## विनोबा साहित्य

20

द्वितीय भाग

शेषामृतम्

2001

परंधाम प्रकाशन, पवनार, वर्धा

बाबा – असर हो, न हो। अशुद्ध चित्त ही असर डालने की सोचता है। सूक्ष्म कर्मयोग सब साधकों के लिए नहीं है। पूर्वजन्म में साधना की हो, वही वह कर सकता है। \*

प्रश्न – थोड़ा अहंकार है। धीरे-धीरे कम होगा ऐसा विश्वास है।

बाबा – जब लगता है थोड़ा है, तब है ज्यादा। खुदको कम लगता है। नदी खतरे की सीमा से एक इंच भी ज्यादा हो, तो सावधान होना चाहिए। नहीं है, माने थोड़ा है। थोड़ा है माने ज्यादा है। अंदर तो है ही। जब दीख पड़े, तो ज्यादा है, ऊपर आ गया है।

\*

प्रश्न – एकांतवास से आध्यात्मिक भूख पूरी होगी? पर उसमें तल्लीनता बढ़ने से समाज में शायद लौटना न हो सके।

बाबा — एकांतवास के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। निद्रा ही पर्याप्त है। रात को नौ बजे सोना। रात को एक से दो बजे लेटकर या बैठकर ध्यान। चित्त रहेगा और आप रहेंगे, तीसरा नहीं रहेगा। सोने के बाद बोलना नहीं। यह कोरा भास है कि कहीं बाहर जाने से आध्यात्मिक भूख पूरी होगी। पेट में भूख नहीं रहे, शरीर गिर जाने की सुध नहीं रहे, तो बात अलग है। भगवान ने भूख दी यह अच्छा किया, समाज में लौटना पड़ेगा। खाना है, तो सेवा भी करनी है, खेती आदि।

प्रश्न – आश्रम में विदेशियों को धूम्रपान और अनफर्टाइल अंडे लेने की छूट दे सकते हैं?

बाबा – चाय-काफी ले सकते हैं। धूम्रपान नहीं। इन दिनों सिगरेट की हर डिब्बी पर ''जीवन के लिए खतरनाक'' लिखा जाता है। आप प्राणायाम-ध्यान करेंगे तो उसका धुंआ सीधे आपके फेफड़ों में जायेगा। धूम्रपान में शराब से अधिक दोष है। थोड़ी शराब दवा की तरह उतना नुकसान नहीं करती, जितना बीड़ी-सिगरेट। अनफर्टाइल अंडे में हिंसा तो नहीं है, पर शतगुणी कामवासना भरी पड़ी है।

प्रश्न – मन कैसे मौन हो?

बाबा – वाणी के मौन से मन का मौन प्रायः नहीं सधता। उपवास करते समय जितना संयम चाहिए, उससे अधिक उपवास छोड़ने के बाद चाहिए। दुगुना खाने की इच्छा होती है। उसी प्रकार मौन काल के बाद प्रश्न – वाल्मीकि जैसे महाकि को उर्मिला का इतना विस्मरण क्यों हुआ? बाबा – इस प्रश्न की चर्चा शायद बंगाल से शुरू हुई है। 'विस्मृता-उर्मिला' नाम का एक लेख गुरुदेव ने लिखा था। लक्ष्मण मां के पास गये, परंतु उर्मिला से वे नहीं मिले। यह ठीक है कि वे संयमी थे, लेकिन उर्मिला का विस्मरण नहीं होना चाहिए था। शायद ऐसे भाव उस लेख के थे।

इसके बाद कुछ किवयों ने उस प्रसंग का वर्णन भी किया है। अगर उस वर्णन में अश्लीलता नहीं है, तो मैं उसमें दोष नहीं देखता। लेकिन वाल्मीिक जैसे किव, जिनकी बराबरी का किव और नहीं, इस प्रसंग का जरा भी जिक्र नहीं करते, तो क्या सचमुच वह प्रसंग हुआ ही नहीं? ऐसा नहीं है। लक्ष्मण उर्मिला से जरूर मिले होंगे, लेकिन किव ने उर्मिला की मुलाकात को महत्त्व देने के बजाय लक्ष्मण की अनासक्ति और उसकी भिक्ति तथा निष्ठा को महत्त्व देना उचित समझा। लक्ष्मण का वैराग्य बताने की दृष्टि से ही शायद किव ने उर्मिला के साथ की भेंट का वर्णन नहीं किया। लक्ष्मण माता के पास भी गया, तो वहां से भी वह मानों छूटकर आया है। अगर माता उसे रोकती भी तो वह नहीं रुकता। वह तो राम का भक्त था। लेकिन मातृप्रेम कितना अद्भुत था, यह बताने के लिए किव ने उस प्रसंग का वर्णन किया है।

मेरा मानना है कि उर्मिला-लक्ष्मण मुलाकात के प्रसंग का वर्णन न करके भी वाल्मीकि ने उसका वर्णन कर दिया है। उस अभाव में भी वाल्मीकि की बहुत भारी कला प्रकट होती है।

प्रश्न – मुक्त पुरुष और अवतार में क्या फर्क है?

बाबा - (अ) वासना है तब तक मुक्ति नहीं, तब तक जन्म रहेगा। (आ) वासना खत्म होने के बाद मुक्ति होगी, फिर जन्म नहीं। (इ) मुक्त पुरुष भी, ईश्वरी आदेश से विश्वोद्धारार्थ आ सकेगा, उसको उसका 'अवतरण' कहेंगे। (ई) साधुपरित्राणादि उद्देश्य से ईश्वर स्वयमेव साकार होगा; यह 'अवतार' की कल्पना है। इसमें वह जगद्व्यापार में हिस्सा लेगा, ऐसी अपेक्षा है।

(इ)वाला जगद्व्यापार में हिस्सा लेगा नहीं। अलावा -

(प) जिस साधक की आसेलाकम से यह आखिरी देह होगी। उसके

(ऊ) निरहंकारी सामान्य साधक के भी जीवन में, थोडे समय के लिए, ईश्वर अपना संकल्प जोड़ सकता है। ऐसे मनुष्य को 'प्रेषित' कह सकेंगे।\*

प्रश्न - परस्पर दिल खोलने की चाभी कौन-सी?

बाबा – 1. कुछ सिखाना 2. कुछ सीखना 3. सेवा करना 4. सेवा लेना 5. सहचर्चा। \*

प्रश्न – सांसारिक कर्तव्य अदा करते हुए, प्रतिकूल वातावरण में आत्मोन्नति कैसे करें?

बाबा – सांसारिक कर्तव्य नाम का कोई भी कर्तव्य नहीं, ऐसा अपने मन में पक्का निश्चय करना होगा। परमेश्वर-दर्शन के लिए नित्य प्रयत्न ही कर्तव्य है। उसके लिए साधनरूप शरीर को खिलाना पड़ता है तो उस कर्जे को चुकाने के लिए समाज की थोड़ी सेवा करें। भगवान की भिक्त, आत्मसाक्षात्कार, अहंकार मिटाने की कोशिश करना ही फर्ज है, बाकी सांसारिक फर्ज कोई नहीं।

प्रश्न – आत्मसमर्पण का पहला कदम कौन-सा?

बाबा – भगवान इतने भोले हैं कि पत्र-पुष्प से भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर देना हो तो, पहले इंद्रियां भगवान को दें, मन चाहे भटकता हो। जो भी देखें वहां भगवान को देखें, जो भी सुनें वहां भगवान को सुनें। पहले इंद्रियां देना, फिर मन-बुद्धि आयेंगे। फिर उत्तरोत्तर अंतर में जाते-जाते समर्पण करना।

प्रश्न - गरीबी हटाने के लिए विदेश से पैसा लें?

बाबा – गरीबी हटाने के लिए पैसा नहीं, श्रम चाहिए।

प्रश्न - आपका घर कहां है?

बाबा - इस सामने बहनेवाली नदी का घर कहां है?

प्रश्न - गुरुकृपा और ईश्वरकृपा का फर्क?

बाबा – परमात्मा पापी का उद्धार करता है। पापी गुरुकृपापात्र नहीं होता। गुरुकृपापात्र तो वह होता है जो स्वच्छ, निर्मल हो।

प्रश्न – पारतंत्र्य को कैसे हटाया जाये?

बाबा – लोग 'पर' कायम रखते हैं और 'तंत्र' हटाने की कोशिश करते हैं, तों पारतंत्र्य कायम रहता है। 'पर' को खत्म करो तो पारतंत्र्य खत्म ही प्रश्न - आप इतने दुबले क्यों?

बाबा – अपने शरीर की मिट्टी कम किये बगैर मुझे मिट्टी (भूदान) कैसे मिलेगी?

प्रश्न – जीवित समाधि लेना क्या आत्महत्या नहीं?

बाबा – जीवित समाधि के समय अगर चित्त शांत है तो वह आत्महत्या नहीं।

प्रश्न – भारत की उन्नति के लिए मिलिटरी क्या करे? (– एक सिक्ख अफसर)।

बाबा - निरभउ निरवैरु - सबको निर्भय और निर्वेर बनाना मिलिटरी का काम है।

प्रश्न - अच्छाई अदृश्य क्यों होती है?

बाबा – बुराई दृश्य होती है इसलिए।

प्रश्न – आप क्षेत्र-संन्यास लेकर पवनार में बैठ गये तो अब यात्रा नहीं चलेगी?

बाबा – मेरी यात्रा भूलोक से ब्रह्मलोक तक चलती ही रहती है। \*

प्रश्न – संतकार्य में कालसापेक्ष भाग कितना होता है और कालिनरपेक्ष कितना होता है?

बाबा – संतों का दर्शन, उनके विचार कालिनरपेक्ष होते हैं और दुनिया में रहते हुए काल को ध्यान में लेकर जो कुछ किया वह कालसापेक्ष होता है। उनका जीवन, चरित्र कालसापेक्ष होता है। उनका दर्शन, विचार कालिनरपेक्ष।

प्रश्न – एकआध व्यक्ति के प्रति सहज स्नेह पैदा होता है। एकआध व्यक्ति के प्रति द्वेष तो नहीं, पर उससे दो हाथ दूर रहने की इच्छा होती है। क्या यह ठीक है?

बाबा – हम क्या करते हैं? मां को नजदीक जाकर, झुककर प्रणाम करते हैं। गुरु को झुककर पर थोड़ा दूर से प्रणाम करते हैं। और दूसरे लोगों को केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। मां और गुरु, इन दोनों में भी हमने फरक किया। तो मनुष्य कोई अविवेकी नहीं। किसी को नारायणस्वरूप समझकर उससे दूर रहते हैं, तो वह गलत नहीं माना जायेगा। साधारणतया सभी से दूर ही रहें। लेकिन जहां सेवा का सवाल आयेगा, वहां झट् से प्रश्न – आप व्याख्यान में अपने को हमेशा थर्ड (तृतीय पुरुष) में क्यों रेफर करते हैं?

बाबा – क्योंकि बाबा 'परसनल' (व्यक्तिगत) नहीं है। 'इम्परसनल' (अव्यक्तिगत) है। 'इम्परसनल' को रेफर (संकेत) करने के लिए कम-से-कम तृतीय पुरुष का उपयोग करना पड़ता है। अगर व्याकरण में 'चौथे पुरुष' की योजना होती, तो बाबा उसका उपयोग करता।

प्रश्न – करुणा और प्रेम से समाज-परिवर्तन के कार्यक्रम का क्या स्वरूप होगा?

बाबा – 1. सत्ता का विकेंद्रीकरण। नीचे ज्यादा-से-ज्यादा सत्ता, ऊपर कम-से-कम सत्ता। बिल्कुल ऊपर नैतिक सत्ता। 2. सहकारिता, 3. व्यक्ति के विकास के लिए पूरा मौका, 4. समाज के लिए समर्पण बुद्धि, 5. शिक्षा में ज्ञान और काम को जोड़ना।

प्रश्न – हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कहां से आये हैं और हमें कहां जाना है?

बाबा – जहां हमें जाना है, वह अपने पांव से नहीं जाना है। भगवान खींचकर अपनी ओर ले जानेवाला है। जिसने हमें भेजा, वही हमें जोरों से अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए।

हमें अपनी मानसिक तैयारी यह रखनी चाहिए कि यहां हमारी आसक्ति न रहे। यदि यहां के लिए आसक्ति रखेंगे तो जब वह खींचकर ले जायेगा, तब हम दुःखी होंगे। यदि हम आसक्ति नहीं रखेंगे, सेवा करके छूट जायेंगे तो हमें दुःख नहीं होगा। भागवत में आता है - गृहेषु अतिथिवद् वसन् - यानी घर में मेहमान के समान रहो। घर में भी हमें आसक्ति और मालिकी की भावना नहीं रखनी चाहिए। चित्त अगर आसक्त है, चिपका हुआ है तो हम ईश्वर की परीक्षा में फेल हैं। जिसका चित्त अनासक्त रहेगा, ईश्वर की सेवा करनी है, यह समझकर काम करता रहेगा, तो बुलावा आने पर खुशी-खुशी, आनंदपूर्वक जायेगा। हर बच्चा जन्म पाता है तब रोता है। पर कम-से-कम, मरते समय रोओ नहीं, हंसते-हंसते जाओ। इसका एकमात्र उपाय है - आसक्ति त्यागकर सेवा करना।

प्रश्न – जीवन यानी क्या? सत्य क्या है? जीवन का सत्य के साथ क्या

गांधीजी ने जीवन को 'सत्य के प्रयोग' कहा। मैं सत्य की 'शोध' कहता हूं। प्रयोग विज्ञान का शब्द है। उसमें सत्य का एक-एक अंश हाथ में आता है। समूचा सत्य एकदम प्राप्त नहीं होता।

सत्य, यानी 'है'। संस्कृत में सत्य का अर्थ नैतिक सत्य (मॉरल ट्रुथ) करते हैं। किसी भी चीज की व्याख्या करनी हो तो वह सत्य के आधार पर ही हो सकती है। परंतु परम सत्य (सुप्रीम ट्रुथ) की व्याख्या नहीं हो सकती। जिससे हम अंतरात्मा को पहचान सकते हैं और जिससे अंतरात्मा का समाधान होता है वही सत्य है। जहां अंतरात्मा को असमाधान हो या उसे धक्का लगे तब वह असत्य है। मतलब अंतरात्मा सत्यासत्य का साक्षी है। अनुभूति अलग-अलग हो सकती है। सत्य में समत्व होता है। यह दूसरी पहचान है। सत्य में संतुलन है, समदर्शन है, समाधान है; अंतःसमाधान है। समत्वयुक्त निर्णय में सत्य है।

सत्य कैसे प्राप्त हो? गांधीजी ने कहा कि सत्य अहिंसा से प्राप्त होता है। सत्य नम्रता, तटस्थता और अनाग्रह से प्राप्त होता है, ऐसी मेरी राय है। विज्ञान में अनाग्रह होता है। प्रयोगों में जो सही होगा, वही सिद्ध होगा।

सत्य एक बुनियादी मौलिक गुण है। सत्य सबसे बड़ा नीतिधर्म है। एक तरफ समूचा नीतिशास्त्र और दूसरी तरफ केवल सत्य हो, तो दोनों की तुलना में सत्य का पलड़ा भारी होगा। इसलिए बाकी के सारे नीतिधर्म सत्य की तुलना में गौण हैं। आत्मप्राप्ति के लिए सत्य अत्यंत महत्त्व की चीज है। सत्य यानी केवल वाणी का सत्य नहीं, मनसा-वाचा-कर्मणा सत्य का पालन होना चाहिए। मनुष्य का जीवन सत्य पर खड़ा होगा, तभी उसे आत्मा का दर्शन होगा। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग सत्य से ही बना हुआ है।

प्रश्न – मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता क्या है? उसकी पूर्ति कैसे होगी? बाबा – मनुष्य मुख्यतया सामाजिक प्राणी है, और उससे भी अधिक उसकी अपनी वंशावली है। वंशावली यानी उसके बाप-दादा या पूर्वज नहीं, लेकिन उसका जन्म, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म और वह सब, जो उसके जीवन को आकार देता है।

मेरा धर्म है – समाजसेवा करना। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है –

बाबा – ऐसा मानने का कारण नहीं। बहुत-से मनुष्यों से जड़ तथा पशु-पक्षी अधिक चेतन हो सकते हैं। यह तो उनके विकास पर निर्भर है। \*

प्रश्न – साधारण लोग तो बहुत हंसते-खेलते नजर आते हैं, तो क्या वे 'योगियों से अधिक आनंद में हैं' ऐसा समझना चाहिए?

बाबा – जो लोग इस प्रकार से सदा हंसते-खेलते नजर आते हैं, वे दुःख आने पर इतने दुःखी होते हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। इसलिए हमें आनंद या विषाद, दोनों की अति से बचना चाहिए। सच्चा आनंदी तो वही है, जो दुःख में भी आनंद मनाये, बल्कि मनुष्य सुख-दुःख से अपने आत्मा को तटस्थ समझे। तभी वह सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है।

टॉल्स्टॉय ने अपने से छह प्रश्न किये थे और जब तक उनका संतोष-कारक उत्तर नहीं मिल गया, तब तक उनका जीवन दुःखी रहा। उनके प्रश्न थे – 1. मैं किसके लिए जीता हूं? 2. जीवन का उद्देश्य क्या है? 3. जीवन का कारण क्या है? 4. अच्छे और बुरे का भेद क्या अर्थ रखता है? 5. हमें किस प्रकार जीना चाहिए? 6. मृत्यु क्या है? मैं अपनी रक्षा किस प्रकार करूं? इसका उत्तर अंत में उन्होंने यही पाया कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवनयापन करना ही मानवजीवन का मुख्य उद्देश्य है और उसकी इच्छा है कि मनुष्य आपस में प्रेमभाव से शांतिपूर्वक रहें। मनुष्यसमाज इसके विपरीत आचरण कर रहा है, अतः दुःखी है।

प्रश्न - जीवन में रस लेने का क्या अर्थ है?

बाबा – रस तो वह है, जो सनातन तथा एकरस हो। उपनिषद में रस की यही व्याख्या है कि जिससे जीव उत्पन्न होते, कायम रहते तथा जिसमें लीन होते हैं – रसो वै सः। अतः हमें भी जीवन और मरण के समय एक समान आनंद में लीन रहना चाहिए। जीवन के प्रत्येक कार्य में, चलते-फिरते, उठते-बैठते, बोलते हुए हमें रसानंद का अनुभव होना चाहिए। तभी हम जीवन का सच्चा रस ले सकेंगे।

प्रश्न - मतलब कि हमें एकरस रहना चाहिए।

बाबा – मगर यह बिना आत्मज्ञान के नहीं हो सकता। यह अवस्था स्थितप्रज्ञ की सुख-दुःखातीत अवस्था है। श्रीकृष्ण भगवान को यह अवस्था प्राप्त थी। जब उन्हें व्याध ने तीर मारा, तब उन्होंने उसका उपकार ही माना प्रश्न – मानसिक और आत्मिक सुखों में केवल परिमाण का अंतर है, गुण का नहीं, यह बात सही है?

बाबा — दोनों में आकाश-पाताल का अंतर है। प्रकाश और अंधकार के समान दोनों भिन्न हैं। वैसे तो निद्रा में भी एक आनंद है और उपनिषदों ने उसकी तुलना आत्मानंद से कर डाली है। जहां तक दुःखनिवृत्ति का सवाल है, वह आनंद अवश्य है। दुःखनिवृत्ति तो क्लोरोफार्म से भी होती है। आत्मिक सुख के लिए आत्मानुभव की आवश्यकता है। मानसिक सुख-दुःख से परे जाने पर ही यह आनंद मिलता है। आनंद एक स्थायी वस्तु है। वह जीवन में नित्य अनुभव की वस्तु है। आने-जानेवाली अस्थिर चीज नहीं। वह स्थिर-समाधि है।

प्रश्न – जब आत्मा आनंदरूप है, तब फिर हम दुःख क्यों करते हैं?

बाबा – हम दुःख का अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं – अज्ञान और अविवेक के कारण। अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा ही वह दूर हो सकता है।

प्रश्न – सौंदर्य, सुगंध तथा आनंददायक वस्तुओं में क्या परमात्मा का रूप अधिक स्पष्ट नहीं होता?

बाबा — सुंदर-असुंदर, सुगंध-दुर्गंध, सुख-दुःख ये सब वस्तुएं सापेक्ष हैं; या तो ईश्वर दोनों में है अथवा दोनों से परे है, वह केवल एक में नहीं रह सकता। सुगंध-दुर्गंध तो हमारी इंद्रियों की मर्यादा के कारण मालूम होती है। कानों से बहुत धीमा या बहुत तेज स्वर, दोनों ही नहीं सुन सकते। फिर इस मर्यादा में ईश्वर कैसे बंध सकता है? वह तो दोनों से परे है, अथवा दोनों में एक समान है।

प्रश्न – चैतन्य तो केवल मनुष्य ही का गुण है, बाकी प्रकृति को तो जड़ ही समझना चाहिए ना?

बाबा – यह ठीक नहीं है। हमें जागृत चैतन्य और सुप्त चैतन्य, इस प्रकार दो विभाग करने चाहिए। जिन्हें हम जड़ समझते हैं, उनमें भी चैतन्य है। सूर्य, पृथ्वी आदि जो ग्रह जड़ समझे जाते हैं, उनमें भी अंतर्यामी आत्मा या व्यक्तित्व हो सकता है। वृक्षों में भी वट, पीपल या तुलसी में विशेष चैतन्य होना चाहिए। पशुओं में भी गाय की आत्मा विशेष जागृत मानी प्रश्न - जीवन का उद्देश्य क्या है?

बाबा - जीवन का उद्देश्य है, गुणिवकास। भगवान सर्वगुणसंपन्न है। दूध में दूध मिल जाये, इस तरह हमें भी भगवान में मिल जाना है। अपने में जो गुण हैं उनका विकास करना और भगवान के गुणों का ग्रहण करना। गुणि गुणि हैं उनका विकास करना और भगवान के गुणों का ग्रहण करना। गुणि गुणि हैं। महापुरुषों को याद करके, हम उनके प्रखर गुण का ही अभिवादन करते हैं न? हिरिश्चंद्र की सत्यिनिष्ठा, भीष्म की प्रतिज्ञा, विसष्ठ की सौम्यता, विश्वामित्र का पुरुषार्थ। इस तरह, मानवजीवन का उद्देश्य गुणिवकास ही है।

प्रश्न - देह और आत्मा का क्या संबंध है?

बाबा – एक भाई मरने की तैयारी में था। उसने रिश्तेदारों को पास बुलाकर मरने के बाद क्या-क्या किया जाये वह सारा बताया। यह जो कहनेवाला था, वह आत्मा है। वह व्यवस्था करता है। वह मरता नहीं। शरीर छोड़कर चला जाता है।

प्रश्न - सूक्ष्म देह किसे कहते हैं?

बाबा — जो मेरे सामने बैठा है वह कौन-सा देह है? स्थूल देह है। तो यह जिसने कहा कि 'यह स्थूल देह है' वही सूक्ष्म देह है। इस पुस्तक या घड़ी से पूछो, सूक्ष्म देह किसे कहते हैं? तो कहेगी, मालूम नहीं। लेकिन जिसने जवाब दिया कि 'जो बैठा है वह स्थूल देह' — वही सूक्ष्म देह है। जैसे पुस्तक पढ़नेवाला पुस्तक से भिन्न है, वैसे ही यह जवाब देनेवाला स्थूल देह से भिन्न है। यह स्थूल शरीर चलानेवाला जो अंदर है, वही सूक्ष्म देह है।

प्रश्न - क्या ज्ञान से कर्मफल नष्ट होते हैं?

बाबा — ज्ञान या भिक्त से कर्म की वासना नष्ट होती है, जिससे वे कर्म फिर नहीं होते, परंतु जो हो चुके हैं, उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। तीर निकल जाने के बाद पछताने से क्या होता है? पश्चात्ताप से चित्त की शुद्धि होती है और उससे आगे कर्म होना बंद हो जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है कि अज्ञानी दुःखपूर्वक भोगता है और ज्ञानी आनंदपूर्वक। पश्चात्ताप से मानसिक शुद्धि होती है और पाप के फल मिलते भी हैं, तो भी असर नहीं होता। यही पापनाश समझना चाहिए।

प्रश्न – यह भी कहा है कि ईश्वरकृपा से पाप क्षीण होते हैं। उसमें अपनी कृति कुछ काम नहीं आती?

बाबा – भिक्तिमार्ग की भाषा में यही कहना पड़ेगा। परंतु ज्ञानमार्ग में तो अपनी ही कृति मुख्य मानी गयी है। अगर दोनों का समन्वय करना है, तो यह कहना होगा कि ईश्वरकृपारूपी अग्नि तो सब जगह पड़ी है। हम अपनी इच्छा से यदि उसके पास गये, तो उसकी गरमी मिलेगी। इसमें कृपा और कर्तृत्व दोनों का मेल बैठता है।

प्रश्न – इस प्रकार तो ईश्वरकृपा एक तटस्थ वस्तु हो जाती है। क्या उसमें अपना या स्वतंत्र कर्तृत्व कुछ भी नहीं है?

बाबा – यह भी मान सकते हैं कि ईश्वरकृपा चुंबक के समान हमें आकृष्ट करती है। यदि हम लोहे के समान उसका विरोध न करें, तो वह हमें अपनी ओर खींच लेगी। परंतु हम उसके बीच अपनी इच्छा का विरोधी विकर्षण लगाते हैं, वह बाधक होता है। चुंबक लोहे से संपूर्ण समर्पण चाहता है।

प्रश्न – कभी-कभी संदेह होता है कि क्या इतने छोटे शरीर में आत्मा और परमात्मा, दोनों रह सकते हैं?

बाबा – आपमें खटाई और मिठाई, दोनों एकसाथ कैसे रहती हैं? क्या आप उनके रहने का कोई खास स्थान बता सकते हैं? उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का हाल है।

प्रश्न - असल में तो दोनों एक ही हैं न?

बाबा – हां, जब वैसा अनुभव आये तब! अभी तो यही समझना चाहिए कि परमात्मा इस शरीर में रहते हुए भी उसके बाहर हवा या आकाश के समान व्याप्त है और आत्मा केवल शरीर में ही सीमित है। पहले तो हमें यह अनुभव होना चाहिए कि वह देह से अलग है।

प्रश्न - ईश्वर की इच्छा किस प्रकार जानी जा सकती है?

बाबा – ईश्वरी इच्छा का अर्थ है – पुण्यमय जीवन। अतः हमारे जीवन का उद्देश्य पुण्य-प्रवृत्तियों को बढ़ाना और पाप-वृत्तियों को घटाना होना चाहिए, जहां तक कि हमें पूर्णता प्राप्त न हो जाये। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में सही बिना पर्णता प्राप्त किये हमें शांति नहीं ही उपस्थित नहीं होता। और मनुष्य में पाप-पुण्य का भेद होता है। पापी मनुष्य के हृदय में भी यह भावना रहती है कि मैं पाप कर रहा हूं, जो मुझे नहीं करना चाहिए।

प्रश्न - फिर वह पाप से दूर क्यों नहीं होता?

बाबा – प्रयत्न तो करता है, पर आदत के बंधन के कारण उससे दूर नहीं हो पाता। परंतु ज्यों-ज्यों उसे पाप से घृणा और दुःख होने लगेगा, त्यों-त्यों वह उससे मुक्त होता जायेगा।

प्रश्न – हम तो देखते हैं कि जिनमें विवेकबुद्धि है, वे अधिक दुःखी रहते हैं। पापी तो कभी सोचते ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं।

बाबा – यह विवेक का दुःख ही उनके सुख का कारण है। असल में सुखप्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं। शांति प्राप्त कर दोनों से परे होना और पुण्य की पूर्णता प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य है।

प्रश्न - पापों का अंत कैसे आयेगा?

बाबा – पापों का अंत लाने के लिए 1. नये पाप न करने का निश्चय होना चाहिए 2. पुराने पाप लोगों में जाहिर हो जाने चाहिए 3. पश्चातापपूर्वक पापों का प्रायश्चित्त होना चाहिए। उसके लिए अपने को सजा करनी चाहिए। सजा यानी उपवास करना या संपत्ति छोड़ना आदि 4. नामस्मरण करना, जिससे पाप खत्म हो जायें।

प्रश्न – आपने कहा कि मुझे भूतकाल में कोई रस नहीं है। क्या यही कारण है कि आप पाप का प्रतिकार नहीं करते? क्या आप पाप (ईविल) को भूतकाल की चीज समझते हैं?

बाबा - पाप पर हमला (कनफ्रंट) करने का अर्थ है उसे महत्त्व देना। वह है ही नहीं। उसकी कोई गर्भितशक्ति (पोटेन्सी) नहीं। वह शक्तिहीन (इंपोटेंट) है। हम ही उसकी ओर ध्यान देकर उसे महत्त्व देते हैं। उसकी संपूर्ण उपेक्षा करेंगे, तो वह यों ही खत्म हो जायेगा। मैं सदैव सूर्य की उपमा दिया करता हूं। सूर्य अंधकार पर हमला नहीं करता। वह आ गया तो अंधकार खत्म! अंधकार नाम की कोई चीज है और उसका मुकाबला करना है - ऐसी बात ही नहीं। हम अंधकार को देखते हैं, लेकिन सूर्य से कहा जाये कि तम अंधकार दर करते हो, तो वह पृछेगा, 'कहां है अंधकार?'

रहेगा। वैसे उसे कोई प्रतिष्ठा, स्टैंडिंग ही नहीं है। हम ही उसे प्रतिष्ठा देते हैं। पाप खत्म ही है। 'रेजिस्ट नॉट ईविल' यानी पाप का प्रतिकार मत करो। 'बिकाज बाय रेजिस्टिंग यू गिव्ह पोटेन्सी टू ईविल' – क्योंकि प्रतिकार करने से आप ही उस पाप को शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए पाप की ओर ध्यान ही न दें। पाप है ही नहीं, ऐसा मानकर अपने रास्ते चलते चलो – गो दाय वे!

प्रश्न – श्रीअरविंद का कथन है कि मनुष्ययोनि प्राप्त होने के बाद आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाता। परंतु हमारे प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार ऐसी बात नहीं है। इस संबंध में आपकी क्या राय है?

बाबा - स्वाभाविक अपेक्षा यह है कि मानव-जन्म पाने के बाद हम नीचे की योनि में न जायें, ऊपर की योनि में ही जायें। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता कि मानव-जन्म के बाद दूसरी योनि मिल ही नहीं सकती। जड़भरत की कहानी है। वह हिरन के बच्चे की सेवा करता था। उससे आसक्ति पैदा हुई, तो उसे दूसरा जन्म हिरन का लेना पड़ा। जैसी तीव्र वासना होती है, वैसा जन्म होता है। मैं इसे वैज्ञानिक मानता हूं। आपका आगे का जन्म आपकी तीव्र वासना पर निर्भर है। इसके अलावा मन्ष्य-जन्म में भगवान ने ऐसी शक्ति दे रखी है कि वह उत्तम-से-उत्तम देवता के समान बन सकता है और नीची-से-नीची योनि तक भी गिर सकता है। गाय मांसाहारी नहीं हो सकती। शेर शाकाहारी नहीं हो सकता। उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए एक मर्यादा है, नीचे गिरने के लिए भी एक मर्यादा है। पर मानवों में कोई महामानव, देवता की कोटि के मिलते हैं, तो कोई गिरे हुए भी। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि जितना मेरा मानव के साथ परिचय बढ़ता जा रहा है, उतनी ही मेरी श्रद्धा कुत्ते पर बढ़ती जा रही है। यानी कई मानव ऐसे होते हैं, जो पशु से भी हीन बरतते हैं। तो मानव-जन्म की विशेषता यह है कि उसे नीचे गिरने और ऊपर उठने का पूरा स्वातंत्र्य है।

मैं यह भी मानता हूं कि मानव की तरह पशु भी मुक्ति की तरफ जा सकता है। गजेंद्र-मोक्ष की कहानी पर मेरी श्रद्धा है। सामान्यतया मुक्ति का साधन पशुयोनि में नहीं है, फिर भी ईश्वर से सब प्राणी समान फासले पर हैं। ईश्वर वर्तुल का मध्यबिंदु है और वर्तुल के घेरे पर मानव, कृता, गधा दूसरी योनियों में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ईश्वर की कृपा सब पर समान है। आप भिक्त करते हैं, तो भगवान आपको बुद्धि देता है। आपको पश्चात्ताप होता है, तो भिक्त निर्माण होती है। यह बौद्धिक-प्रक्रिया नहीं, हार्दिक-प्रक्रिया है। बौद्धिक ज्ञान होगा, लेकिन वह हृदय में उतरना चाहिए। सार यह कि दूसरी योनियों में मुक्ति की शक्यता (पॉसिबिलिटी) है, संभावना (प्राबेबिलिटी) नहीं है।

प्रश्न - मृत्यु के बाद इस जन्म में अर्जित ज्ञान भी साथ जाता है?

बाबा – निश्चय ही ज्ञान के बीज साथ में जाते हैं। बहुत-सा ज्ञान तो हम इसी जन्म में भूल जाते हैं, पर उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। हम सीखी हुई भाषा भूल जाते हैं, परंतु भाषा सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे शीघ्रता से फिर उसे सीख सकते हैं। शंकराचार्य का अल्प अवस्था में ही इतना ज्ञानी होना यही सिद्ध करता है।

प्रश्न – क्या हम विज्ञान के आधार से पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही साबित कर सकते हैं?

बाबा – विज्ञान मूलतः इंद्रियगम्य है। इसिलए उसकी एक सुनिश्चित मर्यादा होती है। विज्ञान तो अत्यंत नम्र होता है। विज्ञान यह नहीं कहता कि परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि इस प्रकार का निषेधात्मक वाक्य कहने के लिए भी ज्ञान चाहिए। विज्ञान तो कहता है कि परमेश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हम अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। विज्ञान इंद्रियों के सहारे आगे बढ़ता है। चाहे जितनी बढ़िया दूरबीन क्यों न हो आखिर देखना होगा हमें अपनी आंख से ही। कोई भी सिद्धांत इंद्रियों के जरिये सही हुए बगैर विज्ञान उसे नहीं मानता। लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक शक्तिशाली होता है और मन से भी शक्तिशाली है आत्मा। क्योंकि उस मन के सारे व्यापार मैं (आत्मा) जान सकता हूं। चंद्रमा से निकली प्रकाश-किरणों को यहां आने में तीस सेकंड लगते हैं, लेकिन हमारा मन एक सेकंड से कम समय में ही यहां से चंद्रमा तक पहुंच सकता है। इस प्रकार सृष्टि में लघुता और विशालता दोनों अनंत हैं। तो फिर तर्क के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मानवजीवन का आदि-अंत क्यों होगा? एक मुसलमानभाई से चर्चा में मैंने कहा था कि एक लड़का

व्यक्त हो जाता है और फिर अनंतकाल तक अव्यक्त रहता है। यह बात तर्कसंगत मालूम नहीं होती।

यदि हम पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो जीवन में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। मान लो, इस समय कोई 'सांप मुझे काटता है और मैं मर जाता हूं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैंने आज तक जो सारा ज्ञान प्राप्त किया वह बेकार गया? सांप के जैसे बुद्धिशून्य और क्षुद्र प्राणी के काटने से मेरा सारा ज्ञान एक क्षण में नष्ट हो सकता हो तो फिर मेरी सारी ज्ञानलालसा ही खत्म हो जायेगी। लेकिन मुझे और भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं। मुझे सिगरेट-बीड़ी पीने की इच्छा कभी नहीं हुई, तो इसका कारण यह हो सकता है कि मैंने अपने पूर्वजन्मों में कुछ ऐसे अनुभव लिये हों और उनकी व्यर्थता मुझे महमूस हुई हो। इसका मतलब यह है कि हर कोई अपने पुराने जन्मों के अनुभवों की पूंजी लेकर नया जन्म लेता है।

प्रश्न - भिन्तभाव कैसे उत्पन्न होगा?

बाबा – भक्ति नहीं बनती, तो कुछ पुण्यकार्य करें। पड़ोसियों की सेवा आदि अच्छे काम करते-करते मन भक्ति की ओर खींचा जायेगा – रास्ता खुल जायेगा। सत्कार्य करने से चित्तशुद्धि होगी, भक्ति का संस्कार मिलेगा। दान, धर्म, सेवा करते रहें। \*

प्रश्न – ईश्वरी-प्रेरणा से चल रही हूं या अपनी इच्छा से इसकी परख क्या? बाबा – अपनी प्रेरणा से जो चलता है, उसे अपने आग्रह होंगे। जो ईश्वर की प्रेरणा से चलता है, उसे अपने आग्रह नहीं होंगे। यह अलग बात है कि हरएक के पास अपना विचार होता है, वह अपना विचार समझाता भी है। लेकिन, इतना होते हुए भी वह अपना आग्रह नहीं रखता। ऐसा होगा, तब माना जायेगा कि वह ईश्वरी-प्रेरणा से चल रहा है। \*

प्रश्न - श्रद्धा का स्वरूप कैसा है?

बाबा – बच्चे को मां पर श्रद्धा होती है। मां कहती है कि आकाश में वह चांद है, तो बच्चा श्रद्धापूर्वक उसे मान लेता है। बच्चों में यदि ऐसी स्वाभाविक श्रद्धा नहीं होती तो ज्ञान का मार्ग ही कुंठित हो जाता। पहले लिए गुरु ने श्वेतकेतु से पेड़ पर से फल लाने को कहा। फिर कहा -इसे तोड़ो - उसने तोड़ा। गुरु ने पूछा - भीतर क्या दीखता है?

'बीज' – शिष्य ने कहा।

उसे भी तोड़ो और देखो, भीतर क्या दीखता है?

'कुछ भी तो नहीं!'

तब गुरु कहता है – जिसमें कुछ भी नहीं दीख़ता है, उसमें से इतना बड़ा पेड़ पैदा हुआ। फिर कहा – श्रद्धतस्व सोम्य। बेटा, श्रद्धा रखो, बरगद के फल के बीज में कुछ भी नहीं होता, तब भी उसमें से वटवृक्ष बना। कैसे? – मालूम नहीं। फिर भी श्रद्धतस्व सोम्य।

प्रश्न – बुद्धि कहती हैं कि हम जिसे जान सकते हैं, उसमें विश्वास यानी श्रद्धा से क्यों काम लें?

बाबा — बुद्धि सबकुछ तो जान नहीं सकती। फिर श्रद्धा से काम क्यों न लिया जाये? श्रद्धा और बुद्धि में विरोध कहां है? श्रद्धा ही तो बुद्धि को प्रेरित करती है और उसी बुद्धि से हम श्रद्धा रखने को बाध्य होते हैं। जहां हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती, वहां फिर विश्वास का ही आश्रय लेना पड़ता है।

प्रश्न – क्या जीवन में गुरु-दीक्षा आवश्यक है?

बाबा – गुरुभावना अपने देश में बहुत काम करती है। उसके कारण बहुतों को लाभ हुआ है और बहुतों को हानि भी। परमात्मा हम सबको पैदा करते हैं, तो यों ही छोड़ नहीं देते। हमारी चिंता करने, रक्षा करने के लिए उनके पास कोई योजना होनी चाहिए। इसलिए ऐसे गुरु हो सकते हैं।

लेकिन अब मैं अपने अनुभव से बोलूं, तो मुझे अभी तक ऐसा मनुष्य नहीं मिला, जिसे खालिस दुर्जन कह सकूं। गुण-दोष का मिश्रण तो देखा, लेकिन 'दुर्जन'मात्र नहीं देखा। सद्भावना हर मनुष्य में देखने को मिली। इसी तरह यह भी अनुभव नहीं आया कि कोई पूर्ण पुरुष हो। हो सकता है, मेरी आंखों को पहचानने का मौका न मिला हो। जो भी हो, गुरु को तो पूर्ण पुरुष होना चाहिए। मुझे अनेक सत्पुरुषों के सहवास में रहने का अवसर मिला है। घर में माता-पिता ऐसे थे, जिनके स्मरणमात्र से पापवासना छूती ही नहीं थी। ऐसे ही अनेक मार्गदर्शक मित्र भी मिले। लेकिन जिसे

यह अलग बात है कि किसी में कोई, तो किसी में कोई गुण होता है। प्रेम, करुणा, सत्यनिष्ठा ये गुण किसी में देखे गये। उनसे वे गुण मिलते हैं, इसलिए वे 'गुण-गुरु' हो सकते हैं। लेकिन जिसे मैं अपने-आपको सींप दूं और वह मुझे मुक्त कर दे, ऐसा पूर्ण गुरु अभी तक दिखायी नहीं दिया। कोई मुझसे कहे कि 'मैं तुझे मुक्त कर देता हूं', तो मैं कहूंगा, 'ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए।' मेरे पेट में रोग है। कोई कहे कि 'अमुक मंत्र से वह मिट जायेगा,' तो मैं उस तरह रोग से मुक्ति पाना नहीं चाहूंगा। यद्यपि मैं मानता हूं कि मंत्र से रोग मिट सकता है, क्योंकि वह श्रद्धा का सवाल है। रोग क्यों आया और कैसे गया, इसका ज्ञान मुझे चाहिए।

ऐसे अव्यक्त गुरु मुझे मिले हैं। उनका प्रभाव भी पड़ा है। प्राचीन काल से जो अनेक महापुरुष हो गये हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं, बातचीत भी होती हैं। जैसे आपलोगों से बातें हो रही हैं, वैसे ही उनके साथ भी होती हैं। बुद्धि भी उन्हें ग्रहण करती है, जितना कर पाती है। इस प्रकार अनेक महापुरुष हवा में घूमते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। \*

प्रश्न – क्या बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव है? यदि नहीं तो गुरु कहां से पाया जाये?

बाबा – बिना गुरु के आत्मज्ञान असंभव नहीं, यद्यपि कठिन अवश्य है। विवेक से बढ़कर कोई गुरु नहीं। \*

प्रश्न - मंत्र क्या और कितने प्रकार के होते हैं?

बाबा – मंत्र मूलतः मनन के लिए होते हैं। मंत्र में एकआध छोटा-सा शब्द होता है, जिसमें बहुत अर्थ भरा रहता है और वह मनन में मदद करता है।

मंत्र दो-तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के मंत्र को 'विधि' कहते हैं। वह मामूली मंत्र होता है। जैसे उपनयन के समय गायत्रीमंत्र दिया जाता है, इसी तरह विवाह के समय भी मंत्र बोला जाता है। संन्यास या वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा के समय भी मंत्र प्राप्त होते हैं। ये मंत्र निश्चित होते हैं। यानी विद्या, गृहस्थाश्रम या दूसरे आश्रमों में प्रवेश करने की विधियां निश्चित हैं। उस समय मंत्र देनेवाला गुरु या पुरोहित निमित्तमात्र होता है। वह महाज्ञानी या अनुभवी हो, यह अपेक्षा नहीं। अच्छा हो, सदाचारी हो, इतनी

कुछ मंत्रों का उपयोग बुरे काम के लिए होता है जैसे जारण-मारण के मंत्र। ऐसे मंत्रों को 'तामस-मंत्र' भी कहते हैं। उनके द्वारा संहार-शक्ति प्राप्त होती हैं। दूसरे प्रकार के सकाम मंत्र अच्छे काम के लिए उपयोग में आते हैं। ऐसे मंत्र काम के साथ कुछ प्रेरणा देते रहें, ऐसी भावना से दिये जाते हैं। जैसे, हमने अपने काम के साथ 'जय-जगत्' मंत्र जोड़ा है ताकि भावना रहे कि हमारा काम दुनिया को जोड़ने के लिए है। इसमें भी व्यक्तिगत सत्कामना और सामूहिक सत्कामना ऐसा भेद हो सकता है।

तीसरे प्रकार के जो मंत्र हैं, वे परमात्म-ज्ञान में प्रवेश कराते हैं। उनका उद्देश्य है, साधना में मदद पहुंचाना। ऐसे मंत्र अनुभवी गुरु से प्राप्त होने चाहिए। वह मंत्र गुप्त होता है। यानी व्यक्ति की प्रगति के लिए उसकी परिस्थिति को ध्यान में लेकर गुरु एक विशेष मंत्र उसे देता है। संतों ने राम-कृष्ण-हिर आदि व्यापक मंत्र भी दिये हैं। जहां तक व्यक्तिगत मंत्र का संबंध है, साधक की शक्ति-बुद्धि ध्यान में लेकर अनुकूल मंत्र दिया जाता है। अनुभवी योग्य गुरु न मिले, तो शास्त्र के आधार पर ही आगे बढ़ें। जप की जगह स्वाध्याय करें।

चौथे प्रकार का मंत्र सबसे महत्त्व का है। ऐसे मंत्र का केवल जप ही नहीं, उसके अर्थ पर चित्त में सतत चिंतन भी करना पड़ता है। केवल जप से नुकसान नहीं, लेकिन उतना लाभ भी नहीं। असम के संत श्री शंकरदेव-माधवदेव की बात है। माधवदेव पहले शक्ति के भक्त थे। शंकरदेव ने उन्हें समझाया, मंत्र दिया तो उनकी भावना बदल गयी। शंकरदेव ने दिया मंत्र आध्यात्मिक था। क्या था, प्रकट नहीं। लेकिन मान सकते हैं कि उन्होंने माधवदेव को जड़ पकड़ने को सिखाया। जड़ को पानी देते हैं, तो पत्र-पुष्प आदि सबको मिल जाता है।

इस प्रकार का मंत्र किसी प्रकार के बंधन में नहीं डालता। मंत्र देने के बाद गुरु भी स्वतंत्र है और शिष्य भी स्वतंत्र। वह शिष्य की स्वतंत्रता और बुद्धिविकास में बाधा नहीं डालता।

मंत्र की आवश्यकता है ही, ऐसी भी बात नहीं। बहुत मिसालें ऐसी मिल सकती हैं, जहां मोक्षदाता गुरु ने स्पर्शादि द्वारा भी मदद की है। पर इस प्रकार तत्काल मोक्ष दिलानेवाला गरु मिले तो उसमें मद्रो रुचि उद्यों

पास आयेगा। स्पर्शादि से दीक्षा देना असंभव नहीं, पर मैं उसे पसंद नहीं करता। अपने लिए तो पसंद करता ही नहीं, साधक की दृष्टि से भी उसे लाभदायक नहीं मानता। गफलत से कोई मुक्ति में चला जाये, तो क्या वह ठीक बात होगी?

प्रश्न – मंत्र-दाता गुरु कौन है? गुरु-शिष्य संबंध क्या है?

बाबा — गुरु का मुख्य अर्थ है, दृष्टिदाता। इस जमाने में कुछ लोग गुरु शब्द के पीछे पड़े हैं। वे 'गुरु' कहना या कहलवाना पसंद नहीं करते। यह ठीक है कि दुनिया में ढोंगी गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन उन्हें हम क्यों 'कंडेम' (दूषण लगायें) करें? वे 'सेल्फ कंडेम्ड' (स्वयं-निंदित) ही हैं। लेकिन आजकल एक भाषा बन गयी है कि 'किसी को गुरु नहीं मानना चाहिए, शिष्य नहीं बनना चाहिए' आदि। इसमें गुरुभाव छोड़कर मित्रभाव पसंद करें यही वृत्ति है। मैं मित्रभाव को सबसे बढ़कर मानता हूं। लेकिन गुरु-शिष्यभाव भी मानता हूं। मैंने अपनी मर्यादा मान रखी है कि न मैं किसी का शिष्य बनूं और न किसी को शिष्य बनाऊं।

कोई मुझे लिखता है कि 'अमुक महात्मा के स्पर्श से हममें एकदम परिवर्तन हुआ, पर हम उन्हें गुरु वगैरह नहीं मानते।' यह तो केवल एक नयी भाषा हुई। जहां स्पर्श आदि के प्रभाव को आपने मान्यता दे दी, वहां वह गुरु-शिष्य की श्रद्धा ही कही जायेगी। पुराने जमाने में गुरु-शिष्य का संबंध बहुत मान्य था। ज्ञानेश्वर ने 'ज्ञानेश्वरी' में सर्वत्र गुरु-मिहमा गायी है। ज्ञानदेव ने गुरु को सर्वस्व अर्पण किया था। वे भाषा भी ऐसी ही लिखते हैं – निवृत्ति गुरु माझा अंधपण फेडिलों – निवृत्ति गुरु ने मेरा अंधत्व मिटा दिया। परंतु मेरा चित्त कुछ ऐसा बना है कि मैं प्रभावादि की बात पसंद नहीं करता।

पुरानी बात है, उन दिनों महादेवभाई का सिर बहुत दुखता था। मेरा भी थोड़ा दुखता था। हमारे एक मित्र, बाबाजी मोघे वहां थे। उन्होंने कहा कि 'सिर दुखने की मेरे पास एक औषधि है, लेकिन वह औषधि एक मंत्र के साथ ही दी जा सकती है।' महादेवभाई को तब 'यंग इंडिया' का बहुत काम रहता था, इसलिए बहुत परेशान थे। वे औषधि लेने को तैयार हो गये। बाबाजी ने तांबूल के पत्ते पर कुछ लकीर खींचकर पान बनाकर खाने सुझाया। मैंने कहा, रोग मिटाने के लिए पान चबाकर देख सकता हूं, परंतु लकीर खींचने की बात नहीं मान सकता।

में मंत्र को ढोंग नहीं मानता। मानता हूं कि मंत्र में सामर्थ्य होती है, पर उससे रोग मिटाना नहीं चाहूंगा। नहीं तो रोग आयेगा और ज्ञान दिये बिना चला जायेगा। उससे बुद्धि पर प्रहार होता है।

मैं स्पर्श की सामर्थ्य मानता हूं। बच्चे पर मां के स्पर्श का प्रभाव होता है, क्योंकि बच्चे की मां पर पूरी श्रद्धा होती है। उसके लिए मां से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। मां को भी बच्चे के प्रति अत्यंत प्रेम होता है। तो अन्योन्य श्रद्धा और प्रेम के कारण स्पर्शमात्र से काम होता है। वैसी असीम शक्ति ज्ञानी पुरुषों में भी हो सकती है और उससे परिवर्तन आ सकता है।

परंतु उपनिषद में दिशा दिखानेवाले गुरु की बात कही गयी है। एक धनवान जंगल में जाना है। कुछ चोर उसकी आंखें और हाथ बांधकर उसके पैसे चुरा लेते हैं। वह चिल्लाता है, "अरे मुझे चोरों ने लूट लिया।" वहां एक सज्जन आता है और उसकी आंखें खोल देता है। मुसाफिर पूछता है, "गांधार देश कहां है?" तो सज्जन जवाब देता है, एतां दिशं गंधाराः, एतां दिशं व्रजेति। गांधार देश इस दिशा में है, इस दिशा में जाओ। मुसाफिर निकल पड़ता है। फिर उपनिषद कहती है, स ग्रामाद ग्रामं पृच्छन्, पंडितों मेधावी, गंधारानेव उपसंपद्येत — इस ग्राम से उस ग्राम, इस तरह पंडितों को पूछते-पूछते वह गांधार देश पहुंच गया। तो गुरु को दिखाने का ही काम करना है।

प्रश्न - गुरुकृपा कैसे प्राप्त होगी?

बाबा - अमानित्वं, अदंभित्वं, आदि गीता (अ.13.7-11) में बताये शिष्य-गुणों का विकास करना ही गुरु की उपासना है। गुरु अंतर्यामी हैं। उनकी कृपा शिष्य को सहज प्राप्त है। \*

प्रश्न – संन्यास की दीक्षा लेने के लिए मेरा दिल तड़प रहा हैं। गेरुए वस्त्रों के प्रति मुझे अत्यंत आकर्षण हैं। संन्यास के बारे में आपके क्या विचार हैं?

बाबा – संन्यास के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। लेकिन गेरुआ पहनना आदि, जो संन्यासी का बाह्य वेश है, उसको मैं महत्त्व नहीं देता। आज के जमाने के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। पुराने जमाने की बात अलग थी। समाज के सेवक होने के बजाय हम समाज की सेवा पाने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए मेरी सिफारिश है कि समाजसेवक का बाह्य वेश सादा हो और अंतर में संन्यास की भावना उत्तरांत्तर मजबूत बने।

प्रश्न - आपके जीवनकार्य की कल्पना क्या है?

बाबा – मेरे जीवनकार्य की कल्पना थोड़े में चतुर्विध है – 1. आत्मा की उन्नति का सतत प्रयत्न 2. आश्रम-संस्था के द्वारा सेवक-वर्ग की निर्मिति का प्रयत्न 3. ग्रामसेवा के प्रयोग हेतु आदर्श कार्य का प्रयत्न 4. सर्वत्र तत्त्व- संकीर्तन।

प्रश्न – आपकी साधना का स्वरूप बतलाइए।

बाबा — मैं तो इतना ही जानता हूं कि हम पर अनेक लोगों के उपकार हैं — माता-पिता, भाई, मित्र, शिक्षक, मार्गदर्शक आदि के। इसी तरह हमारे लिए अनाज, कपड़ा आदि उत्कृष्ट पदार्थ पैदा करनेवाले, घर बनानेवाले, ऐसे अनेक लोगों की सेवा बचपन से हमें मिलती रही है। इसलिए बाबा ने सोचा कि हमें भी अपनी ओर से सेवा करनी चाहिए। उससे लोगों के उपकार चुकाये जायेंगे, ऐसी बात नहीं। फिर भी प्रयत्न करना ही चाहिए। इसे आप साधना कहते हों तो भले ही कहें, मैं इसे साधना नहीं समझता। हम खाते हैं तो दूसरों को भी खाने को मिले ऐसा प्रयत्न किया, तो उसमें से भूदान-ग्रामदान आंदोलन चल पड़ा और लोगों को खाने-कमाने के साधन मिलने लगे।

दुनिया की सेवा करना और अपने पर अधिक उपकारों का बोझ न बढ़ाना – यही है बाबा की साधना। सारे धर्मशास्त्र संयम और करुणा के बारे में बताया करते हैं। संयम यानी स्वयं किसी झमेले में न पड़ना और दूसरों को कष्ट न देना, यह बाबा का मत है। करुणा यानी दूसरे से हमें मिला, उसी तरह हमें भी दूसरों को थोड़ा देना है।

प्रश्न – सादा जीवन बिताने से आपको कोई खास सुखानुभूति होती है क्या? बाबा – मनुष्य के लिए सादगी बड़ी शोभा है। विशेष कर तब, जबिक जनता दिरद्र हो। जब हम सादगी से रहते हैं तो ज्यादा ध्यान बाहर की चीजों में नहीं लगाना पडता। मकान में बहुत फर्निचर रखा, तो उसे साफ रखने से अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती हैं? उत्तर मिला – धनसंपत्ति से अमृतत्व मिलने की आशा नहीं है। सादगी में मनुष्य का जीवन ऊंचा उठता है, इसिलए हम सादगी पसंद करते हैं। हम आश्रम में रहते थे, तब दो ही धोती रखते थे। अब पदयात्रा में बारिश में घूमना होता है, इसिलए चार धोती रखी हैं। संपत्ति कुछ मर्यादा तक बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि दरिद्रता में ध्यान नहीं लगता और प्रचुरता में भी व्यक्ति अंतर्मुख नहीं हो सकता। इसिलए समत्व की आवश्यकता है। जीवन में समत्व और सादगी हो, पर दरिद्रता न हो।

प्रश्न – वर्तमानयुग में मानवता के नाते संपूर्ण जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग कौन-सा हो सकता है?

बाबा – हमें जो अनुभव है, उसके आधार पर इसका उत्तर है – 1. परिपूर्ण जीवन की शक्यता हम किसान के जीवन में देखते हैं। अतः जीवन में निरंतर भूमाता की सेवा हो। 2. शरीरश्रम से खेती की सेवा करें, बैल की मदद से नहीं और उसी आधार पर जीवन जीयें। 3. इसके साथ सतत नामस्मरण और आध्यत्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। 4. इसके अलावा आसपास के लोगों की जितनी सेवा कर सकते हैं, करें। ये चार चीजें होती हैं, तो परिपूर्ण जीवन का अनुभव आयेगा और उत्तम विकास होगा।

प्रश्न – मुझे ईश्वर यानी क्या, यह समझ में ही नहीं आता। बाबा – ईश्वर यानी प्रत्येक गुण का पूर्ण स्वरूप।

प्रश्न – जिसमें सारे गुण पूरे खिले हों, ऐसे आदर्श मानव की कल्पना आती है। परंतु उससे ईश्वरदर्शन की तड़पन या भक्ति जाग्रत् नहीं होती।

बाबा – सारे गुण खुद अपने में उतारें, उन्हें विकसित करें यही है भिक्ति। प्रत्येक चीज के पीछे जो मूलतत्त्व है, उसका महत्त्व पहचानना यही है ईश्वरदर्शन। वह सर्वव्यापी और पूर्ण है। सामने जो कुछ भी दीखता है, वह ईश्वर ही है। बाह्य आकार से ऊपर उठकर भीतर के मूलतत्त्व को पहचानो।

पहले सगुण ब्रह्म की उपासना हो। गुणयुक्त होने के कारण वह आकर्षक और सरल है। परंत असल में निर्गण-सगण में कोई अंतर नहीं परिणत रूप है। यदि निर्गुण कोरे कागज के समान है, तो सगुण लिखे हुए कागज के समान है। परंतु समझना चाहिए कि निर्गुण में असीमता है और सगुण ससीम है। सगुण को निर्गुण तक पहुंचने की सीढ़ी ही समझना चाहिए।

प्रश्न - ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग क्या है?

बाबा – ईश्वर-प्राप्ति का सरल उपाय यह है कि उसकी मनुष्य को उत्कट इच्छा हो। इच्छा नहीं तो ईश्वर-प्राप्ति भी संभव नहीं। इच्छा है, दरवाजा खुला है, तो ईश्वर स्वयं प्रवेश करेगा। ईश्वर ऐसे मनुष्यों को ढूंढ़ता ही रहता है, जो उसकी इच्छा करते हैं। परंतु मनुष्य दरवाजा बंद किये रहता है। ईश्वर को अंदर आने ही नहीं देता। हमें ईश्वर को पाने की जितनी इच्छा है, उससे अधिक ईश्वर को हमारे भीतर प्रवेश करने की इच्छा है। लेकिन हम ही हृदय बंद रखते हैं तो वह क्या करेगा? हृदय खोलने का उपाय है – सत्य, प्रेम, करुणा।

प्रश्न - परमात्मा का परिचय कैसे हो?

बाबा — परमात्मा का परिचय यानी मूर्तियों के भीतर जो अप्रकट तत्त्व पड़ा है उसका परिचय होना। परमात्मा सबके अंदर भरा है, परंतु साथ-साथ काम-क्रोधादि विकार भी भरे हैं। उन विकारों को हटा दिया जाये तो अंदर का परमात्मा दीख पड़ेगा। गुरु निर्देश कर सकता है, परंतु परमात्मा का अनुभव तो अपने प्रयत्न से ही आ सकता है।

प्रश्न – जीवात्मा और परमात्मा में क्या संबंध है?

बाबा – दोनों एक ही हैं, केवल शक्ति-सामर्थ्य का अंतर है। शुद्ध होने पर जीव और ईश्वर में कोई अंतर रह ही नहीं सकता।

हम शरीर में हैं, परंतु इस शरीर को पहचाननेवाले; शरीर से काम लेनेवाले 'हम' शरीर से भिन्न हैं। शरीर-मन-बुद्धि कमजोर पड़ते हैं, तो 'हम' कमजोर नहीं पड़ते। हमारे पिंड को संभालनेवाली जो शक्ति है – वह आत्मा है। वैसे ही बाहर ब्रह्मांड को संभालनेवाली जो शक्ति है – वही ईश्वर है। ब्रह्म बिंब है, शरीर प्रतिबिंब है। बाहर की परमात्मशक्ति लेकर आत्मशक्ति बलवान बनती है।

गण्य - भारता तरामा सेने है?

सूर्य न हो तो सारी पृथ्वी ठंडी पड़ जायेगी। बाहर हवा नहीं होती तो अंदर नाक में वायु नहीं होती। दुनिया में जो वायु फैली है, वही नाक में है। मान लो, पानी नहीं होता, तो खेती, रसोई आदि कैसे होती? इस तरह सृष्टि का अनुग्रह हम पर होता है। तो ब्रह्म व्यापक है। जो भीतर है, वह बाहर भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे – इधर आत्मशक्ति है, उधर परमात्म-शक्ति।

प्रश्न – ईश्वर की सत्ता का अनुभव होता है, परंतु उसके चैतन्य का अनुभव क्यों नहीं होता?

बाबा - जड़ में भी जब हम सुप्त चैतन्य का भाव समझ पायेंगे, तब अनुभव होगा, काष्ठ में अग्नि की तरह।

प्रश्न - मगर उसके आनंदरूप का अनुभव कैसे हो?

बाबा – वह तभी होगा, जब हम उसका विस्तार जगत् की सत्ता में देखने लगेंगे। जन्म-मृत्यु सभी में नित्य ही उसी रसरूप का आनंद मिलना चाहिए। दुःख में भी एक प्रकार के आनंद का अनुभव करना चाहिए। दर्द होता हो तो वह और किसी को होता है ऐसा समझना चाहिए। \*

प्रश्न - ब्रह्म को सदा स्मरण रखना कैसे संभव है?

बाबा – गीता में मान्य आत्मस्मृति अपने आत्मस्वरूप ही की स्मृति है। उसका असली रूप समझ लेना ही काफी है। सदा याद रखना जरूरी नहीं है। जैसे हमें यह जान लेना काफी है कि केंद्रबिंदु से वृत्त के सब बिंदु समानांतर हैं। इसका ज्ञान हो जाये तो वह स्मृति में जम जायेगा और आवश्यकता पड़ते ही उपस्थित हो जायेगा। प्रयत्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

प्रश्न - परंतु कार्यों में वह स्मृति भूली जाती है।

बाबा — यदि कार्य सत्कार्य, कर्तव्य कर्म है, तो उससे आत्मस्मृति का विरोध नहीं है। असदाचार से उसका विरोध है। अतः यम-नियमों का साधन करने से और कर्तव्य पालन में निरत रहने से वह स्मृति आंतरिकरूप से जाग्रत् रहती ही है।

प्रश्न – फिर हम प्रार्थनादि करके उस स्मृति को क्यों जाग्रत् करते हैं?

कहा है कि - आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः। सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः। ध्रुव-स्मृति के लिए आहार-व्यवहार, सब शुद्ध करने की जरूरत है।

प्रश्न - ईश्वर का भान होना यानी क्या?

बाबा — भगवान का भान होना पहला कदम है और अंतिम कदम है मुक्ति। जब आप ध्यान में डूब जाते हैं, मग्न होते हैं, तब भगवान सर्वत्र व्याप्त है, इस बात से जो शुरू होता है, वह है भान या ज्ञान। वह श्रद्धा, तर्क और गुरुकृपा से बनता है। उसके बाद साधना शुरू होती है। आखिर तक पहुंच जायेंगे, तो उसे मुक्ति कहते हैं।

प्रश्न - ॐ यानी क्या?

बाबा – हम जब गहरा श्वास-निःश्वास करते हैं उस समय जो आवाज सुनायी देती है वह ॐ है – ॐऽऽऽ, ॐऽऽऽ। भारतीय प्रार्थनाओं का प्रारंभ ॐ से होता है और समाप्ति भी ॐ से ही होती है। ईसाई प्रार्थना 'आमेन' के साथ समाप्त होती है। आमेन ओमन शब्द से बना है। और ओमन ॐ से। आमेन यानी शांति। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। ओमन भी शांति ही है। अरबी भाषा में अमन का अर्थ शांति होता है। अमन, आमेन, ॐ।

ॐ का और एक अर्थ है – संपूर्ण विश्व, प्रत्येक वस्तु, सर्व – व्योमन्। व्योमन् यानी विश्व – संपूर्ण आकाश। इसी से ओम्निपोटंट (सर्व-शक्तिमान) ओम्निप्रेजेंट (सर्व-स्थित) शब्द निकले हैं। 'ओम्नि' शब्द 'ॐ' से बना है।

ॐ का दूसरा अर्थ है - 'हां'। अगर मुझे 'नहीं' कहना हो तो मैं 'नो' कहूंगा। संस्कृत में न+उ मिलकर 'नो' बनता है। ॐ विधायक - 'हां' है। जीवन की तरफ हमारी वृत्ति विधायक होनी चाहिए, निषेधक नहीं। हमें सबको 'हां' कहना चाहिए। यह ॐ सर्वत्र व्याप्त है। \*

प्रश्न - राम और ॐ में क्या अंतर है?

बाबा – ॐ का झुकाव निर्गुण की ओर है, जबकि राम का संगुण की ओर। लेकिन संगुण-निर्गुण एक ही तत्त्व है।

प्रश्न – निर्गुण-निराकार परमेश्वर का स्मरण कर प्रणाम किया तो वह 33 कोटि देवताओं को पहंचता है। फिर हिंदुस्तान में इतनी सारी मुर्तियां और देवता है और सगुण-साकार भी। वह एक है और अनेक भी। वह असंख्य, अनंत और शून्य भी है।

हिंदुस्तान में इतनी सारी मूर्तियां क्यों हैं, इसका उत्तर सरल है। हिंदुस्तान में ब्रह्मविद्या का सूक्ष्म विचार हुआ है। एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति यह व्यापक भारतीय विचार है। सब तरह की मनोभूमिकावाले साधकों की चिंता करनेवाले सर्वसमावेशक धर्म में स्वाभाविकरूप से ही विविधता को अवकाश रहेगा। विचार में एकनिष्ठ धर्म में उतना नहीं रह सकता।

प्रश्न - ब्राह्मीस्थिति और ब्राह्मीवृत्ति में क्या भेद है?

बाबा – वृत्ति क्षणिक वस्तु है, लेकिन स्थिति सनातन और स्थायी वस्तु है, जिसे प्राप्त कर फिर जन्म-मरण नहीं होता। जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। शरीर रहते पूर्णता प्राप्त होना कठिन है। इसलिए मेरा खयाल है कि ब्राह्मीस्थिति प्राप्त होते ही शरीर छूट जाना चाहिए।

प्रश्न – क्या आपको ईश्वर-साक्षात्कार हुआ है?

बाबा — प्रश्न बहुत प्रचिलत है। प्रश्न में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बिना जाने उत्तर कैसे दे सकते हैं? 'घड़ी' कहने से आप और हम एक ही अर्थ समझते हैं, क्योंकि वह स्थूल वस्तु है। पर 'ईश्वर' और 'साक्षात्कार' ये शब्द सूक्ष्म अर्थ बतानेवाले हैं। आप उनका अर्थ क्या समझते हैं और मैं क्या समझता हूं, यह निश्चित हुए बिना उत्तर संभव नहीं। तथापि व्याख्या की परवाह न करते हुए उत्तर देना हो, तो इस तरह दूंगा, 'हुआ है और नहीं भी!'

प्रश्न - प्रेरणा भगवान ही दे रहे हैं, यह कैसे पहचाने?

बाबा – प्रेरणा भगवान की है या शैतान की, यह समझना अनुभूति पर निर्भर है। आपको अंदर से कैसी अनुभूति होती है? प्रसन्नता की। कल प्रेरणा हुई और प्रसन्नता महसूस हुई तो वह प्रेरणा ईश्वर की है। आज मन में विचार आया और कल चला गया, प्रसन्नता का भी खास अनुभव नहीं हुआ, तो समझ लें कि वह ईश्वर की प्रेरणा नहीं है। ईश्वर की ओर से प्रेरणा होने पर प्रसन्नता और हिम्मत बढ़नी ही चाहिए।

पुष्र - अंत में भूमत्त्र मामूण हो। हमने किए जीवन में किए जीव जी

बाबा — भगवत्-स्मरण के लिए न आसन लगाने की आवश्यकता है न और किसी चीज की। गीता के आठवें अध्याय में बतायी गयी प्रक्रिया ध्यानयोग की एक विशेष साधना है। गीता एक समग्र ग्रंथ है। परमार्थ चिंतन की जितनी शाखाएं हैं, सब पर वह प्रकाश डालती है। गीता में भगवान ने कहा है कि 'जो अनन्यचित है, सदैव मेरा स्मरण करता है — केवल मनन के समय ही नहीं, जीवनभर करता है — उसके लिए मैं सुलभ हूं।'

योग का विचार है कि प्राणायाम आदि द्वारा परमात्मा को ग्रहण किया जाये। वह भी एक मार्ग है। जिनके चित्त में प्रेम प्रकाशित नहीं होता, उन्हें निग्रहमार्ग में जाना पड़ता है। ध्यानयोग का निग्रहमार्ग भी उसमें बताया है। लेकिन भगवान ने उसी अध्याय में कहा है कि मैं उसके लिए सुलभ हूं, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है।

आगे नौवें अध्याय में भगवान कहते हैं – यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यानी 'तू जो करता है, जो खाता है, जो देता है या जो तप करता है, सबकुछ मुझे अर्पण करता चल और हृदय प्रेम से भरा रख।' तो भिक्तमार्ग से बढ़कर दूसरा मार्ग नहीं।

लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना सुलभ नहीं। कुछ लोगों का ईश्वर पर विश्वास ही नहीं बैठता। बैठे भी, तो इंद्रियां आदि जो मोह-जाल खड़ा करती है, उसके कारण उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। संकट के समय ध्यान जाता है, तो वह संकट-निवारण के लिए ही जाता है। यानी मतलब के लिए ईश्वर की ओर ध्यान जाता है, ईश्वर के लिए नहीं। परंतु निरंतर परमात्मा का स्मरण रहा, तो अंत में परमात्मा हमारी सेवा अवश्य करेगा। हमने जीवनभर उसकी सेवा की, तो वही ध्यान रखेगा कि अंत में इसे मेरी सेवा की आवश्यकता होगी।

प्रश्न - 'काल' (टाइम) के बारे में आपकी क्या राय है?

बाबा – 'काल' एक तत्त्व माना गया है। वह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है। विज्ञान के सारे प्रयोग 'काल में' होते हैं, 'काल पर' नहीं। काल को नापा जाता है, सूर्य, चंद्र आदि की गतियों के साथ तुलना करके! वैसे अब यह भी संभव हो सकेगा कि हम कहीं से 12 ता. को चलें और 11 ता. को पहुंचे या 1966 में चले और 1965 में पहुंचे।

नापा जाता है। केवल सहूलियत के लिए काल को नापा जाता है, वैसे काल अनादि-अनंत है। दूसरा काल है जो वेगक्षय करता है। कोई शोक में डूबा हो तो हम कहते भी हैं कि 'थोड़ा काल बीतने दो, फिर मन शांत हो जायेगा।' काल बड़ा सूक्ष्म तत्त्व है।

प्रश्न - 'कवि' शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई?

बाबा — 'कू' में से। 'कू' यानी कूजन। जो कूजन करता है वह है कवि। शास्त्र ने भी कवि के लिए क्रांतदर्शिता का गुण बताया है।

प्रश्न - क्या एक ही जन्म में मोक्ष मिल सकता है?

बाबा — अवश्य मिल सकता है। क्योंकि मानवदेह ऐसी है कि उसमें चिंतनशक्ति पड़ी है। यह शक्ति चींटी में नहीं। चींटी चिंतन करेगी तो खाने की चीजें इकट्ठा कैसे करें इसका करेगी, इससे ज्यादा चिंतन उससे नहीं होगा। परमात्मा का चिंतन करने की शक्ति मानवदेह में है। लेकिन परमात्मा का निरंतर ध्यान और सत्कर्म करते हुए भी इस जन्म में मोक्ष नहीं सधा तो अगला जन्म मानव-जन्म मिलेगा और मोक्ष सधेगा। लेकिन प्राप्त करने का प्रयत्न तो इसी जन्म में होना चाहिए, तो शायद अगले जन्म में प्राप्त होगा। अगले जन्म में प्राप्त करेंगे ऐसा सोचेंगे तो शायद दस जन्म लग जायेंगे।

प्रश्न - परलोक क्या है, कहां है और वहां का राजा कौन है?

बाबा – परलोक रात को, बिछौने पर है और उसके राजा हम ही हैं। सोने पर हम परलोक में जाते हैं और जागृत होने पर इहलोक में आते हैं। जो गाढ़ निद्रा लेते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जिनको अच्छे सपने आते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं और जिनको बुरे सपने आते हैं, वे नरक में जाते हैं। निद्रा समाधि है, उसमें आप परलोक में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए वापस आते हैं। इसी को व्यापकरूप देकर शास्त्रकारों ने समझाया है कि जैसे अगले दिन का अधूरा काम दूसरे दिन जागृत होने पर पूरा करते हैं, वैसे ही इस जन्म का काम पुनर्जन्म में आगे चलाते हैं।

प्रश्न - ये भूः भुवः आदि लोक क्या हैं?

बाबा – ये लोक मानसिक अवस्थाओं के प्रतीक हैं। मैं तो इन्हें स्वप्न

वृत्तियां सम हो जाती हैं। हिंसक पशु और अहिंसक मृग सभी एक समान हो जाते हैं। उसी सुषुप्त-अवस्था का बढ़ा हुआ आकार इन लोकों में हमको मिलता है। ये सब अवस्थाएं हैं। किसी में मन तथा किसी में बुद्धि प्रधान है। उनसे ऊबकर मनुष्य का आत्मा आगे-आगे बढ़ना चाहता है और सत्यमय ब्रह्मलोक में जाता है। सत्त्वगुण आत्मा के सबसे अधिक समीप होने पर भी वह अंतिम स्थिति नहीं है। इसी लिए कहा है कि आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। उनका भी नाश है।

प्रश्न - ब्रह्मलोक का नाश कैसा?

बाबा - ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मदेव का लोक, न कि ब्रह्म का लोक। ब्रह्मलोक तो सब लोकों से परे है। वह एक साम्यावस्था है, जिसके प्राप्त होने पर जीव ब्रह्मलीन और शांत हो जाता है।

प्रश्न - इस श्लोक में पुनरावर्तन का अर्थ पुनर्जन्म है?

बाबा - पुनरावर्तन अर्थात् परिवर्तन, पुनर्जन्म नहीं।

प्रश्न - आप योगशक्ति पर विश्वास करते हैं?

बाबा — अवश्य। वह दो प्रकार की होनी है। एक तो वह जो यम-नियम आदि करने के बाद प्राप्त होती है। दूसरी, जिसका इनसे संबंध नहीं और केवल मानसिक होती है। उसका दुरुपयोग होना संभव है। पतंजिल ने अपने योगसूत्र में इसलिए यम-नियम को ही मुख्य रखा है। बाकी हठयोगी आदि केवल शरीरशोधन या सिद्धिप्राप्ति के लिए योग करते हैं। पातंजल योग का उद्देश्य चित्तशोधन के द्वारा आत्मप्राप्ति है।

प्रश्न - क्या आत्मा के स्वरूप का चिंतन आवश्यक है?

बाबा – चित्तशोधन द्वारा भी आत्मप्राप्ति हो सकती है और स्वतंत्ररूप से भी हो सकती है परंतु चित्तशोधन द्वारा यह सरल होती है। शुद्ध चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब अच्छा पड़ता है। \*

प्रश्न - स्वरूप-चिंतन का क्या अर्थ है?

बाबा – मुख्य चिंतन यह होना चाहिए कि आत्मा शरीर से अलग है। केवल बौद्धिकरूप से समझ लेने से काम नहीं चलता, उसका अनुभव भी होना आवश्यक है। यह केवल अभ्यास से ही हो सकता है।

से तितिक्षा बढ़ती है, परंतु शरीर के अधिक पीड़न से उत्तेजना भी बढ़ जाती है। हमें तो मनोवृत्ति ही ऐसी बनानी चाहिए कि हम शरीर से अलग हैं।

प्रश्न - शरीर से किस प्रकार अलग हुआ जाये?

बाबा — अपने को इंद्रियां और शरीर से अलग समझना सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी शिक्षा पहले से ही बालकों को दी जानी चाहिए। कोमल हृदय पर किसी भी तत्त्व का जमाना सरल होता है। परंतु हम बच्चों को पहले ही से इंद्रियलोलुप बनाते हैं। उन्हें यह समझाना चाहिए कि इंद्रियां केवल ज्ञान की साधन हैं, न कि भोग की। कड़वी होते हुए भी यदि कोई चीज लाभदायक सिद्ध कर दी जाये, तो वे अवश्य खायेंगे और मीठी चीजें यदि हानिकर सिद्ध हों तो वे कभी नहीं खायेंगे। बालकों को सदा यही शिक्षा देनी चाहिए कि हम आत्मरूप हैं और शरीर से अलग हैं। इंद्रियां उसके ज्ञान या कर्म के साधन हैं। इस प्रकार उनमें निर्लिप्तभाव का उदय होगा और वे आजन्म वैसा व्यवहार करेंगे।

प्रश्न – कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य-स्वभाव प्राकृतिकरूप से ही अधोगामी है?

बाबा — ऐसा नहीं है। वह प्रकृति से शुद्ध है, परंतु बाहरी प्रभावों और प्रवृत्तियों के कारण विकारयुक्त हो जाता है। सारे वातावरण में सत् और असत् विचार भरे पड़े हैं। वे हमारे दिमाग से आकर टकराते हैं और हमें दुःखी कर डालते हैं। उनसे प्रभावित न होकर हमें दृढ़ता और सद्विचारों की तरंग स्वयं उत्पन्न करनी चाहिए। आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध-बुद्ध और निरंजन है। वैज्ञानिक मन का विश्लेषण करते हैं, परंतु 'मनोजय' का उपाय नहीं बतलाते। हमारे यहां बाहरी और भीतरी दोनों उपाय बताये गये हैं। मन अशांत या विकारयुक्त होते ही स्नान कर डालना चाहिए। बुरे विचारों को वचनरूप तथा कार्यरूप में न आने देना चाहिए। अगर वे मन में भी न आयें तो बहुत अच्छा, अन्यथा उन्हें वचन और कार्य में तो रोकना ही चाहिए।

प्रश्न – चित्त शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है?

बाबा – अपने में कौन-सा गुण है, यह देखें। दुनिया में ऐसा एक

प्रक्रिया है। जब गुण का अत्यंत उत्कर्ष होगा, तब उन गुणों के आधार से समाधि लगेगी। दूसरा, मुझमें कुछ दोष हैं। वे जिस मनुष्य में नहीं होंगे, उसका आदर करें, उसका द्वेष न करें।

मान लीजिए एक वर्तुल है और उसके मध्य में परमात्मा है तो हम सब परमात्मा से समान फासले पर हैं। किसी के पास सत्य (गुण) है। इनके पास क्षमा है। और उनके पास प्रेम है। सत्यवाला अपना गुण बढ़ाते-बढ़ाते परमेश्वर के पास पहुंचने के बाद बाकी गुण अपने-आप ही आयेंगे। सत्यवाला सीधा परमेश्वर के पास पहुंचेगा। अगर वह क्षमावाले के मार्ग पर जाने लगेगा, तो वह भूमिति के तत्त्व के खिलाफ होगा। त्रिकोण की दो रेखाएं तीसरी से बड़ी होती हैं। इसलिए उसके मार्ग पर जाने के बदले, अपने मार्ग से जाना ही सीधा और सरल होगा। वहां पहुंचने के बाद पूर्णता सहज ही प्राप्त होगी। इस तरह चित्तशुद्धि की दुहरी प्रक्रिया है।\*

प्रश्न - शीघ्र और अहंशून्य निर्णय कैसे किया जाये?

बाबा – सहजप्राप्त सत्कार्य करते रहने से अहंशून्यता की ओर जाने में मदद होगी। यह शीघ्र सधे, इसकी आवश्यकता नहीं, धीरे-धीरे सधता रहेगा। भगवान की कृपा हुई तो शीघ्र भी सध सकता है, लेकिन वह बात अपने अधीन नहीं है।

प्रश्न – 'तुम महान हो, क्षुद्र जीव नहीं' यह भाव रखते हुए काम करने पर अहं का भाव कैसे निकल सकता है? क्या इस भाव से कार्य करना अहंबोधक नहीं?

बाबा – हम क्षुद्र जीव नहीं और न दूसरे ही क्षुद्र हैं। अहंता तो तब आती है, जब दूसरों को क्षुद्र मानकर अपने को बड़ा समझें।

प्रश्न - समाधान कैसे मिल सकता है?

बाबा — अपने को भूलने से ही समाधान प्राप्त होगा। सदैव याद रखों कि हम दूसरों की सेवा के लिए हैं, अपने लिए नहीं। यदि सोचोंगे कि मैं अपने लिए हूं, तो असमाधान ही रहेगा। मेरा जीवन मेरे लिए नहीं, यह खयाल करने से ही समाधान मिलेगा। जितना अपने को याद करोंगे, उतना असमाधान होगा और जितना अपने को भूलोंगे, उतना ही समाधान मिलेगा।

बाबा – दरवाजा बंद रहा तो सूर्य अंदर प्रवेश नहीं करता। पूरा खोला तो पूरा प्रवेश करेगा, आधा खोला तो आधा प्रवेश करेगा। अब खोलना यानी क्या? सांस सांस पर राम कहो, वृधा सांस मत खोय – प्रत्येक सांस के साथ रामनाम चलना चाहिए। एक क्षण भी नामस्मरण के बिना नहीं जाना चाहिए। यह है खुला चित्त। इसका अर्थ यह नहीं कि स्मरणरूप क्रिया चलनी चाहिए, क्रिया की जरूरत नहीं। जिसको 'कान्शसनेस' कहते हैं ऐसी जाग्रति चित्त में चाहिए। हम उसके पास हैं, वह हमारे पास है, ऐसी निरंतर अंदर में जाग्रति चाहिए। यह होता है तो चित्त खुला है।

प्रश्न - चित्तस्फोट कैसे होगा?

विनोबा – चित्त माईन्यूट (सूक्ष्म) होना चाहिए। स्थूल नहीं रहना चाहिए। चित्त स्थूल इसलिए बनता है कि उस पर संसार के आवरण होते हैं। उन आवरणों को हटाने पर चित्त सूक्ष्म की ओर मुड़ता है। \*

प्रश्न - वासनात्याग कैसे हो?

बाबा – वासनाओं के निराकरण का क्रम होगा – 1. कुवासना-त्याग, 2. सद्वासना भी सबको उपलब्ध न हो, तो उसका भी त्याग, 3. सद्वासना हो, लेकिन उसके भोग में मात्रा हो और 4. व्याकुलता को काबू में रखने के लिए सद्वासनात्याग।

प्रश्न – हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मापदंड क्या है?

बाबा – निर्विकारता ही उसका पैमाना है। केवल काम-क्रोध आदि स्थूल विकार ही नहीं परंतु आलस्य, स्वाद, शरीरसुख की कामना आदि सूक्ष्म विकार भी हममें कम होते जाने चाहिए।

प्रश्न - असत्य से कैसे छूटें?

बाबा — असत्य को जब तक लाभदायक के बदले घातक नहीं समझेंगे, तब तक वह दूर नहीं होगा। अभी तो हम असत्य को ही सत्य की अपेक्षा अधिक लाभदायक और प्रिय समझते हैं, इसलिए उसके प्रयोग में संकोच नहीं करते। साहित्य में भी असत्य को 'अतिशयोक्ति' नाम देकर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। वास्तव में 'स्वभावोक्ति' से ही असली आनंद आना चाहिए। की रोशनी छोड़ी जाये, तो आंख को पीड़ा होगी, सहन नहीं होगा। इसका नाम है – द्रेष। यदि हराभरा मैदान आंख के सामने हो, तो आनंद होता है, खुशी होती है। यह है – राग। इस तरह स्पष्ट है कि इंद्रियों में राग-द्रेष अनिवार्य हैं। बल्कि इंद्रियों में राग-द्रेष न हो तो वे बेकार बन जायेंगी। खाने के लिए कोई वस्तु बनायी गयी और नाक को दुर्गंध आयी तो वह नहीं खाते। इस तरह कुछ राग-द्रेष लाभदायी होते हैं, कुछ राग-द्रेष नुकसान करनेवाले भी हैं।

दोष वहां आता है, जहां हम मर्यादा से आगे बढ़ जाते हैं। मधुर गायन सुनने से आनंद होता है, लेकिन बहुत अधिक सुनने से दिमाग को नुकसान भी पहुंचता है। घंटों गाना सुनते रहें, जागते रहें, तो वह अति हो जायेगा। वह आसिकत है। जहां विषयों का मर्यादित सेवन होता है, वहां राग-द्वेष हानिकारक नहीं होते। जहां अतिरेकी सेवन होता है, वहीं हानि होती है। वेदांत समझानेवाले यह नहीं समझाते कि राग-द्वेष दो प्रकार के हैं। उलटे उसका खंडन ही करते हैं। मनुष्य कई राग-द्वेषों से मुक्त हो सकता है। पर जो जरूरी राग-द्वेष हैं, उनसे मनुष्य को देह से मुक्त होने पर ही छुट्टी मिलती है, देह के रहते वह संभव नहीं है। देह में रहते हुए इतना ही हो कि राग-द्वेष मर्यादा से बाहर न जायें। ज्ञानी की जिह्ना पैनी होनी चाहिए। कोई कुछ भी खा ले, तो या तो वह पागल है या अच्छे अर्थ में वह ध्यानयोगी हो सकता है। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होगा, वह खाने की चीज का गुणधर्म और मात्रा बराबर पहचानेगा!

प्रश्न – हमारी वासनाएं और आत्मा की इच्छा या प्रेरणा, दोनों का अंतर कैसे पहचानें?

बाब! — दोनों का अंतर अंधकार और प्रकाश जैसा है। वासना चित्त को अशांत करती है, जबिक परमात्म-प्रेरणा शांति देती है। वासना का चित्त पर बोझ होता है, जबिक परमात्म-प्रेरणा से प्रेरित चित्त सब भारों से मुक्त होता है।

प्रश्न – आप प्राचीन धर्मग्रंथों के अध्ययन पर जोर देते हैं, लेकिन आधुनिक साहित्य के बारे में कुछ नहीं कहते। क्या आइन्स्टीन का साहित्य अमर साहित्य नहीं है? में प्राचीन किताबें पढ़ें। यह थोड़े में नुस्खा है, युक्ति है। विज्ञान में नयी-नयी खोजें होती रहती हैं। विज्ञान निरंतर बदलता रहेगा। न्यूटन के जमाने में न्यूटन से बढ़कर दूसरा विद्वान नहीं था। परंतु आज स्कूल का बच्चा भी उससे अधिक जानता होगा। यह खयाल भी गलत है कि आइन्स्टीन का साहित्य अमर है। विज्ञान बहुत गित से आगे बढ़ रहा है, इसलिए नयी-नयी खोजें होंगी और पुरानी पीछे रह जायेंगी।

प्रश्न - ईश्वरानुभूनि होने का सबसे मुख्य प्रमाण क्या है?

बाबा – यह अनुभूति जीवन में उतर जायेगी और अपने-पराये का भेद दूर होकर एक सत्ता का अनुभव होगा।

प्रश्न – इसका मतलब दूसरे के दुःख को अपना दुःख और दूसरे के सुख को अपना सुख समझना?

बाबा – अगर व्यक्ति सारे संसार का दुःख अपने ऊपर लेकर बैठ जायेगा तो उसके बराबर दुःखी कोई न होगा। दूसरों के सुख-दुःख से सुखी-दुःखी होने का अर्थ है – लोगों से सहानुभूति की भावना, न कि उनके दुःख से एकरूप हो जाना।

प्रश्न - फिर आत्मौपम्य बुद्धि का क्या अर्थ होगा?

बाबा – उसका अर्थ है – समत्वबुद्धि। सुख और दुःख को सम समझना, फिर चाहे वे अपने हों या दूसरों के। हमें सुख-दुःख में तटस्थ और समत्वबुद्धि रखनी चाहिए और अनासक्तभाव से उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रश्न - 'सामूहिक समाधि' से आपका क्या मतलब है?

बाबा — मनुष्य अपनी देह से छूटता है, तो भी उसकी मुक्ति की अपेक्षा बाकी रह जाती है। अमुक्त रहते हुए मुक्ति की अपेक्षा रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी मुक्ति 'देहबद्ध' — यानी एक विशिष्ट देह के साथ बंधी है। लेकिन जिस समय वह पहचान लेगा कि मैं इस एक ही शरीर में नहीं, अन्य सभी शरीरों में हूं, तभी वास्तव में उसकी उपाधियों से मुक्ति होगी। ऐसी स्थिति में यदि एक देह से छूटने पर कोई समझ ले कि मैं मुक्त हो गया, तो वह मुक्त नहीं। तब तो वह मुक्ति ही बंधन बन कैंदिती है। इस नाइ 'एक्टि' सा सक्त और रिर्माल अर्थ केंद्रा हो को उसे

प्रश्न - सामूहिक साधना कैसे सधे?

बाबा — वास्तव में व्यक्तिगत साधना के अभाव में सामुदायिक साधना बनेगी नहीं। लेकिन, व्यक्तिगत साधना का स्वरूप ही निरहंता यानी ही व्यक्तिशून्यता और सामुदायिक साधना का स्वरूप यानी सर्वापेक्षता अथवा अन्योन्य सहकार। इस प्रकार की साधना का पैमाना बढ़ने के लिए परस्पर संवित् जाग्रत् रहना चाहिए। अर्थात् हमारी सभी हलचलें — स्वार्थ की या परार्थ की या परमार्थ की; अंतर या बाह्य दोनों प्रकार की — हमारे एक आत्मा की सन्निधि में रहती हैं, वे सब आत्माओं की सन्निधि में होनी चाहिए।

प्रश्न - धन और द्रव्य दोनों में क्या अंतर है?

बाबा – संस्कृत में एक 'धन' शब्द है और एक 'द्रव्य' शब्द है। 'धा' धातु से धन बना है, जिसका अर्थ है रखना। तो धन का अर्थ हुआ, एक जगह बैठनेवाला। 'द्रव्य' शब्द द्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है बहना। तो द्रव्य यानी दौड़नेवाला, फुटबाल का खेल। मेरे पास गेंद आयी तो मैंने लात मारकर उसे आपकी ओर फेंकी। आपने लात मारकर दूसरे की ओर, उसने तीसरे की ओर। मान लीजिए, मैंने गेंद आपकी ओर फेंकी और आपने उसे पकड़ रखा, तो क्या होगा? तो सारा खेल समाप्त! आपके पास गेंद आये, और आप उसे दूसरे के पास भेज दें, तभी खेल चलेगा। वैसे ही द्रव्य का होना चाहिए। आपके पास आया, तो तुरंत फेंक दें। यदि धन ऐसा दौड़ता रहे, द्रव्य बने तो तारक होगा।

मान लीजिए, मैं गांव का तेली हूं और आप हैं गांव के जुलाहा। आप मेरा तेल खरीदते हैं, तो आपका थोड़ा पैसा मेरे पास आया। मैंने हजाम से हजामत करवायी, तो मेरे पास से पैसा उसके पास गया। फिर हजाम को कपड़ा खरीदना पड़ा, तो पैसा आपके पास आया। यानी जुलाहे से पैसा तेली के पास आया, तेली से हजाम के पास गया और हजाम से फिर जुलाहे के पास आया। इस तरह गांव में एक-दूसरे के धंधे को मदद करते जायें, तो वह पैसा जीवन के लिए तारक होगा। खेलता हुआ पैसा ही 'द्रव्य' है।

इसके विपरीत आपके पास पैसा आया और आपने जेब में रख लिया, गांव में एक-दसरे से माल नहीं खरीदा, बढापे में काम आयेगा, यह कहकर हम भोजन के लिए बैठे हैं। थाली में लड्डू आया। हाथ ने ले लिया और हाथ बन गया स्वार्थी यानी लड्डू को पकड़ रखा, मुंह में नहीं डाला तो शरीर को पोषण कैसे मिलेगा? लेकिन हाथ ऐसा नहीं करता। वह लड्डू मुंह में डालता है। मुंह उसे चबा-चबाकर पेट में ढकेल देता है और पेट पचाकर उसका खून बनाता है तथा शरीर में चारों ओर भेज देता है। शरीर के अवयव स्वार्थी नहीं होते। यदि हृदय स्वार्थी बना और उसने खून को इधर-उधर नहीं बहाया, तो हार्टफेल हो जायेगा। शरीर के सारे अवयवों में अन्योन्य प्रेम है। अपनी चीज दूसरों को देने की यह क्रिया जैसे शरीर में चलती है, वैसी ही समाज में चलनी चाहिए।

चीज पास न रखकर बांट देने में ही लाभ है। आपके पास कटहल है, तो वह भी बांटकर खायें। आपका कटहल इनके पास जायेगा, इनका आपके पास आयेगा। यह जो दान की प्रक्रिया है, वह सतत चले – एक के पास से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तो समाज खड़ा रहेगा।

आज गांव की स्थिति उलटी है। गांव के लोग गांव के तेली का तेल नहीं खरीदते। तेली गांव के बुनकर का कपड़ा नहीं खरीदता। बुनकर गांव के चमार से जूता नहीं खरीदता। यानी हम गांववाले एक-दूसरे की मदद नहीं करते, अपना स्वार्थ देखते हैं। बाहर सस्ता मिलता है, तो वहां से खरीदते हैं। परिणामस्वरूप गांव का शोषण होता है। यदि हमें दूसरे गांव से चीज खरीदनी हो, तो ग्रामसभा द्वारा खरीदें। आज क्या होता है? हर कोई बाहर से माल खरीदता है और अपनी-अपनी चीजें बाहर बेचता है। इसी लिए बाहरी लोगों द्वारा गांवों का शोषण होता है। इसके बजाय ग्रामसभा द्वारा व्यवहार हो।

इस तरह व्यवहार चलेगा, तभी 'धन' 'द्रव्य' बनेगा। 'धन' नाशकारक तो 'द्रव्य' लाभदायक है। धन के बिना तो अच्छा चलेगा, उससे कोई मामला नहीं बिगड़ेगा। पर द्रव्य के बिना चल नहीं सकता।

प्रश्न - खुशी किसे कहते हैं और गम किसे?

बाबा – चित्त को समाधान हो, उसे 'खुशी' और चित्त को असमाधान हो, उसे 'गम' कहते हैं। यह नहीं हो सकता कि हमें गर्मी के दिनों में ठंडा पानी मिले तो खुशी न महसूस हो। लेकिन चित्त ऐसा बन सकता है कि कर्तव्य के लिए तकलीफ होने पर भी इन्सान उसे उठाये और उसी को आनंद समझे। यह सुख का विषय है और यह दुःख का, यह पहचाने, लेकिन कर्तव्य के लिए दुःख भुगतना पड़े तो उसे खुशी से भोगे।

प्रश्न - पैदा होते ही बालक रोता क्यों है?

उत्तर – इसका आध्यात्मिक उत्तर है कि बालक पैदा हुआ यानी परमेश्वर के यहां से आया। आधार छोड़कर आने से वह अपने को निराधार महसूस करता है। फिर उसे मां मिलती है, जो परमेश्वर की जगह ले लेती है। मैं कहता हूं, हम पैदा हुए तो रोते हुए आये, लेकिन मरते समय तो हंसना चाहिए, क्योंकि अब पुनः भगवान के पास जा रहे हैं।

प्रश्न – विज्ञान की नयी-नयी खोजों से सृष्टि की ज्ञानसंबंधी उलझनें कम होने के बजाय बढ़ती-सी दीख रही हैं। क्या किया जाये?

बाबा – कहा जाता है, 'लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग (अल्प ज्ञान खतरे की चीज है), वैसे ही 'लिटिल साइन्स इज ए डेंजरस थिंग' (अल्प विज्ञान खतरे की चीज है)। आज दुनिया में 'लिटिल साइन्स' (अल्प विज्ञान) है, इसी लिए उलझनें हैं। विज्ञान खूब बढ़ना चाहिए। ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जायेगा, उलझनें दूर होती जायेंगी। \*

प्रश्न – आज चारों ओर श्रद्धाहीन जीवन दिखायी दे रहा है। कहीं श्रद्धा और निष्ठा दिखायी नहीं देती। क्या समाज ऐसा ही चलता रहेगा?

उत्तर – श्रद्धा पर भगवान ने बहुत बड़ा भाष्य किया है। श्रद्धाहीन कोई भी नहीं है। श्रद्धा के बिना जीवन ही संभव नहीं। लेकिन वह सात्विक, राजस, तामस त्रिविध है और उनमें सात्विक श्रद्धा ही तारक होती है। उसकी वृद्धि के लिए संतों का उत्तम साहित्य उपलब्ध है। उसमें कुछ भाग पुराना-सा हो गया है, उतना छोड़कर उसका चिंतन, मनन करना चाहिए। इसके अलावा सात्विक आहारादि की भी योजना होनी चाहिए।

प्रश्न – दिवास्वप्न, आदर्शवाद और यथार्थवाद में कितना अंतर है? बाबा – दिवास्वपन व्यर्थ है। आदर्शवाद की ओर मनष्य को जाना

प्रश्न – देश में जो अन्याय चल रहा है, उसका मुकाबला कैसे करें? बाबा - इस समय भारत में इतना अन्याय चल रहा है कि हम उसके पीछे पड़े, तो हमारे लिए न्याय के साथ एक भी कदम उठाना कठिन हो जायेगा। फिर भी हम कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि काल-प्रवाह हमारे लिए अनुकूल है। यह हमारा दर्शन है। वैसे तो जरा आंख खोलो, तो सर्वत्र अन्याय-ही-अन्याय दीखता है। राजनैतिक क्षेत्र से लेकर रचनात्मक क्षेत्र तक और खादी से लेकर गादी तक सर्वत्र अन्याय दीख रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि यह है कि छोटे-मोटे अन्यायों को दूर करने में शक्ति खर्च करने के बजाय भावात्मक (पॉजिटिव) काम उठायें, तो ठोस परिणाम आयेगा। हमें परिणामपरायण भी नहीं बनना है और न परिणामनिरपेक्ष ही। दूसरे लोग छोटे-मोटे काम करते हैं और सफल होते हैं, तो मैं कहता हूं कि अच्छा हुआ! समर्थ रामदास ने कहा है - परस्परें उभारावें, भक्तिमार्गासी - अर्थात् भक्तिमार्ग का आयोजन दूसरों के जरिये ही करवाया जाये। कर्ममार्ग के लिए तो यह कहा ही जाता है, लेकिन भक्तिमार्ग के लिए भी कहा गया है कि दूसरों के जरिये काम करवाये जायें। दास डोंगरीं राहतो। यात्रा देवाची पाहतो - समर्थ रामदास कहते हैं कि वे स्वयं पहाड़ पर रहते हैं और भगवान के मंदिर में चल रही यात्रा को दूर से ही देखते हैं।

प्रश्न – वर्तमान समाज में मुक्ति के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? बाबा – तीन चीजें जरूरी हैं – 1. हम जिसे सत्य समझते हैं, उस पर चलना। 2. सुखी लोगों के लिए प्रेम रखना, और 3. दुःखी लोगों के लिए करुणा। ये तीनों चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। इनके अलावा दो चीजें और हैं जो इन्हीं में से निकलती हैं – 1. निर्भयता और 2. इंद्रियों पर संयम। इन दो को हमने अलग स्थान नहीं दिया, क्योंकि सत्य, प्रेम, करुणा में ये आ ही जाती हैं। ये पांच चीजें हों, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है।

प्रश्न - कोणार्क के नग्न चित्रों का क्या अर्थ है?

बाबा – उसमें तो बहुत गहरी आध्यात्मिक दृष्टि है। जिस क्रिया से में पैदा हुआ, उसकी में तो कीमत कम नहीं करता। वह पवित्र क्रिया ही माननी चाहिए। किंतु ब्रह्मचर्य उससे भी अधिक ऊंचा है। इसलिए वीर्यशक्ति चाहिए, यह मेरी समझ में ही नहीं आता। यदि उसे स्त्रियों का संपर्क मिलता हो, तो उससे उसे पवित्रता का ही अनुभव आना चाहिए। साधारण अवस्था में जितना पवित्र लगता है, उससे ज्यादा पवित्र स्त्रियों के संपर्क में लगना चाहिए, तभी वह ब्रह्मचारी है।

प्रश्न - पहले धर्म पैदा हुआ या मानव?

उत्तर — धर्म दो प्रकार का होता है। एक मानव का और दूसरा प्रकृति का। प्रकृति का धर्म मानव से पहले पैदा हुआ, जबकि मानव का धर्म मानव के साथ पैदा हुआ।

प्रश्न – प्रयत्न करने पर भी क्रोध आ जाता है, फिर पश्चाताप होता है। फिर भी क्रोध आता है। शमन का क्या उपाय है?

बाबा — क्रोध एक निर्दोष रिपु है। उसमें बहुत डंक या जहर नहीं है। जहर होता है द्वेष में, मत्सर में। द्वेष की भावना बरसों से रहती है। बरसों से उसकी योजना बनती है। क्रोध तो उफान है, वेग है। क्रोध जंगल के सूअर के समान है, जो सामने से सीधा हमला करता है। क्रोध का कभी-कभी उपयोग भी होता है। लेकिन उसको क्रोध नहीं, तेज कहते हैं। महाभारत में कहा है — तेज हमेशा अच्छा नहीं और क्षमा भी हमेशा अच्छी नहीं।

क्रोधशमन के लिए अच्छा उपाय है कि क्रोध आ रहा है ऐसा भास हो, तब तुरंत मिश्री का एक टुकड़ा अपने मुंह में और एक टुकड़ा सामनेवाले के मुंह में डाल देना। मैं ऐसा करता था, तो इसका अच्छा परिणाम आता था। मुंह बंद भी होता था और मीठा भी होता था। लेकिन मुख्य बात यह है कि मुझे क्रोध आ रहा है, यह भान होगा, तब तो मिश्री मुंह में जायेगी!

प्रश्न - क्या आपको आशा है कि आपका लक्ष्य पूरा होगा?

बाबा – मुझे तो पूरी आशा है। आप गंगोत्री में गंगा से जाकर पूछिए कि क्या तुझे समुद्र में पहुंचने की आशा है? तो वह क्या कहेगी? मेरी हद तक मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक यह काम पूरा नहीं होता और जब तक मेरे पांव में भगवान ने ताकत रखी है, तब तक मैं चलते रहनेवाला बुद्ध आये, पर मसले हल नहीं हुए। तो यह सारा भगवान का नाटक चल रहा है। हमें देखना इतना ही है कि हमने जिस रास्ते को अख्तियार किया है, वह कारगर है या नहीं। अगर आप उस रास्ते से ही नहीं जाना चाहते तो कौन क्या करेगा?

प्रश्न – आपकी पदयात्रा चलती हैं, उसमें ग्रामोद्योगों के नियम होने चाहिए या नहीं?

बाबा – देखो, नियम मेरे लिए हैं, मैं नियमों के लिए नहीं। कारण मैं मुक्ति के लिए कार्य कर रहा हूं, बंधन के लिए नहीं। इसलिए नियम करने की वृत्ति मुझमें नहीं है। समाज में परिवर्तन करने की शक्यता मुझे लगे, तो मैं करूंगा। अन्यथा अपने पास मैं एक चावल की पोटली रखूं और उसे पकाकर खाऊं और किसी जगह पर चावल न मिले, तो चावल के बिना चला लूं, तो उसमें अपनी तपस्या का ही प्रचार होता है, ग्रामोद्योगों का प्रचार नहीं।

प्रश्न – (जर्मन टेलिविजनवालों का) – भूदान-ग्रामदान के जरिये क्या हासिल किया?

बाबा – बाबा हॅज अचीव्हड् ए बिग झीरो ॲण्ड बाबा इज गोइंग टु अचीव्ह अनदर झीरो। टू झीरोज मेक इनिफिनिट इन मॅथमेटिक्स। सो, वन झीरो इज अचीव्हड् ॲण्ड अनदर इज गोइंग टु बी अचीव्हड् (बाबा ने एक बड़ा शून्य हासिल किया है और बाबा दूसरा शून्य हासिल करनेवाला है। दो शून्य मिलकर गणित में अनंत होता है। एक शून्य तो मिला है, दूसरा शून्य मिलनेवाला है)।

प्रश्न – सोशॉलिस्ट लोग कहते हैं कि आपके तरीके से भूमिसमस्या के सुलझाने में पांच सौ बरस लगेंगे। आपका इस संबंध में क्या खयाल है?

बाबा — क्रांतियां ऐसे गणित से नहीं हुआ करतीं! अगर मेरी अकेले की शक्ति से ही यह काम होना हो, और आप सब लोग हाथ-पर-हाथ धरे खामोश बैठनेवाले हों, तब तो इस तरह गणित का हिसाब लगाइए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह काम तांत्रिक या यांत्रिक नहीं है। यह काम तो मांत्रिक है। इसका एक मंत्र है। वह चल पड़ा है। जब कोई 'मंत्र' समाज में जाता है तो फिर वह बीत गरि में सम काल है।

सिद्ध करने में, हजम करने में, जो समय लगता है वही लगता है। एकबार मंत्र सिद्ध हुआ, तो काम भी सिद्ध हुआ समझिए। इसलिए यह काम पांच सौ बरस में नहीं, एक साल में भी पूरा हो सकता है। और वास्तव में तो वह पूरा हो चुका है। \*

प्रश्न – क्या आपकी अहिंसा की भूमिका और पश्चिम के शांतिवादियों की भूमिका एक ही है?

बाबा — अहिंसा के बारे में चार भूमिकाएं (पोजिशन्स) होती हैं — व्यावहारिक (प्राग्मैटिक), सेद्धांतिक (डाग्मैटिक), वैचारिक (रेशनल), और सर्वातीत (ट्रान्सेन्डेण्टल)। पश्चिम के शांतिवादियों की पहली भूमिका है। वे युद्ध के गुणावगुणों (मेरिट्स) में नहीं जाते और हर युद्ध का विरोध करते हैं। वैज्ञानिकों की भूमिका तीसरी होती है। पं. नेहरू की भूमिका (प्राग्मैटिक) थी, जबकि मेरी भूमिका सर्वातीत (ट्रान्सेन्डेण्टल) है।

प्रश्न - कर्मसंन्यास यानी क्या?

बाबा – कर्मसंन्यास यानी कर्म छोड़ना नहीं है। मनुष्य कुछ-न-कुछ कर्म करता ही है। खाना-पीना छोड़ नहीं सकता, तो गरीब को खिलाने का कर्म कैसे छूट सकता है?

संन्यास का अर्थ है – सत्कर्म करना, अहंकार छोड़ना। कुछ संन्यासियों के देह की वासना खत्म हो जाती है, इसलिए वे उपवास कर देह छोड़ने का सोचते हैं। पर वे तो बहुत आगे गये हुए लोग हैं। संन्यास का मतलब है कि मूल में जो रस है, वह छोड़ना। देहरक्षण और लोकसंग्रह के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता नहीं, वे कर्म छोड़ें, बाकी कर्म करें – लेकिन संकल्प छोड़कर, वासना छोड़कर।

प्रश्न - विश्वास में सावधानता का क्या स्थान?

बाबा – इतनी ही सावधानता रखी जाये कि आपके भीतर दूसरों के बारे में अविश्वास न पैठ जाये। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर! दूसरों के लिए अविश्वास न निर्माण हो इतना सावधान रहने की शक्ति और जाग्रति मुझे दे।

# पूर्ति

वेदोपनिषद 355
 गांधीजी 365

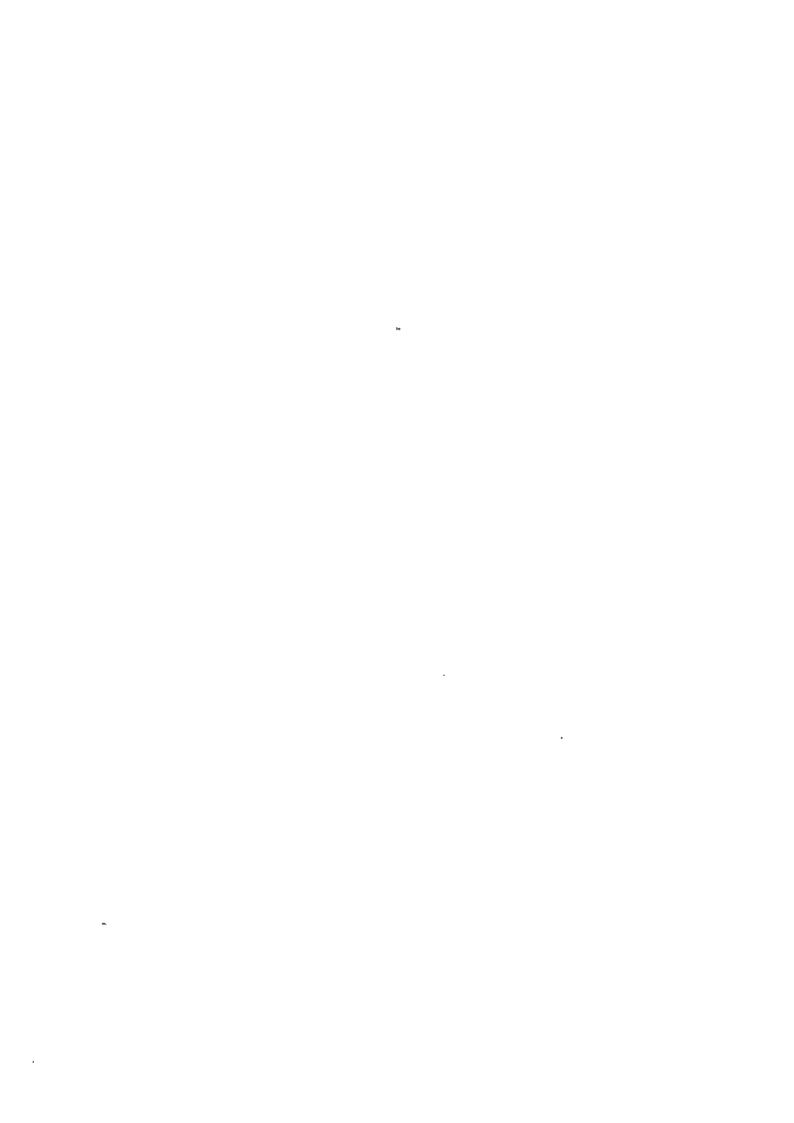

## वेदोपनिषद

मैंने चारों वेद देखे हैं। सबका अध्ययन किया है, ऐसा नहीं कह सकता। कुछ अध्ययन किया है, तो वह केवल ऋग्वेद का किया है। ऋग्वेद को मैं आध्यात्मिक काव्य ही मानता हूं। और उस दृष्टि से उसका स्वतंत्र अर्थ मेरे मन में अंकित भी हुआ है।

वेद से हमें ऐतिहासिक या व्यावहारिक जानकारी मिल सकती है। लेकिन वह वेद का तात्पर्य नहीं। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति (ऋसा 1.23.12) — जो परमात्मा को जानता नहीं, वह ऋग्वेद को लेकर क्या करेगा? वेद के बारे में एक वचन है — सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति (कठ 39)। उपनिषद कहते हैं कि सब वेद एक परमात्मा का ही विवेचन करते हैं। वैदिक ऋषियों को वेद के गौ इत्यादि शब्दों के स्थूल अर्थ अभिप्रेत नहीं हैं। जैसे, चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादाः, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभः (ऋसा 4.5.6)। चार सींगों का, तीन पांवों का बैल, आदि। ऐसे अनेक वचन ऋग्वेद में मिलते हैं। स्थूल दृष्टि से अर्थ करने पर भी ऋग्वेद के ऋषियों को गोवध मान्य है, ऐसी छाप तो मुझ पर पड़ी नहीं। गाय का नाम अघ्न्या — अहननीय और मा गामनागामदितिं विधष्ट (ऋसा 8.12.8) गरीब गाय को न मारें, ऐसी स्पष्ट आज्ञा है। इतना सबूत ही पर्याप्त होना चाहिए।

ऋषियों को गोवध मान्य नहीं था, फिर भी इसका आशय यह नहीं कि उस काल में गोवध होता ही नहीं था। लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। गाय के संबंध में हिंदू लोगों की भावना वैदिक ऋषिमान्य है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ऋषिकाल में सर्वसाधारण लोग क्या करते थे, यह एक ऐतिहासिक मुद्दा है। और उस विषय में मैं खास जानता नहीं।

वेद के विषय में तीन काल के तीन वचन यहां उद्धृत करता हूं – (1) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति (कठ 39), (2) वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः (गी 15.15) (3) वेद अनंत बोलिला। अर्थ इतुकाचि साधिला, विठोबासी शरण जावें (वेद ने अनंत (बहुत) कहा है, लेकिन अर्थ इतना ही है कि भगवान की शरण जायें।) (तका 402)।

के कर्मों को देखो। विष्णु की कृति को जो देखेगा, वह हर जगह देखेगा कि उसने अबाध्य अकाट्य नियम बनाये हैं।

\* \*

वेदमंत्र हमारी संस्कृति के मूल में हैं। वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसका अर्थ है – 'अरिष्टनेमि हमारे लिए कल्याणकारक हो।' 'नेमि' यानी मर्यादा, कानून। जिसकी मर्यादा को कोई तोड़ नहीं सकता, उस 'अरिष्टनेमि' का आपके काम के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान की जो 'नेमि' है, मर्यादा है, उसे ठीक से समझना चाहिए।

भगवान की 'नेमि' तोड़कर कालनेमि बनता है। कालनेमि बड़ा असुर है। भगवान उसको खत्म करने के लिए अवतार लेते हैं। पुराण में वर्णन है कि कालनेमि नाम का एक राक्षस था। उसने अपना कानून बनाया। लोग उस कालनेमि को मानकर भगवान की नेमि के विरुद्ध जाते हैं, तब कालनेमि का नाश करने के लिए भगवान अरिष्टनेमि अवतार लेते हैं।

\* \*

आपो भूयिष्ठा (1.22.8) — मटका बनाना है तो एक कहता है पानी श्रेष्ठ। पानी नहीं तो मटका नहीं बनेगा। दूसरा कहता है कि अगर मटके को तपाया नहीं गया तो उसका क्या उपयोग इसिलए अग्नि श्रेष्ठ। तो तीसरा कहता है कि मिट्टी के बिना मटका कैसे बनेगा? ऋषि पूछते हैं कि तीनों में श्रेष्ठ कौन?

\* \*

हिंदुस्तान में पहली बार 'मैत्री' शब्द का उच्चारण वेद भगवान ने किया है। उसकी मिसाल सूर्यनारायण हैं। विश्वामित्र ऋषि का मंत्र है, जिसमें सूर्य को मित्र (ऋसा 3.1.8;3.6.2) कहा है।

हर कोई कह रहा है कि मेरे घर में सूर्य है, मेरी तरफ सूर्य देख रहा है। सबके साथ समान मैत्री करनेवाले सूर्यनारायण को आदर्श मित्र मानकर उसको ही 'मित्र' संज्ञा दे दी है। यह वैदिक भाषा है। पारसी भाषा में भी सूर्य के लिए मित्र शब्द है, दूसरी भाषा में नहीं है। अगरचे सूर्य जितनी मैत्री अपने देश में पैदा करता है और आनंददायी होता है, उससे बहुत ज्यादा आनंददायी यूरोप में होता है। हमें तो जरा उसका ताप भी होता है, वेदों में एक भक्त का वर्णन है। वह भगवान से कहता है – भगवन्! तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि जितना जरा-जर्जर बूढ़े को वस्त्र। वस्त्रों का प्रेम बुढ़ापे का लक्षण तो है ही, शरीर को जीर्ण बनाने का भी साधन है। बिना जरूरत के दिनभर सारे शरीर पर कपड़े डाले रखने से सबसे बड़ी हानि यह है कि शरीर नाजुक, निस्तेज और कमजोर हो जाता है। संस्कृत में सूर्य को 'मित्र' कहते हैं। इसका कारण पेड़-पौधे भी जानते हैं। सूर्यनारायण उत्तम मित्र है, उत्तम वैद्य भी है। वैद्यो नारायणो हरिः इस वाक्य में सूर्यनारायण की ओर भी संकेत है। में प्रायः यथासंभव खुले शरीर से ही रहता हूं। उससे मुझे शारीरिक और बौद्धिक लाभ का भी अनुभव आता है।

वाणी से सख्य भी साध सकते हैं और वैर भी बांध सकते हैं। वाणी का वैर जितना टिकता है, शस्त्रों का भी उतना नहीं टिकता। इसलिए सारे विश्व से मैत्री की इच्छा रखनेवाले विश्वामित्र की प्रार्थना है — अमृतं मे आसन् (ऋसा. 3.2.8) मेरी वाणी में अमृत हो। परंतु सहृदय व्यक्ति के शब्द कटु होते हैं ऐसा आजकल का अनुभव है। सही बात तो यह है कि उतावले लोग ही कटु बोलते हैं। सच्चे आदिमयों को जब अक्ल नहीं होती तब वे उतावले होते हैं और फिर कटु बोल जाते हैं। अक्ल हो तो वे मित और मधुर बोलते हैं और काम में लग जाते हैं।

\* \*

अव स्म यस्य वेषणे... (ऋसा 5.1.11) परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की सेवा के लिए साधक ने हाथ में कुल्हाड़ी ली है। पसीने से तरबतर हुआ वह साधक रास्ते में पसीने की बूंदें गिराता है। यज्ञ में घी की आहुति देते हैं वैसे यह पसीने की आहुति देता है। यस्य वेषणे = जिसकी सेवा के लिए साधक, स्वेद यानी पसीना, पथिषु = रास्ते में। जुह्वित = आहुति देता है। पसीना बहाने का यह विचार काफी प्राचीन है। आपलोग भी निश्चय करो कि जिस दिन शरीर परिश्रम नहीं करेंगे उस दिन खाना नहीं खायेंगे।

\* \*

वेद में भरद्वाज ऋषि का मंत्र आया है - नाहं तंतुं न वि जानाम्योतुं।

में यह वैदिक ऋषि भगवान की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि जीवन ओतप्रोत है। टुकड़े-टुकड़े जोड़कर सीना तो दरजी का काम है। वह कोई समग्रता नहीं। समग्रता यानी जीवन ओतप्रोत है इसका हमें भान होना चाहिए।

वीणा का उल्लेख बहुत प्राचीन ग्रंथों में आता है – तद् य इमे वीणायां गायन्ति एतं ते गायन्ति (छां 10) । उस समय और वाद्य भी थे, लेकिन वीणा सबसे सुंदर वाद्य माना गया।

इंद्र के लिए ब्रह्मगान हो रहा है, उसका एक जगह वर्णन आता है। अब स्वराति गर्गरः गोधा परि सनिष्वणत् पिंगा परि चनिष्कदत् इंद्राय ब्रह्मोद्यतम् (ऋसा 8.9.5)

गर-गर नाम का एक वाद्य आवाज कर रहा है और गोधा पीटा जा रहा है। गोधा पर से मैं यह समझा कि कोई गाय के चमड़े का वाद्य होगा। पिंगा की ध्विन निकल रही है और इंद्र के लिए ब्रह्मगान गाया जा रहा है। ऐसे इस पद्य में तीन वाद्यों का उल्लेख आया है। ये वाद्य कौन-से हैं, हम जानते नहीं। लेकिन उनकी जो ध्विन बतायी है, उस पर से ध्यान में आ जाता है। अव स्वराति गर्गर: पर से 'गरगर' वाद्य समझ सकते हैं। क्या आवाज निकल सकती है, यह भी समझ सकते हैं। गोधा पिर सिनष्वणत् यह क्या वाद्य है? गोधा शब्द आया है, तो गाय के चमड़े का वाद्य हो सकता है। पिंगा पिर चिनष्कदत् इसमें पिंगा शब्द से जो ध्विन निकलती है, उस पर से वाद्य की ध्विन का पता चलता है। इस तरह से प्राचीन काल में ये वाद्य चलते थे और गायन के साथ इनका उपयोग करते थे।

वाद्य तीन प्रकार के होते हैं – एक तंतु-वाद्य, दूसरा सुशीर-वाद्य और तीसरा चर्म-वाद्य। चर्म के बने हुए वाद्यों को पीटने से आवाज निकलती है – जैसे मृदंग। एक सुंदर संस्कृत श्लोक है, उसमें लिखा है कि मृदंग बोलता है, 'धिक्तान'। अरे, धिक्कार है उन लोगों को जो भगवान का नाम नहीं लेते, इसलिए 'धिक्तान'। इस तरह से वह बोल रहा है। यह अपने देश का वाद्य है, चमड़े का। उसे चर्म-वाद्य कहते हैं।

सुशीर-वाद्य यानी जो हवा के आधार से, वायु के आधार से बजाये जाते हैं। जैसे बांसुरी, हारमोनियम आदि। हारमोनियम के अंदर हवा है।

हुई है, वह भी इसमें आता है। इन सबमें संगीत के खयाल से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है – तंतु-वाद्य।

ऋग्वेद में एक अति महत्त्व का वचन आया है उत त्वः पश्यन् न ददर्श उत स्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् (ऋसा 10.9.4)। इसका अर्थ है – कोई

वाचं। उत स्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् (ऋसा 10.9.4)। इसका अर्थ है – कोई (त्वः) वाणी को देखकर भी देखते नहीं। 'वाणी का देखना' यह प्रयोग कहता है कि ऋग्वेद के काल में प्राचीन आर्य लोगों में लेखनकला थी।

\* \*

ऋषि कहता है एतावान् अस्य महिमा अतो ज्यायाँश्च पूरुषः (ऋसा 10.13.3)। यह सारी सृष्टि, जमीन, वृक्ष, पर्वत ईश्वर की महिमा है। इसलिए तो उसका महत्त्व है ही परंतु चेतन पुरुष का उससे भी अधिक महत्त्व है। जड़ के मोह में पड़कर चेतन की विस्मृति होगी तो हम खुद जड़ बनेंगे। इसलिए जड़ संपत्ति का मोह छोड़ो, चेतन मानव का प्रेम संपादन करो।

k \*

वेदों ने आज्ञा दी है – **व्रजं कृणुध्वं स हि वो नृपाणः** (10.14.10) – व्रज बनाओ, तुम्हारे मनुष्यों को वही पिलायेगा, वही पालेगा। नृपाण यानी मनुष्य को पिलानेवाला और पालनेवाला – ऐसा दोहरा अर्थ 'पा' धातु का संस्कृत में होता है।

\* \*

ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और ईश्वर-भिक्त की विविध उपासना की 'त्रि-पथगा' में समर्थ रामदास स्वामी ने स्वयं तो जी भरकर स्नान किया ही, स्नान से डरनेवालों को भी स्नान कराया – सो अस्नातृन् अपारयत् स्वस्ति।

k \*

पांच और पांच, दस उंगलियों से जो काम होता है, उसे 'दशयंत्र' कहते हैं। सोमरस दस उंगलियों से निचोड़ा जाता है, इसलिए वेद में दशयंत्रा सोमाः कहा गया है।

\* \*

भक्तों ने ईश्वर को पिता, गुरु, माता आदि का स्थान दिया है। वेद की प्रार्थना पिता नोऽसि पिता नो बोधि प्रसिद्ध ही है, यद्यपि वेद में त्वं माता हो जाती है। ऋग्वेद की यह शिकायत हम इन दस हजार वर्षों में भी दूर नहीं कर सके हैं। हमारे देश में ज्यादातर बढ़इयों की पीठें धनुषाकार दिखायी पड़ती हैं और वे सामान्यतः दीर्घायु भी कम होते हैं। वैसे तो बढ़ईगिरी को शरीर के लिए लाभदायक समझना चाहिए, पर दिनभर पीठ झुकाकर काम करने की आदत हमें यह लाभ नहीं उठाने देती।

\* \*

प्राचीन काल में जमीन बहुत ज्यादा थी और लोग बहुत कम थे, तो बोला जाता था 'अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव'। फिर भी ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा थी। वेद में आता है, दशास्यां पुत्रान् आदेहि। पित एकादशं (ऋवे 18.85.45) — दस पुत्रों को जन्म दें और बाद में ग्यारहवां पुत्र अपने पित को समझें। यानी दस पुत्र तक छूट थी। आज दस पुत्र कौन मांगेगा? प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक मूल्य था परंतु आज के सामाजिक संदर्भ में ब्रह्मचर्य को सामाजिक मूल्य भी प्राप्त हो गया है। डबल इंजीन लगा है।

\* \*

जवान कैसे होते हैं? सत्यश्रुताः कवयो युवानः (ऋवे 5.57.8) । सत्यप्रतिज्ञ और किव, क्रांतिदर्शी – दूर का देखनेवाले। हम कहां जा रहे हैं, इसका दर्शन होना चाहिए और सत्य की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। आपको खयाल होना चाहिए कि आप क्रांतिदेवता के वाहन हैं।

\* \*

वेद में वर्णन आता है कि दुनिया को सरस्वती ने सत्यनिष्ठा की प्रेरणा दी है। प्रजा का धारण किया है। वह सारे समाज को सत्कार्य की प्रेरणा दे रही है। सर्वत्र सुमित जगाती है। सरस्वती को विद्या की देवी, वाग्देवता माना है। ऐसी सरस्वती का अधिकार बहनों को हैं। वे चुपचाप खामोश रहें, नीची नजरवाली रहें, सिर ढांक लें, हाथ-पांव में बेड़ियां डालें, भले ही वे सोने की हों, यह ठीक नहीं। स्त्री शारदा यानी सरस्वती की प्रतिनिधि होनी चाहिए। ज्ञान की छोटी-सी पूंजी पर स्त्री तेजस्वी नहीं बन सकती और पुरुषप्रधान समाज में स्वतंत्र होकर काम करने की शक्ति उसमें नहीं आ सकती। इसलिए स्त्रियों को ज्ञान में थोड़ा भी पीछे नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों को संस्कृति की रक्षा करनी है, प्रकृति से ऊपर उठना है, पुरुष को प्रकृति से ऊपर उठाना है, डसलिए उन्हें परा जान होना चाहिए।

चाहिए। सेना आगे चली जायेगी और गोला-बारूद पहुंचने में देरी होगी, तो लड़ाई कैसे जीतोगे? सरस्वती की उपेक्षा करके अग्नि और इंद्र का भी काम बनता नहीं, ऐसा वेदों में कहा है। ऋषि कहता है कि मैं सरस्वतीयुक्त इंद्राग्नि की उपासना करता हूं।

\* \*

ऋग्वेद में एक सूक्त है – हे अग्ने स्थूल शरीर को तू जला, सूक्ष्म शरीर को नहीं। हे भूमाते, तू इस मिट्टी को स्वीकार कर।

हमने अपने पिताजी की रक्षा गढ़ा खोदकर उसमें डाली और उस पर पेड़ लगाया। मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाये यह ठीक है। उसे पानी में न डालें।

सृष्टि सारी हरितवर्ण है। संस्कृत में 'हरित' शब्द है और वेद में उसके लिए 'हरि' शब्द आया है। वेद में हरिसूक्त है। यह पृथ्वी हरितरूपवाली है, इंद्र आकाश से हरित वर्ण की वर्षा करवाता है – ऐसा वर्णन वेद में आता है। वर्षा होते ही सारी सृष्टि हरितवर्ण हो जाती है। एक-एक रंग में एक-एक भाव माना गया है। लाल रंग में प्रेम माना गया है और हरित में शीतलता।

k >

वेद में आया है — ''अघा में गायें मारी जाती हैं।'' अघा यानी मघा नक्षत्र। मघा को अघा कहते हैं। अघा यानी घात नहीं। अभी नाम पड़ा मघा। 'म' यानी महान। 'घा' यानी वृष्टि। मघा में गायें बारिश की मार खाते-खाते मर जाती हैं।

k \*

अहिंसा टुकड़ों में काम नहीं करती। वह अखंड एकरस है। वेदों ने उसे ही 'अदिति' नाम दिया है।

\* \*

वेदों में कहा है कि जो अपने घर पर आनेवाले को अच्छा भोजन कराता है, रात को निद्रा का अच्छा प्रबंध करता है, वह महायज्ञ करता है।

\* \*

ऋषि-पत्नी कह रही है कि – हे ज्ञानीजनो, सुनो! ये सब लोग

वेदों में वर्णव्यवस्था नहीं है। सत्ययुग का वर्णन करते हैं कि तब एक ही वर्ण था, केवल हंस-वर्ण यानी नीरक्षीर-विवेकी समाज था। प्रारंभ में जीवन खूब सादा था। जंगल के कंद-मूल-फल खाना, नदी का पानी पीना और ध्यान-धारणा करना, ऐसा वह काल था। इस कारण कायदा-कानून की जरूरत नहीं थी। धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार के नये-नये काम निकलते गये, और आवश्यकतानुसार बढ़ते-बढ़ते चार वर्ण हुए।

\* \*

वेदों में विशः शब्द का अर्थ मनुष्य होता है। वैश्य को 'आम जनता' कहना होगा।

\* \*

तीनों वर्णों के लिए वेदाध्ययन मान्य था। उस जमाने में लेखन-मुद्रण की सुविधा नहीं थी। वेद उच्चार-प्रधान थे इसलिए जिनके उच्चारण स्पष्ट रहते थे, उन्हें ही वेदाध्ययन का अधिकार था। शूद्रों का इसी कारण अधिकार नहीं माना गया था।

\* \*

वैदिकधर्म में प्रार्थना है — जिजीविषेत् शतं समाः और पश्येम शरदः शतम्। लेकिन आज का दिन आखिरी है समझकर व्यवहार करना चाहिए। हमने नियम किया था, कभी किसी से कर्जा लेना नहीं और देना नहीं। देना है तो दान देना और लेना है तो दान लेना। देनेवाला भी मुक्त और लेनेवाला भी मुक्त। आज का काम आज पूरा करके सोयेंगे। आज का दिन आखिरी समझकर काम पूरा कर लेंगे। भगवान ने बुलाया, तो यह नहीं कहेंगे कि अभी थोड़ा काम बचा है।

\* \*

केनोपनिषद में कहा है कि अग्नि और इंद्र ने तपस्या की, लेकिन उन्हें ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। फिर उमा हैमवती के दर्शन उन्हें हुए और उस उमा ने इंद्र और अग्नि को आत्मज्ञान दिया। इस तरह दुनिया को आत्मज्ञान देनेवाली उमाएं प्रकट हों।

\* \*

हरएक के हृदय में परमात्मा विराजमान है। उस परमेश्वर के पास

मिट्टी के घर में तो हिर रहेंगे नहीं, और पत्थर की मूर्ति में भी हिर रहेंगे नहीं। वे तो यहां हृदय में रहते हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति (कठ 67)। भगवान का रूप कैसा है? अंगूठे जितना। बाहर वह पुरुष विराट, व्यापक है, लेकिन अंदर विराजमान है वह अंगूठे जितना है। तो उसका हमें दर्शन करना है, उससे हमें बात करनी है।

बाबा का मत है कि वेद, उपनिषद और गीता हिंदूधर्म की प्रस्थानत्रयी है। वैसे गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रयी माना जाता है। ब्रह्मसूत्र स्वतंत्र ग्रंथ नहीं। वह गीता-उपनिषद पर आधारित है। गीता और उपनिषदों के वचनों का उसमें मेल दिखाया है। वेद हमारा मूल प्रस्थान है। इसलिए बाबा ने कहा - वेद-वेदांत-गीतानां विनुना सार उद्धृतः ।

मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि वेदमंत्रों का ज्यादा परिचय आम लोगों को नहीं। क्योंकि संतों ने ब्रह्मविद्या मातृभाषा में खोल दी है। सारा वेद-सार उसमें आ जाता है। फिर भी वेद का अपना महत्त्व है। वेद, संस्कृति का मूल उद्गम-स्थान है। उसमें सूचन जिसे संस्कृत में लिंग कहते हैं, मिलता है। हरएक अपना विचार वेद में ढूंढ़ता है। इसका एक मंत्र द्वा सुपर्णा (ऋसा. 1.23.8) उपनिषदों में (मुंडक 36) भी आया है। द्वैतियों ने उसके आधार से द्वैत स्थापना की। अपना-अपना आधार वेद में ढूंढ़ने का रिवाज है। क्योंकि वह मूल स्रोत है। उसमें से सब विचार निकले, इसलिए संशोधक अपने विचार उसमें ढूंढ़ना चाहते हैं। उपनिषद, गीता, भागवत, विष्णुसहस्रनाम, महाभारत, मनुस्मृति और संतों पर वेद का असर है।

श्वेतकेतु के पिता उसे ज्ञान (छां 12) दे रहे हैं। नमक की मिसाल देकर समझाते हैं कि आत्मा व्यापक है। लड़के ने पूछा 'वह कैसे?' इस पर पिता ने उसको पानी लाकर उसमें नमक डालने को कहा। उसने नमक डाल दिया। फिर पिता ने कहा कि ऊपर से थोड़ा-सा पीओ। उसने पी लिया। पिता ने पूछा कि कैसा लगता है। लड़का बोला खारा। पिता ने कहा कि ऊपर से थोड़ा पानी फेंक दो और बीचवाला पीओ। पीने पर लड़के को ਕਵ भी ਸ਼ਗ਼ਸ਼ ਲਗਾ। ਵਸਕੇ ਕਾਵ ਸਿੰਗ ਤੇ ਲਵਾ ਨਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੰਨ ਵੀ और ਤੀਜ਼ੇ था और चखने पर ही पता चलता था, उसी तरह आत्मा सारे विश्व में घुलिमल गया है। देखनेवालों को मालूम नहीं होता, चखनेवालों को मालूम होता है। तो आत्मा एक चखने की चीज है। लड़का समझ गया।

वेद का बहुत ही सुंदर वाक्य है – जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनकी वाणी कैसी हो उस विषय में कहते हैं – अवोदेवं उपिरमर्त्यम् ... (ऋसा 8.4.2) मत्यों से कुछ ऊपर और देवों से कुछ नीचे ऐसे उसकी वाणी होनी चाहिए। तब वह जनता के काम आयेगा। एक बिल्कुल ऊंचा व्यक्तित्व हो, और उसकी वाणी ऐसी हो जो सबकी वाणी को दबाये या वश में करे, वशीकरण मंत्र चलाये, तो काम नहीं बनेगा, उससे फायदा नहीं होगा। \* \*

पुरोहितम् (ऋसा 1.1.1) पु = प्युरिफाइंग, रोहितम् = रेड (लाल) - रक्त शुद्ध करनेवाला। दूसरा अर्थ है सामने रखा हुआ। सूर्य का पीठ की ओर से और अग्नि का सम्मुख रहकर सेवन करना चाहिए। \* \*

इमा या गावः स जनास इंद्रः (ऋसा 6.4.13) — ये जो गायें दीखती हैं, वे ही इंद्र हैं। इंद्र पर्जन्यधारा बरसाता है, गायें दुग्धधारा। ऋग्वेद कहता है, दोनों की योग्यता समान है। \* \*

देवस्य पश्य काव्यं महित्वा। अद्या ममार स ह्यः समान (ऋसा 10.7.6) — भगवान का काव्य देखो। उसके लिए महान बनना पड़ेगा। कल जो जीवित था आज मर गया। समान = श्वासोच्छ्वास। \* \*

वृजनेन वृजिनान् त्सं पिपेष (ऋसा 3.4.1) — इंद्र ने अपनी सामूहिक शक्ति से कुटिलता का नाश किया। \* \*

त्रिः सप्त नामाघ्न्या बिभर्ति (ऋसा 7.7.12) — गाय इक्कीस नाम धारण करती है। ऋग्वेद में गाय के मुख्य इक्कीस नाम आये हैं — 1. अघ्न्या 2. अदिति 3. अष्टाकर्णी 4. अष्टापदी 5. इळा 6. उस्रा 7. उस्त्रिया 8. गौ 9. गौरी 10. दक्षिणा 11. दूधा 12. धेना 13. धेनु 14. पशु 15. पृश्नि 16. मातृ 17. रोहिणी 18. वशा 19. वाश्रा 20. सुरिभ 21. स्तरी। इसके अलावा और भी नाम गाय के वेद में आये हैं।

\* \*

उटीर्ध्व जीवो अमर्ज आगात । अप पागात तम् आ ज्योतिरेति (क्या १ १० ७)-

### गांधीजी

गांधीजी ने अपने परिवार को आश्रम का स्वरूप दिया। उसमें बाहर के अनेक लोगों को समाकर परिवार को व्यापक बनाया। संन्यासी का वेश धारण किये बिना गृहस्थाश्रम का संन्यासाश्रम में रूपांतर करने की यह प्रक्रिया है।

\* \*

पूना में बापू को तीन बार मिला। उनका अपूर्व आनंद, शांति, प्रेम देखकर सामान्य मनुष्य तो मुग्ध होगा ही, परंतु उनसे इतना परिचय रखनेवाला में भी एकदम स्तब्ध हुआ इसमें शंका नहीं। बुद्धि की इतनी स्थिरता और शुद्धावस्था मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखी।

\* \*

मैं गांधीजी का नाम बहुत कम लेता हूं। दूसरे बहुत ज्यादा लेते हैं, इसलिए मेरा कम लेना शोभादायक है। लेकिन मेरी आत्मा साक्षी है कि मैं उनका छोटा-सा बालक हूं। 1916 में मैं जब उनके पास पहुंचा, तो मैं बालक था। तबसे आज तक मैं किसी के आश्रय में नहीं गया, उन्हीं के आश्रय में हूं। पहले से आखिर तक उन्होंने जो विचार हमें दिये, जो निधि दी, उसको 'एसीमिलेट' करने की मेरी काफी कोशिश रही है। उन्होंने जो उसूल रखे, उनका हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया, ऐसा मेरा दावा है। हम तो पामर जीव हैं। 1916 में जब मैं उनके पास पहुंचा, तभी उन्होंने मुझसे कहा कि 'विनोबा, गांव-गांव में आश्रम होना चाहिए और हमें गांव-गांव में बिखरना चाहिए।' किस तरह सर्वोदय समाज का रूप बनना है, इसका वे चित्र खींचते थे और आखिर तक वह बदलता रहता था। परंतु इसका मूल स्वरूप आप थोड़े से क्रूड शब्दों में देखना चाहते हैं, तो 'हिंद-स्वराज्य' में देख सकते हैं। मैंने क्रूड इसलिए कहा कि आगे वे जिन शब्दों में रखते थे, वैसे शब्द उसमें नहीं हैं। परंतु जैसे उपनिषदों की भाषा कानों को क्रूड लगती है, वैसे 'हिंद-स्वराज्य' की भाषा भी क्रूड है। जब हम शंकराचार्य के भाष्य देखते हैं, तो उनकी भाषा की सफाई, विवेचन पद्धति, दलील से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य, इन

नतमस्तक थे। वैसे ही 'हिंद-स्वराज्य' में गांधीजी का विशुद्ध हृदय प्रकट हुआ है। उन्होंने उसमें जैसा कहा है, उसको जैसे-का-तैसा हम लें, ऐसा वे नहीं चाहेंगे और न हम भी वैसा लेंगे। उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है। परंतु उसको ध्यान में रखकर हम काम करें, तो जिस शक्ति की खोज हुई है, उसका हम उपयोग कर सकेंगे।

\* \*

उरुलीकांचन के प्राकृतिक चिकित्सा की जब बात निकली, तब गांधीजी ने एक-एक को बुलाकर कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा का काम करना चाहते हो, तो आजन्म ब्रह्मचर्य रखो, तभी वह कर पाओगे। सुननेवाले तो सुनकर दंग रह गये। प्राकृतिक चिकित्सा का संबंध मिट्टी, हवा और एनिमा से हो सकता है, पर गांधीजी ने उसका संबंध ब्रह्मचर्य से भी जोड़ दिया। अब यह हमें न सूझे और हम ऊपर-ऊपर की बातें करते रहें, तो उससे अपने देश का काम नहीं बनेगा। इसलिए हमें अपने देश की भक्ति, आत्मज्ञान आदि सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे जीवन की बुनियादी चीजें हैं। इसके लिए शास्त्र-पारंगतता की नहीं, बल्कि श्रद्धा की जरूरत है। हमारे हृदय का मुख्य हिस्सा भक्तिभाव से भरा हो।

\* \*

बापू सद्गुण-विकास और चित्तशुद्धि पर बार-बार जोर देते थे। तुलसीदासजी को जैसे रामनाम, वैसे उनके लिए सत्य-अहिंसा थी। वे खुदके जीवन का नित्य परीक्षण करते थे। उनके जीवन को जिन्होंने बारीकी से देखा है, उनका अनुभव है कि बापू हर क्षण आगे बढ़ते थे। यह कैसे होता था? अगर मनुष्य अपने में कोई दोष ही नहीं पाता है, तो वह आगे कैसे बढ़ेगा? बापू आगे बढ़ते थे, इसका अर्थ ही यह है कि वे अपना नित्य परीक्षण करते थे और जो दोष दिखायी देते थे, उनको दुरुस्त करते थे।

\* \*

गोरक्षण, चर्मविभाग, तेलघानी, खादी आदि सब चलानेवाले गांधी आश्रम यानी झमेला आश्रम। प्रार्थना नाममात्र की, व्रतों में निष्ठा नहीं, अध्ययन तो बिल्कुल ही नहीं। तो अध्ययनशून्य, भिक्तहीन, व्रतिष्ठारिहत लोग कितना क्या काम करेंगे? बाकी गांधी विचारधारा में आध्यात्मिक चिंतन-मनन के अलावा, अलग-अलग विचारधाराएं और आज की परिस्थिति

ही था। यानी जिनको अपना कोई न स्वार्थ था और न अहंकार। वे केवल दूसरे के दुःख से दुःखी ही नहीं होते थे बिल्क दूसरे के पाप से अपने को पापी भी मानते थे। यह बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। इसी लिए लोग उन्हें महात्मा कहते थे। महात्मा यानी आत्मा इतनी विशाल हो गयी कि हरएक के शरीर के साथ जुड़ गयी। दूसरे के पापों से अपने को पापी मानना और समझना, ऐसा करनेवाले बहुत ही बिरले लोग होते हैं। ऐसे लोग मुक्त भी नहीं होना चाहते। ये मोक्ष की परवाह नहीं करते, सबका पाप-पुण्य अपने सिर पर उठाते हैं। उन्हें क्या नाम दिया जाये! वे परम भक्त होते हैं। ऐसे महापुरुष का स्मरण करने से हमें अपनी आत्मा की ताकत का भान होता है। जो ताकत ऐसे महापुरुषों की आत्मा में होती है, वह ताकत हम सबमें आ सकती है। इसका भान ये महापुरुष कराते हैं। खाना, पीना, सामान्य काम हर कोई करता है, पर देह से ऊपर उठनेवाले ही सत्पुरुष हो सकते हैं। यह जब देखते हैं तो विश्वास होता है कि हम भी वैसी चेष्टा करें, तो हम भी उठ सकते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के स्मरण से हमें खुदको लाभ होता है।

\* \*

लोग मानते हैं कि महात्मा दूसरे के दुःख से दुःखी होते हैं। किंतु दूसरे के दुःख से दुःखी होना महात्मा का नहीं, मनुष्य का लक्षण है। अपने दुःख से दुःखी और अपने सुख से सुखी होना तो जानवर का लक्षण है। दूसरे के दुःख से दुःखी होना और सुख से सुखी होना, यह मनुष्य का ही लक्षण है और ऐसा लक्षण अगर बापू में था तो इसमें उनकी कोई विशेषता नहीं है। उनकी तो यही विशेषता है कि वे सबके पापों से पापी होते थे। अपने ऊपर सबके पापों का आरोप करते थे, सारा बोझा अपने सिर पर लेते थे।

बुद्ध ने भिक्षुओं को तैयार किया, महावीर ने श्रमणों को, शंकर ने परिव्राजकों को। गांधीजी ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखा।

बुद्ध-महावीर-शंकर ने परिव्राजकों को अत्यंत अपरिग्रह, भिक्षा, तितिक्षा इन गुणों का आधार दिया। गांधीजी ने एकादश-व्रतों का आधार दिया।

एक गांधीजी हजारों सैनिकों की पलटन का काम अकेले करते थे।

यानी वहां जामन बनता था। जामन अगर अलग पड़ा रहा, तो वह खट्टा और निकम्मा होगा। अपने देश में अध्यात्म-विचार का ऐसा ही हुआ। योगी, मुनि जनता से अलग होकर ध्यान-धारणा आदि करते थे, तो वे खट्टे और निकम्मे बने। उनका विचार सड़ गया। कोई बच्चा चिल्लाये, तो उनके ध्यान में खलल पहुंचती। क्रोध इतना था कि वे बात-बात में शाप दे देते। कोई सुंदरी देखी, तो मोहित हो जाते। कारण यही था कि वे समाज के अंदर घुल-मिलकर नहीं रहे। जनता से अलग पड़ गये। आध्यात्मिक गुणों का विकास, ताकत का विकास लोगों में रहकर ही होता है। इसलिए 45 साल के बाद भी बापू ने यही मंत्र दिया कि "हमें गांव-गांव में फैलना है।" इसे हमें अमल में लाना है। उसे अमल में नहीं लायेंगे, तो स्वराज्य फीका पड़ेगा, उसे खतरा होगा। स्वराज्य का असली रंग कायम रखना है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि गांव-गांव में खादीवाले फैलें। सरकारी मदद कहीं-न-कहीं खत्म होने ही वाली है। उसके पहले नया तंत्र हम खड़ा नहीं करेंगे, तो टिक नहीं सकेंगे। गांव-गांव में अपने किले बनाने चाहिए।

\* \*

गांधीजी ने भी ब्रह्मचर्य पर जोर दिया था। गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, यह एक विशेष प्रेरणा दी। अक्सर माना जाता है कि ब्रह्मचर्य वानप्रस्थों और संन्यासियों के लिए है। गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य नहीं आता। साधारण समाज इसे मानता था, लेकिन शास्त्रकार ऐसा नहीं मानते। गांधीजी ने इस विषय को प्रोत्साहन दिया और खुद इसका आचरण भी किया। ब्रह्मचर्य का विचार उनके मन में तीव्रता से चला, तब उनकी उम्र 23-24 साल की थी और उसे उन्होंने जाहिरा तौर पर कहा। सन् 1906 में जब उनकी उम्र 38 साल की थी, जाहिरा तौर पर उन्होंने इसका व्रत लिया और दूसरों को भी प्रेरणा दी। दक्षिण अफ्रीका से यहां आने के बाद भी अनेकों को प्रेरणा दी। सार्वजनिक सेवकों के लिए इसकी आवश्यकता वे बताते रहे। हमारे योगी, साधक आदि ब्रह्मचर्य का विचार साधना के लिए मानते थे। लेकिन गांधीजी ने ब्रह्मचर्य निष्काम सेवा के लिए भी माना। इस कारण इस विचार को जोरदार प्रेरणा मिली। यह विचार कई सालों से विकसित होता आया।

<del>- भी स्थाप के में समा क्या भी द्वा में प्राण</del>ि

इतनी थोड़ी मुद्दत में नहीं नापा जा सकता। और इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस सदी में जितने जीवन, कम-से-कम हिंदुस्तान में गांधीजी ने बदले हैं उतने और किसी दूसरे ने नहीं।

\* \*

एक न्यूयार्कवाला भाई पूछ रहा था कि ''क्या आज दिल्ली की सरकार, सेना, कोर्ट-कचहरी में कहीं भी गांधीजी का असर दीखता है?'' मैंने उससे कहा कि गांधीजी का असर चर्मचक्षु नहीं देख सकते। वह इतना सूक्ष्म है कि भारत के खून और हड्डी में व्याप्त हो गया है।

\* 1

गौतम बुद्ध की बात है। गौतम बुद्ध के चार शिष्य बुद्ध की मृत्यु के बाद गुरु के नाम से विचार-प्रचार करने निकले। चारों में से एक ने कहा – "मेरे गुरु ने कहा है कि मन सत्य है और मृष्टि मिथ्या है।" दूसरे ने कहा – "मेरे गुरु ने सिखाया है कि सृष्टि सत्य है और मन मिथ्या है।" तीसरे ने कहा – "मेरे गुरु ने जो कुछ कहा, उसका सार है कि सृष्टि भी मिथ्या है और मन भी मिथ्या। कुछ है ही नहीं, सब शून्य है।" चौथे ने कहा – "मेरे गुरु के कहने के अनुसार यह सृष्टि भी सत्य है और मन भी सत्य।" इस तरह विज्ञानवाद, सर्वअस्तित्ववाद और शून्यवाद आदि बने। वे चारों एक-दूसरे के खिलाफ बात करते थे। इसी प्रकार आज गांधी के चार शिष्य गांधी के नाम से देश में एक-दूसरे के विरोध में प्रचार कर रहे हैं और देश के दिमाग में 'कन्फ्यूजन' पैदा करते हैं। वे सब एकत्र बैठकर समान अंश पर जोर देते, तो एक दूसरी ही सूरत होती। अगर वे कहते हैं कि उनमें कोई 'सबस्टॅन्शियल कामन ग्राउण्ड' जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं मानता हूं कि वे गांधी के शिष्य नहीं हैं।

\* \*

गोलमेज परिषद के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गये थे। उनके लिए वहां भी महल तैयार था। वे तो हिंदुस्तान के प्रतिनिधि बनकर गये थे। बादशाह ने उनसे बातें कीं। लेकिन गांधीजी ने महल में रहना कबूल नहीं किया। लंदन में जो गरीब बस्ती थी, जिनकी उपेक्षा होती थी, जो लंदन का सबसे गरीब हिस्सा था, वहां वे ठहरे। इसमें उनका हेतु यही था कि गरीबों की ताकत बढ़नी चाहिए।

पड़ा। यानी यही सत्य कम पड़ा कि मनुष्य के लिए मनुष्य ही मूलतत्त्व है, यह हम भूल गये और मनुष्य से ज्यादा नियम को माना।

\* \*

गांधीजी का यह स्वभाव ही था कि जिस चीज को वे ठीक समझते थे, फौरन उसका अमल शुरू कर देते थे। प्रगति का यही श्रेष्ठ नियम है। जो चीज ठीक लगी, उसके अमल में जो देरी करता है, वह जिंदगी का अमूल्य समय खोता है। इसके सिवा यह भी ध्यान में रखें कि विचार और आचार के बीच अंतर रखकर किसी को जीवन में समाधान नहीं मिलता।

\* \*

गांधीजी अपने पक्ष के दोष जाहिर करते थे तो कुछ खोते नहीं थे। मनु ने कहा है, ख्यापन से दोषों का क्षय होता है, गोपन से वे बढ़ते हैं।

\* \*

बापू एक व्यक्ति नहीं रह गये थे, समूचे राष्ट्र की भावना के प्रतिनिधि बन गये थे। उनकी वाणी में और उनके चिंतन में लोक-वाणी और लोक-चिंतन प्रकट होता था। इतनी विशाल राष्ट्रभावना उनके कारण पैदा हुई थी।

\* \*

महात्मा गांधी ने अपने साथियों के पाप का बोझा नहीं उठाया होता, तो उनकी हत्या नहीं होती। यह हत्या इसिलए हुई कि हमारे पापों का बड़ा बोझा वे उठाकर चलते थे। ईसा ने कहा था कि मैं सबके पाप का बोझ उठा रहा हूं। यही हालत गांधीजी की थी। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि दुनिया को प्यार करनेवाला एक शख्स मारा जाये और प्रार्थना में खड़ा-खड़ा चला जाये और जिसने गोली मारी, उसे वहीं हाथ जोड़कर प्रणाम करके जाये। इससे बेहतर और कोई अंत नहीं हो सकता।

\* \*

मेरा मन तो कहता है कि क्षण-क्षण क्षीण होतसे जीवन हरक्षण हमारा जीवन क्षीण होता जा रहा है। यह मैं केवल देह के बारे में नहीं, गांधी-आचार के बारे में भी कह रहा हूं। गांधी-विचार के बारे में तो हर्गिज नहीं – कारण वह तो इतना अमर है कि लाखों चपेटें खाकर भी अब तक अभंग

उसका अंतर-तत्त्व अमर रहेगा। इसलिए गांधी-विचार के बारे में मुझे चिंता नहीं। मात्र गांधी-आचार क्षण-क्षण क्षीण होता जा रहा है, इस बारे में चिंता, उतावली हो रही है।

\* \*

गांधीजी की एक आध्यात्मिक किताब है 'मंगल प्रभात'। उसमें इस जमाने का नया अध्यात्म है।

\* \*

गांधीजी ने बताया है, 'जो काते सो पहने और जो पहने सो काते'। इसमें शोषणमुक्ति और शासनमुक्ति दोनों आ जाते हैं।

\* \*

गांधीजी ने भी ईसा की तरह लोगों को पकड़ने के लिए तरह-तरह के जाल फैलाये थे। खादी का जाल, ग्रामोद्योग का जाल, स्त्री-उद्धार, हरिजन सेवा, आदि तरह-तरह के जाल आपके हाथ में दिये थे, तािक आप हर किसी को पकड़ सकें। कुछ जाल छोटे छिद्रवाले थे, कुछ बड़े छिद्रवाले, तािक हर मछली किसी-न-किसी जाल में फंस जाये। ये सारे जाल आपके पास हैं तािक आप अहिंसा की शिक्त को संगठित कर सकें। अगर अहिंसा, संगठन-शिक्त नहीं दिखायेगी तो टिकेगी नहीं।

\* \*

गांधीजी का चित्र घर-घर में जाये, इसे मैं बहुत ज्यादा जरूरी नहीं मानता। प्रदर्शनी की गैलरी में चित्र हो, उसे मैं पसंद करूंगा, लेकिन घर-घर में गांधीजी का चित्र टांग दें, यह तो एक प्रकार से मूर्तिपूजा ही हो जायेगी। वह करने के लिए कृष्ण भगवान हैं, राम भगवान हैं। इतना बस है हमारे लिए।

\* \*

गांधीजी ने पंचीया (घुटने तक की धोती) पहनना शुरू किया। क्यों? उन्होंने देखा कि कोई एक बहन गंदे कपड़े पहने हुए थी। किसी ने उससे पूछा कि तुम कपड़े क्यों नहीं धोती हो? उसने जवाब दिया कि दूसरे कपड़े हैं नहीं। यही एक कपड़ा है। जब भी इसे धोने की इच्छा होती है तो खुले

हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो लंगोटी भी नहीं पहनते। वे नंगे बदन रहते हैं। कुंभमेले में ऐसे कई लोग आते हैं। लेकिन उनका त्याग करुणामूलक नहीं है। इसलिए उसकी आध्यात्मिक कीमत भी नहीं है। जीवन के जो मुख्य अंग — सामाजिक क्रिया और चित्त-शोधन, वे दोनों अलग-अलग नहीं होने चाहिए। उनका परस्पर संपर्क बना रहना चाहिए।

गांधीजी हमेशा सर्वाधिक आवश्यकतावाले की मदद का तरीका ढूंढ़ते थे। इसी में से चरखा निकला। वह उनकी अद्भुत प्रतिभा थी, काव्यशक्ति थी। केवल कुछ पंक्तियां लिख डालने से कोई किव नहीं होता। किवः क्रांतदर्शी कहा है। जिसे क्रांतदर्शन होता है, दूर का दर्शन होता है, सूक्ष्म दर्शन होता है, वह किव है। इस अर्थ में गांधीजी किव थे। उन्होंने सालों पहले कह दिया था कि भारत को ग्रामद्योगों की जरूरत है। उन्होंने नयी तालीम, राष्ट्रभाषा, जमीन का बंटवारा आदि के संबंध में भी कई साल पहले ही कह रखा था। कितना उनका उपकार, कितनी उनकी महान बुद्धिमता, कितनी प्रतिभा, कितनी उनकी वत्सलता! इतना सब होने पर भी, उनसे इतना प्रकाश पाकर भी हम आज लड़खड़ा रहे हैं, तो हम कितने कमबख्त हैं!

जब गांधीजी के नाम पर कोई काम करते हैं तो उसकी कसौटी होनी चाहिए, क्रांति। फुटकर काम गांधीजी के नाम पर करने की अपेक्षा प्रसंगप्राप्त उचित काम करते रहें।

\* \*

महिला यानी महान। बापू में जितनी शक्ति थी, उससे ज्यादा कस्तूरबा में थी। बाबा भी स्त्री है। बा+बा। एक 'बा' कस्तूरबा का, एक 'बा' बापू का।

एकमात्र गुण सत्यनिष्ठा को लेकर मैं बापू के पास पहुंचा था। मुझमें प्रेम बहुत कम था। करुणा उससे भी कम थी और इन गुणों की मुझे बहुत जरूरत थी, आज भी है। सत्यनिष्ठा के साथ ये दो चीजें मुझे बापू के पास मिलीं। उसमें मेरी जो कठिन परिक्षा, कसौटी ली गयी, उसमें अगर उस वक्त मैं कम पड़ता, तो उनके पास नहीं रह सकता था। भगवान की अपार करुणा थी कि उसने मुझे उनके चरणों में स्थिर किया। \* \* \*

था। उनके साथ मेरा आंतरिक अनुबंध था। कुछ वैचारिक अनुबंध भी था। ऐसा मनुष्य जब जाता है, तब शोक करना बालिश माना जायेगा। वह नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्तव्य के निर्णय का सवाल आता है तब मनुष्य सोच में पड़ जाता है। हिंदी का 'सोच' शब्द दो अर्थ का है। सोच यानी चिंतन और सोच यानी शोक। वैसे आज देश की परिस्थिति ठीक है। बड़े पुरुष अपने जाने के बाद अगर देश को बदतर हालत में छोड़कर जायेंगे तो बड़े कैसे कहलायेंगे? उनके जाने पर स्थूल आधार कम हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म में लाभ पहुंचाकर वे जाते हैं।

\* \*

बापू द्वारा स्वराज्य का आंदोलन चलाये जाने पर कुछ लोग पूछने लगे कि स्वराज्य का क्या अर्थ है? बापू ने एक दिन सहजभाव से स्वराज्य का अर्थ बता दिया – स्वराज्य यानी गलतियां करने का अधिकार। उन्होंने ऐसी सुंदर व्याख्या बतायी कि मैं तो देखता ही रह गया!

\* \*

जिस दिन बापू गये यह खबर मुझे मिली उस दिन मैंने समझ लिया कि मेरे लिए इशारा है कि अब मुझे बैठे नहीं रहना है। मेरा एक-डेढ़ साल चिंतन में गया। फिर देश में घूमना हुआ। सर्वोदय सम्मेलन में मैं गया था। पहले एक-डेढ़ साल रेल्वे में घूमा। फिर एक साल कांचन-मुक्ति का प्रयोग हुआ और फिर निकला तो निकला ही। किशोरलालभाई के साथ यह निश्चय किया कि हम घूमते ही रहेंगे। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में सोचते हुए समाज के लिए भी घूमना जरूरी है – ऐसा मैंने अपने लिए तय किया था। जिस दिन बापू गये उस दिन एकदम अंदर से आवाज आयी ''तुम्हारे लिए अब चरैवेति चरैवेति है।''

\* \*

मुझे तो ऐसे बिरले महापुरुष का आश्रय मिला है, जिनमें वे सब दोष नहीं थे, जो मुझमें हैं, और वे सब गुण बहुत ही उत्कृष्ट रूप में थे, जो मुझमें न्यून रूप में थे। उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ पाया है। उन्हीं की यह भूमि है, जो मुझे हमेशा खींचती है। मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है, पर यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि उसकी अपेक्षा मेरी जो दूसरी जन्मभूमि गजगत है मुझे ज्यादा खींचती है। पहले जन्म से दसरा जन्म

हिंदू-संघटन के औचित्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है। हिंदू-संघटन यानी मुस्लिम-द्रेष तो नहीं हो सकता। अगर चारित्र्य-संघटन होता है या सेवा-संघटन होता है, और सर्वेषां अविरोधेन के तत्त्व से होता है, तो उसका औचित्य हो सकता है। क्या गांधीजी से बढ़कर हिंदूधर्म पर प्रेम करनेवाला और हिंदू-संघटन को बल देनेवाला कोई हुआ है? गीता-प्रचार को गांधीजी ने जितना महत्त्व दिया, उतना शंकराचार्य और ज्ञानदेव के बाद किसी ने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने उसी 'सर्वेषाम्' के सिद्धांत से काम किया। इस तत्त्व को पहचानो, इसकी कसौटी पर अपने काम को कसो।

\* \*

सामाजिक न्याय छोटी बात है। यह मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दी केस है। आज जरूरत है करुणा की। सोशल जस्टिस जो होता है वह मिनिमम मांगता है। यानी आपके पिताजी का किसी ने खून किया तो सामाजिक न्याय कहेगा कि उसको फांसी चढ़ाना चाहिए यह सोशल जस्टिस है। अगर उसको फांसी नहीं चढ़ाते हैं तो अन्याय होता है। गोडसे ने गांधीजी को गोली मारी और रामदास गांधी को छटपटाहट रही कि गोडसे को फांसी नहीं चढ़ाना चाहिए। रामदास ने उसके लिए कितनी कोशिश की! गोडसे ने स्वयं पत्र-व्यवहार किया रामदास से कि मैंने बड़ा अन्याय किया तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे पिताजी के बारे में तो मैं जब तुमसे बात करूंगा तो तुम्हें समझा सकूंगा यह उम्मीद मुझे है। सत्यनिष्ठा के लिए जो मुझे लगा वह मैंने किया, ऐसा मेरा दावा है। लेकिन तुम पर तो बड़ा ही अन्याय हुआ है क्योंकि तुम्हारे पिताजी को मैंने इस प्रकार से कत्ल किया है। तुम्हारा मैं गुनहगार हूं, यह उसने रामदास को लिखा। और रामदास ने कोशिश की कि उसको फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस सिलसिले में बात करने के लिए किशोरलालभाई और मेरा नाम भी सुझाया गया। वह पत्र भी मेरे पास आया। मैंने कहा कि इस निमित्त से फांसी की सजा रद्द, ऐसा अगर भारत सरकार करे तब तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन संत पुरुष को जो मारेगा वह फांसी नहीं चढ़ेगा और मामूली मनुष्य को मारेगा वह फांसी पर चढ़ेगा यह तो कानून में बैठेगा नहीं। यह असंभव है। इसलिए मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता कि वह फांसी पर न चढ़े। फिर वह गोडसेवाला आदमी मेरे पास आया और मुद्रों कहते लगा कि आए तो अहिंगा के पेनी हैं। तो

नहीं ? बोला – मानता हूं। तो गीता में क्या है, आत्मा मरता है ? नहीं मरता। तो मेरे पास क्यों आये ? चुप होकर वह चला गया। \* \*

गांधीनिधि जबसे निकली है, मैं घबड़ा-सा गया हूं। गांधीजी का स्मरण हम कैसे कायम कर सकते हैं? वह तो उनके गुणों के अनुकरण और अनुशीलन से हो सकता है। वे जैसे त्यागी थे, भोग छोड़कर बैठे थे, वैसे हमको बनना चाहिए। गांधीजी का सारा जीवन परार्थ था। वे सतत जागरूक थे, चिंतनशील थे, वैराग्य की मूर्ति थे। उनके उन गुणों का स्मरण ही हमारी उत्तम निधि है। उससे हमारा निःसंशय भला होगा। लेकिन उनके नाम से हमने पैसे इकट्ठे किये तो उस निधि से हमारा भला ही होगा ऐसा नहीं कह सकते। भला भी हो सकता है, अगर हम विष्णु भगवान जैसे अलिप्त रहें। लक्ष्मी पांव के पास पड़ी थी, पर विष्णु भगवान को उसका पता भी नहीं था। ऐसी अलिप्तता कठिन है। लेकिन वही हममें होनी चाहिए। वह उसी में होती है जो अपना जीवन उत्तरोत्तर कठोर बनाता जाता है।

\* \*

मैंने किसी जगह एक मौके पर कहा कि 'सत्याग्रहियों का शस्त्र है सत्य और अहिंसा है ढाल।' तो मेरे सामने बापू का एक वाक्य रखा गया, जिसमें शायद यह था (अगर मुझे ठीक याद हो) कि 'अहिंसा है शस्त्र और सत्य है ढाल।' मैंने सुन लिया और कह दिया कि भाई, उनकी जो भी ढाल हो और मैंने भी जो कोई ढाल बतायी हो; लेकिन मेरी अपनी ढाल है 'समन्वय', मेल-जोल करना। मैं दोनों विचारों को कबूल कर लेता हूं। अगर सोचो तो सत्य को शस्त्र कह सकते हो या ढाल भी। इसी तरह अहिंसा को शस्त्र और ढाल भी कह सकते हो। फैसला करना मुश्किल है। लेकिन इतना सच है कि सत्य के साथ अहिंसा आती ही है। एक दफा गांधीजी ने कहा कि ''अहिंसा तो मुझे पीछे से मिली, सत्य की खोज करते हुए।'' ध्यान में आया कि सत्य की खोज अहिंसा द्वारा ही हो सकती है, हिंसा द्वारा नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह बहुत बड़ी खोज मानी जायेगी कि सत्य की खोज के लिए अहिंसा रास्ता है।

गांधीजी के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने अनेक प्रयत्न किये। धीरे-धीरे उनकी ताकत बढ़ती गयी। कपिलादि की तरह वे अलौकिक सिद्धियुक्त और हम अपने स्थान में। आपका अनुकरण हम नहीं कर सकते। आप महान हैं, सूर्यनारायण हैं। लेकिन हमें तो पृथ्वी पर ही चलना है। आप हमारे नमस्कार-पात्र अवश्य हैं। लेकिन आपके पीछे हम चल नहीं सकते। श्रेणी ही बिल्कुल अलग है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व में आपकी गिनती होगी, पर हम नो सामान्य मानव हैं।"

किंतु यह बात हम गांधीजी के बारे में नहीं कह सकते। हमें, हरएक को मानना होगा कि गांधीजी जन्मतः एक सामान्य मनुष्य थे। और वे मेहनत करके महान हुए। उनका सारा पराक्रम इसी जन्म का है। अगर वे पूर्वजन्म की कुछ सिद्धि लेकर आये होते, तो वह हमारे लिए आदरणीय होते, अनुकरणीय नहीं। लेकिन वे पूर्वजन्म की सिद्धि लेकर नहीं आये थे। अगर सिद्धि थी, तो यही थी कि सत्य पर निष्ठा थी।

गांधीजी का चिरत्र अनुकरणीय है यह हमको समझना चाहिए। अगर हमने उनको अवतार वगैरह बना दिया तो मामला खत्म हो जायेगा। अवतार की भी जरूरत होती है। मानवरूप में परमात्मा आये हैं ऐसा मानकर उपासना-भिक्त करना मनुष्य के लिए लाभदायी होता है। इसिलए अवतार की भी मानवों को जरूरत होती है, पर उसके लिए राम हैं, कृष्ण हैं, इतने अवतार बस हो गये। इससे ज्यादा अवतारों की जरूरत नहीं, अब मानवों की जरूरत है। अगर हमने कभी गांधीजी को अवतार बना दिया तो उनका हमको कुछ भी उपयोग नहीं होगा, सिवा इसके कि उनका नाम वगैरह हम लें। नाम लेने के लिए राम-कृष्ण का आधार हमारे लिए बस है। इसिलए गांधीजी का मानवरूप हम कायम रखें, उनका कोई संप्रदाय न बनायें।

\* \*

गांधी शताब्दी के उत्साह का उपयोग मत कीजिए। वह बड़ा खतरनाक है। जो 99 में नहीं था, 100 में है और 101 में समाप्त हो जायेगा, वह एक ज्वार है, जो उतर जायेगा।

#### दो अक्टूबर क्षमादिन

कल रात को गाढ़ निद्रा में से जागने के बाद एक विचार मुझे सहज सूझा। उसकी चर्चा सुबह मैंने हमारे साथियों से की, जो यहां मेरे जन्मदिन के निमित्त इकट्ठा हुए थे, बिहार के प्रखंडदान के बारे में आगे की दिशा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन नजदीक आया है, उसको भारत में क्षमादिन के तौर पर मनाया जाये। उसके लिए चार बातें सूझी हैं। दो हरएक व्यक्ति को निजी तौर पर करने की हैं, और दो हमारे देश की सरकार को – अगर वह पसंद करेगी – करने की हैं।

व्यक्तिगत दो बातें -

- 1. जिस किसी ने हमारा कोई बुरा किया हो, और जिसके लिए हमारे मन में गुस्सा हो, उसे हम क्षमा करें।
- 2. हमारे अपने अनंत अपराधों के लिए हम विश्वशक्ति से नम्रतापूर्वक क्षमा-याचना करें।

सरकारी तौर पर करने की दो बातें -

- 1. गुनहगार माने गये कैदियों को, जो पांच साल सजा भुगत चुके हों, मुक्त किया जाये, चाहे उन्हें आजन्म कारावास की सजा हुई हो।
- 2. राजनैतिक कारणों से बिना ट्रायल के डिटेन्शन में रखे हुए सब बंदियों को मुक्त किया जाये – चाहे वे किसी पार्टी के हों – सिवा उनके कि जिन्होंने हिंसक कृत्यों में सक्रिय भाग लिया हो।

अगर ये चार बातें अमल में आती हैं तो उससे होनेवाले लाभ स्पष्ट हैं। फिर भी उनका थोड़ा जिक्र करना ठीक होगा।

नंबर 1 में दूसरों को हम क्षमा करें यह बात है, और नंबर 2 में हमारे व्यक्तिगत अपराधों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। यह क्रम महत्त्व का है। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तब तक हम क्षमा-याचना के अधिकारी नहीं बन सकते। दोनों मिलकर हृदय-परिवर्तन और हृदयशुद्धि की आशा हम रख सकते हैं।

सरकारी स्तर पर करने की पहली बात, बिना दलील के, सर्वमान्य हो सकती है। भारतीय अध्यात्मविद्या और आधुनिक अपराधशास्त्र दोनों की उस विषय में सम्मति है। सरकारी तौर पर करने की दूसरी बात, हिंदुस्तान की आज की परिस्थिति में, हमारे गणतंत्र की रक्षा, प्रतिष्ठा और मजबूती के लिए, बहुत ही लाभदायी होगी। अगले साल चुनाव होनेवाले हैं, उसके लिए इससे शुभ वातावरण बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उससे भारत की इज्जत

## अपने बारे में

स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है? हमें क्या स्कूल में शिक्षण मिला? हमारी मां तो बिल्कुल अनपढ़ थी। हमने ही उसे हरिपाठ की पुस्तक और मराठी गीता पढ़ायी। उम्रभर ये दो पुस्तकें उसके काम आयीं। तीसरी पुस्तक उसने पढ़ी नहीं। उन दोनों पुस्तकों को पढ़ने में तीन घंटे काफी होंगे। लेकिन नित नया भजन उसके मुख से हमें सुनने को मिलता। उसके संस्कार हुए हैं चित्त पर! बारह बजे तक वह घर का कामकाज करती। जब सबको खिला-पिला चुकती, तो हाथ-पांव धोकर फिर भगवान के पास जाकर पंद्रह मिनट पूजा करती। कुल पंद्रह मिनट, परंतु एकाग्रभाव से, सब दुनिया को भूलकर पूजा में मग्न हो जाती और अंत में जब ''हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मेरे सारे अपराध क्षमा कर'' कहती, तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती। ईश्वर का और उसका मानो सीधा संबंध हो, ऐसा वह अद्भुत दृश्य होता था। वे संस्कार हम पर हैं। उस बल पर यह ग्रामदान और भूदान चल रहा है। क्या किसी हाईस्कूल-कॉलेज में या किसी पुस्तक द्वारा हमें ये संस्कार मिल सकते थे?

मेरी मां की सुगंध आसपास फैली थी। जब उसकी मृत्यु हुई, तो कितने ही लोगों ने कहा कि एक 'महान योगिनी' की मृत्यु हुई। उसको खयाल में रखकर ही मैंने 'गीता-प्रवचन' में लिखा है कि ऐसी कितनी ही माताएं होंगी, जो आगे बढ़ी होंगी और योगी अहंकार में फंसे होंगे।

\* \*

मुझे सबसे अधिक मां का स्मरण होता है। मैं मां का लड़का हूं। कोई मां के बच्चे होते हैं, कोई पिता के तो कोई दादाजी के। मैं मां का हूं। आपको लगेगा कि यह क्या कहना! लेकिन यही मेरी सच्ची पहचान है। मैं मां का लड़का हूं यानी मेरे जीवन पर माता का परिणाम जितना हुआ है, उतना और किसी का शायद ही हुआ हो! मुझ पर मेरी मां की जितनी सत्ता चलती है, उतनी और किसी सगे-संबंधी की नहीं। उसने लगायीं वे

नहीं होता। स्त्रियों की ओर देखने की मेरी दृष्टि भी वेसी ही है। मैं आज तक स्त्रियों की ओर मातृदृष्टि से ही देखता आया हूं। मैंने जो गीता का मराठी अनुवाद किया है, उसको नाम भी 'गीताई' दिया है। लड़िकयों को, बच्चों को, स्त्रियों को समझ में आये इस दृष्टि से सुलभ किया है। गीताई नाम देने का उद्देश्य भी यही कि सारी दुनिया का आश्रय छूट जाये तो भी मां का आश्रय कभी छूटता नहीं। अर्थात् मां की योग्यता गीता में है। मां के पास बालक को जो सुरक्षितता अनुभव में आती है, वही गीता के पास भी हो इसलिए गीता के साथ आई (मां) शब्द जोड़ा है। स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा देनेवाली गीता से अच्छी किताब नहीं।

\* 4

बचपन से ही मुझे प्रेरणा थी कि शीघ्र-से-शीघ्र घर छोड़ना चाहिए। मैंने आयु के बीसवें साल घर छोड़ा और तबसे आश्रम में या घूमने में ही सारे दिन बिताये। लेकिन घर छोड़ने का संकल्प बचपन से ही था। अपना मटका कच्चा न रहे, पक्का हो जाये, इस दृष्टि से मैंने विभिन्न शास्त्रों का खूब अध्ययन किया। रात-दिन अध्ययन में ही बीतता। यह सारा इसलिए था कि बाहर निकलते हैं तो अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए। कारण लोगों के बीच पहुंचने पर दूसरा कोई आधार न रहता।

\* \*

अभी बच्चे नंगे नहीं घूमते, उनको बचपन से चड्ढी पहनाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल नंगे घूमते थे। और कब तक? नौ साल की उम्र तक! बिल्कुल नंगे। देहात में दूसरे हमारे साथी बच्चे भी नंगे। उसके बाद हमारा उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन के बाद हमने लंगोटी पहनी। तो साल-डेढ़साल तक लंगोटी पहनी। उसके बाद हम गये बड़ौदा। वहां हमारे पिताजी थे इसलिए हम वहां गये, विद्याभ्यास के लिए। हम तो लंगोटी पहने गये थे, तो पिताजी ने कहा — 'अब शहर में आये हो। अब तो तुमको धोती पहनना ठीक रहेगा।' देखा कि यहां तो कोई लंगोटी पहनते नहीं, तो हमने धोती पहनना शुरू किया। बहुत बोझ मालूम होता वह सारा लपेटना, तब फिर घर में आने के बाद तुरंत सब फेंक देते थे। केवल लंगोटी पहने रहते थे। ऐसा चला 4-6 महीने। फिर पिताजी ने कहा 'तुम घर में लंगोटी पहनते हो यह ठीक है, लेकिन घर में भी मेहमान वगैरह आया करते हैं। इसलिए अब

बचपन का एक किस्सा। हमारे घर के पास पत्थर फोड़ने का काम चलता था। मैं वह देखने जाता था और उन मजदूरों से कहता था कि मुझे भी पत्थर फोड़ना है। तो वे मुझे ऐसा पत्थर फोड़ने को देते थे जो बिल्कुल फूटने की तैयारी में होता था। फिर मैं अपनी छोटी-सी हथौड़ी से उस पर प्रहार करता था और वह फूट जाता था, तो सब लोग खुशी से चिल्ला उठते थे – 'विन्या ने पत्थर फोड़ा।'... उस घटना का मेरे मन पर गहरा असर हुआ है। मैं मानता हूं कि आखिरी प्रहार, जो कि सफलता का प्रहार होता है, जिसके हाथ से होता है, वह व्यक्ति सबसे कम योग्यतावाला होता है। जो उसके पहले काम करते हैं, वे उससे महान होते हैं। भगवान बुद्ध, शंकराचार्य आदि का नाम दुनिया जानती है। वे तो महान थे ही, परंतु उनसे भी महान उनके गुरु थे जिनको दुनिया नहीं जानती। जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे कभी दुनिया के सामने आते ही नहीं, लेकिन उनके हाथ में वे लोग होते हैं, जिनको दुनिया महापुरुष कहती है।

आज हमारे शरीर के साठ साल पूरे होते हैं। लेकिन इन वर्षों का कोई भार बाबा को मालूम नहीं हो रहा है। वृद्धावस्था तो दूर रही, बाबा को जवानी का भी अनुभव नहीं। बाबा का तो अभी बचपन ही चल रहा है।

मैं दिन-प्रतिदिन जवान होता जा रहा हूं। वास्तव में मैं न तो वृद्ध हूं और न युवक, बल्कि बलवान बालक ही हूं। आखिर बालक की व्याख्या भी यही है कि 'जो बलवान हो, वह बालक'। इन दिनों मैं बाल-दशा में ही हूं। खूब पैदल घूमता हूं। इसलिए आपलोग मेरी गिनती बूढ़ों या जवानों में न कर बालकों में ही करें और इसे बाल-वाणी मान वैसे ही स्नेहपूर्वक सुनें, जैसे कि मां अपने बच्चे की बोली सुनती है।

हमें तो बचपन से अज्ञात में ही कूदने का शिक्षण मिला। 25 मार्च 1916 को जब हम घर छोड़कर निकले, तो हमारी उम्र 20-21 साल की थी। हमने कॉलेज छोड़ 'ब्रह्मविद्या' का नाम लेकर अज्ञात में कूदने का साहस किया। हमें मालूम नहीं था कि दुनिया में कौन-सा आश्रय मिलेगा। लेकिन दो-तीन महीने के अंदर गांधीजी का आश्रय मिला। हम तो अज्ञात गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं, अरे डरना क्या है? तू तो अज्ञात में प्रवेश कर ही चुका है। क्या तेरी मां तुझे पहले ज्ञात थी? भगवान ने तुझे प्रथम से ही अज्ञात में प्रवेश करने की हिम्मत दी है। तो जैसे अज्ञात में जन्म लिया, अज्ञात में स्नेहमयी माता मिली, वैसे ही हमने ब्रह्मविद्या में कूदने का साहस किया तो महात्मा गांधी जैसी स्नेहमयी माता हमें मिली।

\* \*

गांधीजी के आश्रम में आया, तबसे आज तक मैं उन्हीं के आश्रय में हूं और मैंने अपने लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं पाया। अपने लिए वही मैंने धर्म माना, जो आदेश उन्होंने दिया और उसी से मेरी निष्ठा बनी।

\* \*

साधारणतया व्याख्यानों के लिए अध्यक्ष होता है। लेकिन मेरे व्याख्यान के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण जिस-जिस सभा में मैं बोलता हूं, वहां गांधीजी अव्यक्तरूप में रहते ही हैं। \* \*

1916 में गांधीजी के पास पहुंचा — लेकिन उनके नजदीक बहुत कम रहा। दूर रहकर ही काम किया। उनके लेख बराबर पढ़ता रहता था। उस समय हरिजन में उनके प्रश्नोत्तर आते थे, प्रश्नपेटी के नाम से। वे मैं पढ़ा करता था। पहले में प्रश्न देख लेता था, उत्तर नहीं पढ़ता था। फिर सोचता था, मुझे यदि यह प्रश्न पूछा जाता तो मैं क्या उत्तर देता? ऐसा खयाल करके मन में उस प्रश्न का उत्तर तैयार करता। उसके बाद उनका उत्तर पढ़ता। तो उनके और मेरे चिंतन में कहां फरक पड़ा, उनके चिंतन में कहां विशेषता रही, कहीं कमी भी हो तो उसका अध्ययन होता था। वह प्रश्नपेटी मैंने पढ़ने का साधन नहीं माना था, अध्ययन का साधन माना था।

\* \*

मुझे अपना जीवन अत्यंत भाग्यवान मालूम पड़ता है, कारण इसमें मुझे भरत-भक्ति का अनुभव होता है। शास्त्रों में जिसे वियोग-भक्ति कहा जाता है, उसका मुझे अनुभव हुआ है। बापू से दूर रहकर उनके विचारों का मैं बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करता और उसमें से जो मिलता, उस पर अमल करने का यथाशक्ति यत्न भी करता था। यह मेरा बड़ा-से-बड़ा सौभाग्य था।

तो प्रेम और करुणा का "पाथेय" नहीं ले गया था। वैज्ञानिक मन का लक्षण है कि वह सत्य को ही सर्वेसर्वा मानता है। वेद, उपनिषद पढ़कर मैं 'सत्य' को ही एक मुख्य प्रमेय मानता हूं। परंतु सत्य की उपासना, सत्य की खोज प्रेम और करुणा के बिना हो नहीं सकती। इसलिए करुणा और प्रेम मेरे हृदय में पैठ गये और यह करुणा ही मुझे घुमाती है। मेरे शरीर में दूसरी कोई शक्ति नहीं। सात-साढ़ेसात सालों से सिर्फ कारुण्य की शक्ति ही मुझे घुमा रही है। परंतु यह करुणा मुझमें पीछे से आयी। मेरी मूल प्रकृति तो सत्य, विज्ञान और गणित के शास्त्र की है।

\* \*

साबरमती में बापू रोज कातने का आग्रह रखते थे। मैं रोज कातता था, लेकिन रोज कातने का महत्त्व मैं नहीं मानता था। बाद में मैं पवनार गया, वहां भी मेरा रोज का कातना जारी था। उस वक्त बापू ने पत्र लिखा था कि ''तू रोज कातता तो है, लेकिन रोज कातने पर तेरा विश्वास नहीं, यह मेरी कमी है।'' मुझे लगा कि उनकी 'कमी' दीखना ठीक नहीं। इसलिए मैंने उन्हें लिख दिया था कि मैं बारह साल रोज कातूंगा। उसके बाद मैं कई बार बीमार भी पड़ा, लेकिन एक भी दिन मेरा नागा नहीं गया। बाद में उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मैं रोज कातता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं कर्मकांड नहीं चाहता।

\* \*

ब्रह्मांड में जो संकल्प है वह परमेश्वर है, देह में जो संकल्प है वह आत्मा है। आत्मा में कमी होती है, तो उसके लिए उधर से मदद आती है। बाबा की यात्रा चल रही है, कभी ताकत कम पड़ती है फिर बाबा उधर से शक्ति मांगता है। वह मिल जाती है। फिर बाबा बादशाह जैसा चलता है।

\* \*

मेरा अपना मन एक खास ढंग से सोचता है। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में एक शक्ति काम करती है। वह परम चेतन है। उसके अलावा दूसरी कोई शक्ति दुनिया में नहीं और उसकी इच्छा सर्वोपरि है। उसके अनुसार सब काम होता है। ऐसा मेरे मन में पूर्ण विश्वास है। इसलिए जिससे जितना काम बना, उसके लिए मैं उनका उपकार मानता हूं। उसकी प्रशंसा करता हूं। जिससे काम नहीं बना, उसका मैं उच्चारण नहीं करता। है। दूसरों को मेरी मदद में दौड़ आने की प्रेरणा क्यों नहीं देता?' तो वह जवाब भी दे सकता है। वह कह सकता है, 'कम्बख्त, तू नहीं समझता कि मैं तेरा यश बढ़ाना चाहता हूं।'

\* \*

मेरे अंतर से सदैव ईश्वर ही बोलता है। अभी हमारा संवाद चल रहा है। मैं उससे कहता हूं कि तुझसे मेरी तकरार नहीं है। मैंने जितनी भिक्ति की है उसकी अपेक्षा तूने कम फल दिया, ऐसी मेरी फिरयाद नहीं है। मेरे द्वारा जो अल्प भिक्त हुई, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक फल मिला है। बहुत लोग कहते हैं कि 13 वर्ष तक भूदान चला, परंतु अभी तक उसका परिणाम नहीं आया। मैं कहता हूं कि आपका कहना ठीक होगा। परंतु मैंने जो पुरुषार्थ किया, जिस पुरुषार्थ का निर्माण किया, और हमारी मंडली ने जो कुछ किया उसके परिमाण में अधिक परिणाम आया। इसलिए मेरे मन में कृतज्ञता ही है।

ok o

भगवान मुझे मेरी पात्रता से कहीं अधिक सफलता दे रहा है। मैं जानता हूं कि ज्यों-ज्यों मेरी चित्तशुद्धि बढ़ेगी, त्यों-त्यों सफलता की मात्रा भी बढ़ेगी।

\* \*

लोग पूछते हैं कि यह काम असफल हुआ तो क्या होगा। लेकिन हम इस तरह सोचते नहीं हैं। यह काम विनोबा का नहीं है, परमेश्वर का है इसलिए यह असफल हुआ तो विनोबा की फजीहत नहीं होगी बल्कि परमेश्वर की फजीहत होगी।

\* \*

मेरे देवताओं की मैं क्रमानुसार भक्ति करता हूं। प्रथम अपील भगवान को। वे सबके प्रभु हैं। उनसे संवाद और प्रार्थना करता हूं। यह बाबा की बड़ी शक्ति है। दूसरा देवता जनता। ये दो मेरे देव हैं। जिनको आप सरकार कहते हैं, वे देवता नहीं, वे नौकर हैं। लोग खेती में सेवा के लिए सालदार रखते हैं। वैसे पांच साल के लिए इनको चुना है।

\* \*

जिस दिन मुझे पहला सौ एकड़ का दान मिला उस रात को मैं सोचने

निमित्तमात्र हूं। फिर मैंने सोचा कि क्या मुझमें यह काम उठाने की शक्ति है? तो अंदर से आवाज आयी मैं शक्तिशून्य हूं। लेकिन यद्यपि मैं शक्तिशून्य था, विश्वासशून्य नहीं था। इसिलए मैंने सोचा कि अगर मैं अभिमानशून्य हो जाऊं तो जिसने रामावतार में बंदरों से काम लिया वह मुझसे भी काम लेगा। दूसरे दिन दूसरे गांव में जाकर मैंने कहा कि अगर आपके घर में पांच लड़के हैं तो मैं छठा हूं, मुझे छठा हिस्सा दीजिए। वहां के लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ऐसी कोई मांग की जायेगी। लेकिन हिरोशिमा में एटम बम का जो परिणाम हुआ वह मेरे उस वक्तव्य का वहां पर हुआ। मुझे पचीस एकड़ जमीन मिल गयी और भूदान-यज्ञ का आरंभ हुआ।

जब हमें प्रथम भूदान मिला तो हम चिंता में पड़े कि क्या किया जाये? अंतर में आवाज आयी — ओरे भीर तोमार हाते नाइ भुबनेर भार, डरने का कोई कारण नहीं है। मेरे कान में आवाज आयी कि निकल पड़, किसी से सलाह-मशिवरा मत कर। अगर सलाह-मशिवरा करते और मित्रों से पूछते कि भारत में घूमने से क्या लाखों एकड़ जमीन दान में मिलेगी, तो वे क्या जवाब देते? हम ही अपने मन में नहीं कह सकते थे कि जमीन मिलेगी, तो दूसरे कौन ऐसी सलाह देते? शास्त्रवचन है — एकाकी पौरुषं कुर्यात् — पुरुषार्थ अकेले को करना चाहिए। जब कोई पराक्रमी संकल्प करना है तो अकेले निकल पड़ना चाहिए, ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए। उस प्रेरणा से काम करने के लिए भगवान ने हमें शक्ति दी है। गुरुदेव गाते हैं — तोमार पताका जारे दाओ तारे बहिबारे दाओ शकति । उसने पताका दी है और उसे वहन करने की शक्ति भी दी है। इसलिए उसके उपकार का स्मरण करते हैं।

दूसरा उपकार हम स्मरण करते हैं भारतीय हृदय का। हम कश्मीर, केरल, कामरूप या जहां भी गये, सर्वत्र हमें प्रेम का ही अनुभव आया। हर प्रांत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबने बाबा को अपना माना। उसके संदेश को प्रेम से स्वीकार किया। यह जो भारत का हृदय है, उदार हृदय, व्यापक हृदय, उस हृदय का हमें परिचय हुआ और उसका बड़ा उपकार मालूम हुआ।

भूदान-यज्ञ में 15 लाख एकड़ जमीन वितरित हुई। एक एकड़ में एक व्यक्ति की जीविका चल सकती है। तो 15 लाख लोगों का पेट भरा। एक बड़ा उद्योगपति भी कुछ हजार लोगों को ही काम देगा। उस हिसाब से देखा जाये तो काफी काम हुआ।

मैंने हिसाब किया है कि कितने समय में कितना काम हुआ। भगवान की जितनी भक्ति हमसे हुई उससे दस गुना फल मिला है। लोगों में हमारे काम के लिए कितनी अनुकूलता है इसका भान हुआ और उससे हमारी आत्मनिष्ठा बढ़ी। कार्यकर्ताओं में जनता के लिए विश्वास उत्पन्न हुआ कि जनता कितनी उदार है।

(भीड़ को देखकर) जैसे आपलोगों को मेरे दर्शन की इच्छा होती है। वैसे मुझे भी आपके दर्शनों की बहुत प्यास है, उत्कंठा है। आप मेरे भगवान हैं। भगवान केवल काशी-रामेश्वर के मंदिरों में नहीं रहते। वे मेरे इन सब भाइयों में मौजूद हैं। ऐसा नहीं होता तो कौन ऐसा पागल है जो व्यर्थ घूमता?

मेरे कृष्ण सिर्फ मथुरा में नहीं हैं, मैं तो जहां जाता हूं, वहीं मुझे मेरे कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। आप सब मेरे कृष्ण हैं और मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं।

हम समझते हैं कि बारह साल में हमें जितना दर्शन हुआ, उतना बहुत थोड़े लोगों को हुआ होगा। हमारा जो लोकसंपर्क होता है, वह चेहरों का लोकसंपर्क नहीं, हृदयों का लोकसंपर्क है।

हम जब आपलोगों को सामने देखते हैं, तो केवल मनुष्यों के चेहरे नहीं देखते। उनमें हमें परमात्मा की ज्योति का दर्शन होता है। बारह साल में हमने जितना पाया, अगर यह यात्रा नहीं करते तो उसका एक अंश भी हमें मिलनेवाला नहीं था। हमें ईश्वर की लीला का दर्शन हुआ, मानव-हृदय की उदारता का दर्शन हुआ। हमारे लिए यही मुख्य निधि है।

वृद्धावस्था में पदयात्रा से मन्ष्य थक जाता है, लेकिन हम अपने को

रूप देखने को मिलता है। भगवन्मूर्ति हमारे सामने खड़ी है और हम उसकी सेवा में लगे हैं, ऐसा साक्षात् दर्शन हमें रोज होता है।

के जेटरे

सबके चेहरे में जो भाव हम देखते हैं, उसके अलावा मित्र के चेहरे में और भी भाव देखते हैं। सबके चेहरों में भगवान की मूर्ति दीखती है, लेकिन मित्र के चेहरे में अपनी ही मूर्ति दीखती है। \* \*

मैं तो सबके प्रेम का भूखा हूं। चाहता हूं कि सबमें जो नारायण है, उसके दर्शन करूं। मेरे लिए नर नारी बाळें अवघा नारायण हैं। नारद जिस वृत्ति से हर किसी के पास पहुंच जाते थे, वैसे मैं भी पहुंच जाता हूं। मेरे लिए तो सब अंतरात्मा और परमेश्वर के ही रूप हैं। उनमें से हरएक में गुण हैं। उन गुणों के जिरये मैं सबके अंतः करण में प्रवेश पाने की कोशिश करता हूं। यदि मेरी आवाज सच है, तो वह हर घर में जायेगी, हर हृदय में पहुंचेगी।

\* \*

आज सुबह मैं जरा थका हुआ था, पर यहां आते ही पुनः ताजा हो गया। प्रातःकाल जनता के दर्शन हुए तो थकावट भी उतर गयी। जनता का दर्शन यानी क्या? वेद में आया है कि प्रभु हजारों मस्तकों से शोभित है। हजारों हाथ-पांव से काम करनेवाला है, ऐसा उपनिषदों और गीता में भी आया है। जनता के रूप में वही यह प्रभु है। सहस्वशीर्षा पुरुषः सहस्वाक्षः सहस्वापद्। वह प्रभु कहां है? इस पर विचार करने पर मुझे ऐसा भास होता है कि उसी का मुझे अखंड दर्शन हो रहा है। तेरह वर्ष तक वह दर्शन मेंने प्राप्त किया और उसके द्वारा मेरा पोषण हुआ। हमारा यह देह अन्न का बना हुआ है। क्योंकि अन्नाधारित उसका पोषण होता है। पर देह के लिए केवल अन्न का पोषण ही पर्याप्त नहीं। दूसरे पोषणों की भी अपेक्षा होती है। तेरह वर्ष तक मुझे वह पोषण मिला, जिसके कारण मैं अनेकविध विषम परिस्थितियों में भी इस शरीर द्वारा सेवा कार्य कर सका। वह पोषण हिरदर्शन का ही पोषण है।

इन 13 वर्षों में जो कुछ काम हुआ उसमें जनता ने मेरी मांग के

हूं। वह मेरी परम देवता है। इसी लिए मैं उससे श्रद्धापूर्वक मांगता हूं। माता चाहे जैसी हो पर पुत्र आकर जब उससे कुछ मांगता है, तब नहीं दे सकने के कारण पुत्र को जितना बुरा लगता है, उसकी अपेक्षा माता को ही अधिक बुरा लगता है। वह अपनी शक्ति के अनुसार देने का प्रयत्न करती है। क्योंकि वह बालक की मांग है। उसके सामने मां का नहीं चलता। उसी तरह बाबा ने जनता के सामने मांग की। तब जनता मना नहीं कर सकी। परंतु जितनी सफलता मिलने की अपेक्षा थी, उसकी अपेक्षा कम मिली। इसका मुख्य कारण यह है कि बाबा की इच्छा अभी तक पूर्ण निरहंकार रूप में परिणत नहीं हुई, शून्यरूप नहीं हुई।

वह शून्यता प्राप्त होने पर उस शून्य के आगे दूसरी संख्या प्रविष्ट होगी। शून्य के पहले पांच होने पर पचास होंगे। और आठ होने पर अस्सी होंगे। शून्य स्वतंत्र बैठा रहेगा तो बन-बनकर कितना बनेगा? दो, तीन, चार, अधिक-से-अधिक नौ बनेगा, आगे उसकी गित नहीं। उस शून्य ने एक का स्थान प्राप्त किया और दस दूसरे को दिया तो बहुत बड़ा अंक होगा। और सौ देने पर तो और भी बड़ी संख्या होगी। यह शून्यशक्ति सिद्ध करने का प्रयत्न करने पर भी अभी तक पूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। पर जो सफलता मिली, वह योग्यता की अपेक्षा अधिक मिली है।

\* \*

हमारी यात्रा चल रही है। शरीर तो दिन-ब-दिन वृद्ध होता जा रहा है, लेकिन हृदय में अत्यंत संतोष है। अगर आज परमेश्वर हमको बुलाये और हम यहीं से उसके पास जायें, तो पूर्ण समाधान के साथ जायेंगे। हमको यह नहीं लगेगा कि कोई इच्छा शेष है। यह ठीक है कि भगवान ने और कुछ दिन शरीर में रखा तो हम नाराज नहीं होंगे। उस समय का उपयोग भगवान की सेवा में किया जायेगा। उसमें भी हमको प्रसन्नता है। इस प्रकार का समाधान जिंदगी में आने से हम समझते हैं कि मानव-जन्म सार्थक हुआ।

आज भी हमारे शरीर में कोई थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि अंदर एक प्रेरणा का झरना है। हम समझते हैं कि यह प्रेरणा भगवत्-प्रेरणा है। वही हमको हिलाती-डुलाती रहती है। हम कौन हैं, चिंता करनेवाले? हमने सारी चिंता ऊपरवाले पर छोड़ दी है। सफलता निष्फलता गण-दोष सब मेरा शरीर तो पहले से ही कमजोर था। मैंने यदि शरीर को कसा न होता; सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी आदि सहन करने की शक्ति प्राप्त न की होती, तो मैं इस भूदान-यात्रा में नहीं टिकता। सात-आठ साल से यह यात्रा चल रही है और कौन जाने कब तक चलेगी। वर्षा, गर्मी, सर्दी सहनी पड़ती है। कभी-कभी तो जहां अधिक-से-अधिक वर्षा होती है, वहां भी सतत बारिश में चलना पड़ा।

प्रकृति हमारी मित्र है। खूब पानी गिरे, तो मानना चाहिए कि हमारा मित्र हमें मिलने आया है। कड़ाके की धूप हो, तो भी ऐसा ही मानना चाहिए। धूप से मिट्टी गरम होगी और उस पर पानी पड़ेगा, तो फसल पैदा होगी। धरती को धूप न लगे, तो केवल पानी से फसल नहीं होगी। उसी तरह अपना शरीर भी मिट्टी है, उसे सूर्यनारायण का स्पर्श होना चाहिए। ये सब हमारे मित्र हैं और मित्ररूप में ही हमें उनका स्वागत करना चाहिए।

कसा हुआ जीवन ही मधुर जीवन है। जीवन में माधुर्य कायम रह सके, इस तरह का जीवन बनाना चाहिए।

\* \*

मुझे लोग कहते थे कि वर्षा के इन िनों अक्राणी महाल में जाना बड़ा ही कठिन है। वहां नदी-नाले, जीव-जंतु आदि का काफी भय रहता है। मैंने कहा – आखिर वहां आदमी रहते हैं या नहीं? अगर वे रहते हैं, तो मैं अवश्य जाऊंगा, भले ही कैसी भी मुसीबत उठानी पड़े।

\* \*

आज तो बिल्कुल भरे पैरों चलना हुआ। आज पैर उठाते समय स्त्रियों की जेवरों के कारण क्या स्थिति होती होगी, इसकी अच्छी कल्पना आयी। बरसात के जैसी आनंददायी यात्रा दूसरी नहीं। चारों ओर हरीभरी प्रसन्न सृष्टि, मंद शीतल वायु, गर्मी का बिल्कुल कष्ट नहीं। मोरोपंत ने एक पत्र में लिखा था कि 'अभी वर्षा के दिनों के कारण बुद्धिमांद्य होने से अधिक लिखना नहीं होता।' इसका कारण है, वे घर में बैठे रहते थे। वर्षा के दिनों में घूमनेवाले की प्रतिभा विशेष खुलती है, यह मैं अनुभव से कहता हूं।

\* \*

(उस दिन रास्ते में बहुत कीचड़ था। बाबा ने कहा –) कीचड़ में चलने से तीन लाभ होते हैं। पहला लाभ, व्यायाम। दसरा लाभ, पैरों की मालिश सहज उस समय उत्तर प्रदेश की यात्रा चल रही थी और चुनाव के दिन थे। एक साथी ने कहा कि आप पंद्रह दिन एक जगह रुकिए। हमें चुनाव के लिए जाना है, क्योंकि पहले से ही वादा किया हुआ है। मैंने जवाब दिया कि गंगा नहीं ठहरती, तो मैं क्यों ठहरूंगा? मैं तो चलता ही रहूंगा।

रास्ते में सुबह तीन ग्रामदान जाहिर हुए। लोग काम करते हैं। बाबा के नाम पर वह चलता है। लेकिन बाबा उसे अपने को छूने नहीं देता। ईश्वर के पास पहुंचा देता है। ऐसा यह फुटबाल का खेल चल रहा है।

मैंने अपना स्वार्थ समाज के स्वार्थ से भिन्न कभी नहीं माना। मैं जिंदा हूं, समाज के लिए। लिखता हूं, समाज के लिए और कोई काम भी करता हूं तो समाज के लिए। यही कारण है कि मेरा अपना सारा काम समाज ही उठा लेता है। मैं दो हाथों से लोगों के लिए काम करता हूं तो लोग हजारों हाथों से मेरा काम करते हैं।

'मैं म्युनिसिपालिटी की तरफ से उसके अध्यक्ष के नाते आपका स्वागत करता हूं।' ऐसा कहकर एक भाई ने सूत की एक गुंडी दी। आजकल स्वागत भी प्रातिनिधिक होता है। उसमें इन्सान का दिल नहीं होता। परंतु जब मेरे स्वागत के लिए बच्चे आते हैं तो देखिए उनका प्रेममय हास्य! यों जब कोई हृदय से मेरा स्वागत करता है, तब उसमें मुझे साक्षात् नारायण का दर्शन होता है। पर जब कोई प्रतिनिधि आकर मेरे गले में माला डालता है तो मुझे वह फांसी ही मालूम होती है। इन प्रतिनिधियों से मैं बहुत डरता हूं। वे न नर होते हैं, न नारायण।

आज हमें सूत से तौलने की बात कही गयी। जिस तुला में प्रभु श्रीकृष्ण बैठे थे, उसकी तो मैं इज्जत ही कर सकता हूं। मैं भक्त हूं और मेरे लिए यह असंभव है कि मैं श्रीकृष्ण-चित्र का अनुसरण करूं। हमें तो भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। अलावा इसमें मैं साधक का श्रेय नहीं देखता। शरीर की तुला यानी शरीर की पूजा ही है और यह देहपूजा अनुचित है।

ही नहीं कर सकता। सृष्टि में कोई मामूली सौंदर्य नहीं है। वहां परमेश्वर ही सजकर खड़ा है। और (3) मानवों के चेहरों को देखकर होनेवाला दर्शन। शांति और एकाग्रता के साथ श्रवण करनेवाली इतनी सारी नारायण-मूर्तियां मेरे सम्मुख बैठी रहती हैं। वे मुझसे बुलवाती हैं। तुकाराम कहते हैं, शिकवूनि बोल, केलें कवतुक यानी मेरे विठ्ठल बाबा ने मुझे बोलने के लिए सिखलाया और बुलवाकर मेरी सराहना की तथा स्वयं को रिझा लिया। इसी तरह मुझे लगता है कि आप सब शांति और प्रेम से सुनकर मुझसे बुलवा रहे हैं तथा इस बच्चे की सराहना कर रहे हैं। आप सब मेरे लिए नारायणस्वरूप ही हैं। आपलोगों के दर्शन के लिए ही मेरी यह यात्रा चल रही है।

जब मैं प्रवचन करता हूं तो मुझे खूब उत्साह आ जाता है और इससे मुझे ऑक्सीजन मिल जाता है। बहुत-से लोग मुझसे पूछते हैं कि "इस तरह रोज पैदल चलने से क्या आप थक नहीं जाते?" मैं कहता हूं कि "क्या रामनाम लेने में कभी थकान मालूम पड़ती है?" मेरे लिए तो यही रामनाम है। इसका वर्णन करने में ही उत्साह आता है – इतना अधिक बोल गया, फिर भी थका नहीं। बल्कि इससे थकान ही जाती रही। अब मैं बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपने कमरे में जाऊंगा।

आज हम कुछ थक भी गये हैं। सुबह से अब तक चलते तो इतनी थकान नहीं लगती। लेकिन हमें चार घंटा लांच (नौका) में बैठना पड़ा। वहां इन्तजाम फर्स्ट क्लास जैसा था, लेकिन हमेशा हम जिस क्लास में रहते हैं, वह इस फर्स्ट क्लास से बहुत ऊपर का क्लास होता है। हम बिल्कुल आराम से निकलते हैं और सतत आकाश सेवन करते हैं। और हम पर परमेश्वर की छत और गगन का वितान रहता है। परंतु इधर तो हम पर कोई बनावटी वितान था। चार घंटे के बाद हमें कोई आधा मील चलना पड़ा तो थोड़ी चेतना आ गयी। अगर चलने का उतना भी मौका न मिलता, तो हम अचेतन जैसे बन जाते।

मेरा स्वभाव ऐसा नहीं कि जन-समुदाय के बीच घुलमिल जाऊं। लोगों

कि सारा शक्ति-संचय अंदर ही है, बाहर नहीं, इसलिए उसे अर्जन करने का अवसर मिल रहा है, तो व्यर्थ न खोया जाये। आज अगर बापू होते तो मैं पहले जैसा ही काम में लगा रहता। अगर वे आदेश देते तो बाहर भी आता। लेकिन वैसे मैं जिस काम में लगा था, उसी में तन्मय रहता। किंतु उनके जाने के बाद मुझे लगा कि अब इस समय यदि मैं जन-समुदाय के बीच दाखिल नहीं होता तो वह कर्तव्य का अवसर खोने जैसा होगा।

मेरी मां मुझे कहती थी कि 'विन्या माणुसघाणा' है, यानी उसको मनुष्य की बू आती है। वह मनुष्य को टालनेवाला है। लेकिन अजीब बात है कि हम मनुष्यों के पीछे हैं और मेरे साथ इतने लोग हैं। और मेरा हार्दिक परिचय इतने लोगों से है कि उतना बहुत ही कम लोगों का होगा। बिल्कुल बचपन से आज तक। उसका कारण क्या था? मनुष्यों का संग्रह क्यों हुआ? अपना रक्षण कैसे करना और दूसरे के काम में कैसे आना, यह बाबा जानता था। अपने रक्षण के लिए गोपन करना, दूसरे के लिए खोलना, यह नल बंद करने और खोलने जैसी सादी बात है। यह शक्ति बाबा को हासिल थी। इसलिए उसने अपने पर किसी का आक्रमण नहीं होने दिया, और न होने देता है। न मित्रों का, न बड़ों का, न अपरिचितों का। लेकिन उपयोग के लिए खोलता है और किसी का अच्छा असर होता है तो उसके लिए भी दिल खोलता है। और जहां जरूरत नहीं, एकदम बंद कर लेता है।

गुण-दोष तो सबमें होते हैं। बाबा में तीन गुण हैं। एक तो करुणा, गरीबों का दुःख मिटाना चाहिए, यह बाबा के हृदय में चल रहा है। दूसरा, जो काम लिया उसको छोड़ना नहीं, सतत करते ही रहना। लोगों का सहकार मिले अथवा नहीं, सातत्यपूर्वक उस काम को करते रहना। और तीसरी बात, बाबा की ईश्वर पर श्रद्धा है। ये तीन गुण उसके हैं, बाकी अनंत दुर्गुण हैं।

यदि विनोबा इस काम में हारा तो आप सभी हार जायेंगे और देश भी हार जायेगा। इस काम से गरीब जो आशा लगाये हुए हैं, यदि वह ही काम कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए सफलता या विफलता का कोई प्रश्न ही नहीं है।

\* \*

आज यहां कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि आप उत्पीड़ित, शोषित लोगों की सेवा करनेवाले साधुओं जैसे ही एक साधु हैं। लेकिन मैं साधु नहीं हूं। जो सेवा ही नहीं कर सकता, वह साधु कैसा? मैं तो सिर्फ लोगों का मन मोड़नेवाला हूं। जो लोग दान देते हैं, वे ही साधु हैं।

में सिर्फ मालिक के एजेंट के नाते उसका संदेश सुना रहा हूं। जिसका संदेश है, उसी की मिठास है, मेरी नहीं। मैं तो उसका पोस्टमैन हूं। मान लीजिए कि कोई पोस्टमैन आपको पत्र देता है और उसमें मां के मरने की खबर है, तो क्या आप पोस्टमैन को पीटेंगे? अथवा उसके द्वारा लाये गये पत्र में आपको दस हजार रुपये मिलने का समाचार है, तो क्या आप उसे इनाम देंगे? वह तो केवल संदेशवाहक है। इसलिए जिन्होंने मुझे जमीन दी, वे ही साधु हैं। मैं तो सिर्फ घूमता हूं। मुझे कोई कष्ट नहीं होता। लोग अच्छे घर में रखते हैं, अच्छा-अच्छा खाना खिलाते हैं, मेरा कुछ भी त्याग नहीं। उलटे मेरा घूमने का व्यायाम ही हो जाता है, इसलिए मेरी कोई तपस्या नहीं। मैं तो सिर्फ मजदूर हूं, ढोनेवाला हूं। माल तो मालिक का है, परमेशवर का काम है।

\* \*

आज हमारे स्वागत में करीब साठ-सत्तर लड़के खड़े थे। मेरी आंखें उन लड़कों के पांवों की तरफ गयीं। मैंने देखा कि उनकी आंखें मेरे चेहरे की ओर थीं। सिवा एक के, किसी के पांव में जूते नहीं थे। धूप कड़ी थी। मैं लज्जित था कि मेरे पांव में जूता था और वे नंगे पांव खड़े थे। ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक को पहनने के लिए ठीक कपड़ा मिले और दूसरे अनेक नंगे बदन रहें? एक को अच्छा भोजन मिले और दूसरे अनेक भूखे पेट रहें, ऐसा क्यों?

मुझे अपने व्याख्यानों या भाषणों के विषय, दर्शनमात्र से मिल जाते हैं। अंधकार से मिलते हैं और प्रकाश से भी मिलते हैं। लेकिन मेरा आज का व्याख्यान लोगों को रिझा नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो रखा गया है छांह में और मेरे श्रोतागण हैं धप में। अगर मझे भी धप में रखा गया होता मेरा काम 'भूदान' का है, यह जिसने माना, उसने मुझे पूरा समझा नहीं है। हमारे लिए जो पत्रक निकला है, उसमें दो प्रकार के धर्म की बात की है – निवृत्तिधर्म और प्रवृत्तिधर्म। लिखा है कि बाबा का प्रवृत्तिधर्म चलता है, क्योंकि वह भूदान का काम करता है। मेरे नम्न विचार में उन्होंने इसमें धोखा खाया है। वे समझे ही नहीं कि प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिधर्म क्या होता है? अगर कानून से जमीन बांटने की बात होती, तो वह प्रवृत्तिधर्म होता। लेकिन जहां करुणा से जमीन बांटने की बात होती है, वहां निवृत्तिधर्म हो जाता है। बुनियाद आध्यात्मिक और नैतिक होती है।

\* \*

हम एक आध्यात्मिक विचार के प्रतिनिधि हैं, इस खयाल से आपको काम करना है। अब तक जो-जो आध्यात्मिक प्रवाह भारत में बहे हैं – बुद्ध-महावीर-शंकर-रामानुज-कबीर, राम-कृष्ण, बसव इन सबके विचारों का समन्वयकारी स्वरूप सर्वोदय में आ गया है। बहुत-से लोग सर्वोदय को केवल सामाजिक विचार मानते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। मुझे तो बिहार जाता हूं, तो बुद्ध भगवान से प्रेरणा मिलती है, कालड़ी जाता हूं, तो शंकर से मिलती है और बंगाल जाता हूं, तो चैतन्य महाप्रभु से। मैं क्या कहूं, ये सारी शक्तियां हमारे इस कार्य में हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है।

\* \*

मैं प्रेम के एक प्रांत से प्रेम के दूसरे प्रांत में बढ़ता गया — तुलसी और कबीर के प्रांत से चैतन्य और जगन्नाथ के चरणों में और फिर शंकर और रामानुज तथा बसवेश्वर का दर्शन लेकर आज मैं ज्ञानोबा माउली के चरणों में...।

\* \*

इन दिनों हम जरा जूते निकालकर चलने का अभ्यास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इससे आंखों को बहुत तकलीफ होनेवाली है। इसका अनुभव भी हमने किया है। जीवन के तीस-बत्तीस साल जूते पहने ही नहीं। उससे आंखें खराब हुईं। हम मानते हैं कि पथिक को जूता पहनना ही चाहिए। फिर भी कुछ दिन हुए हमने जूते छोड़ दिये हैं। वह इसलिए कि 'गंगासागर' जा रहे हैं। बहुत-से लोग वहां तपस्या करने जाते हैं। हमारा अपना ऐसी तपस्या पर विश्वास नहीं है। लेकिन असंख्य यात्री वहां पादत्राणरहित जाते मैं अंतर्मुख तो पहले से हूं लेकिन जैसे-जैसे देशभर काम का विस्तार हो रहा है, मेरी अंतर्मुखता भी बढ़ रही है। प्रभु का काम प्रभु पार करेगा। हम निमित्तमात्र हैं। हमें काष्ठपुतलीवत् रहना है।

मैं तेरह साल से बोल ही रहा हूं। केवल व्याख्यानों का हिसाब करना हो तो, दिन में तीन दफा बोलना इस हिसाब से तेरह हजार व्याख्यान हुए। और दूसरी अनेक चर्चाएं हुईं, उसकी गिनती ही नहीं। इन व्याख्यानों में असंख्य विषयों पर चर्चा हुई। उस हालत में कुछ अंतर में जाऊं, थोड़ा वाणी का उपयोग कम करूं, ऐसा मुझे जरूरी लगा। इतना अखंड बोलने के बाद स्वाभाविक इच्छा हुई कि अब कुछ नया दर्शन होना चाहिए।

सर्वोदय-सम्मेलन में जाने का मैंने जान-बूझकर छोड़ा है। लोग कहते हैं कि विनोबाजी हैं, इसलिए काम बनेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे रहते भी मेरा मार्गदर्शन न लें और काम करें। विनोबाजी के न रहते जो होगा, वह रहते हुए होना चाहिए। और उसमें मामला बिगड़ा, तो भी अच्छा ही है। तालीम मिलेगी, शिक्षण होगा। इंदौर के बाद तो मैं लोगों के काम में बिल्कुल दखल देनेवाला नहीं हूं। यह बात सही है कि पहले जैसी मेरी स्थिति अब नहीं रही। कहीं भी जाऊं, तो लोग मेरे पीछे आयेंगे। पहले तो दुनिया को पता भी नहीं चलता था। मैं अकेला मस्ती से घूमता था। पेपरों में खबर नहीं आती थी। इसलिए वह आनंद अब नहीं रहा है। अज्ञात यात्रा चलेगी, तो शायद उसमें मुझे वह आनंद फिर से मिले। संभव है कि बीच-बीच में मेरा कार्यक्रम ज्ञात भी हो, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज तक मेरे जो लेख और ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, उसी पर से लोग मार्गदर्शन लें। अब मार्गदर्शन देने की जिम्मेवारी मेरी नहीं रहेगी। मैं मार्गदर्शन देता रहूंगा, तो लोग कमजोर होंगे।

जी चाहता है फिर से अज्ञात यात्रा आगे चले। अज्ञात से ज्ञात में बीच-बीच में कूदना पड़ता है। लेकिन शक्ति का संचय अज्ञात में होता है, उसका खर्च ज्ञात में।

\* \*

के लिए थोड़ा समय लगा है, तो मैंने यही देखा कि वह विचार मैं पूरी तरह से समझा नहीं हूं। विचार पूरी तरह समझने के बाद भी उसे अमल में लाने में समय जाता हो, ऐसा मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण विचारनिष्ठा ही है। विचार और भावना से अधिक संरक्षण देनेवाली दूसरी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। इसके जैसा कोई स्नेही, कोई आप्त नहीं। भावनाएं मूल विचार का ही विकसितरूप है। निश्चित और स्थिर विचार ही भावना का रूप लेता है। वह हृदयंगम होता है, इसी लिए उसे भावना का स्वरूप मिल जाता है।

अपने जीवन में मुझे हमेशा जो विचार जंचा, उस पर उसी क्षण अमल करना शुरू किया। विचार जीवन में लाये बिना विचारों का आकलन ही नहीं हो सकता, सिर्फ शब्दों के अर्थ मालूम हो जाते हैं। मैंने एक साल तक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। उस वक्त मैं दिन में सिर्फ दो आने का आहार लेता था। लोग मुझसे पूछते थे कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का इस 'दो आने आहार' से क्या ताल्लुक है? लेकिन क्या दुनिया में गरीबी है, यह सिर्फ किताब पढ़ने से मालूम हो सकता है? मैंने अर्थशास्त्र की बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ीं, चार-पांच किताबों का अध्ययन किया, बाकी मेरा काम और चिंतन चलता था। एक साल में मुझे अर्थशास्त्र का पर्याप्त ज्ञान हो गया।

मैं फकीर हूं। पैसे को कोई कीमत नहीं देता। इतना ही नहीं, जिसे संगठन कहते हैं, उसको भी कोई कीमत नहीं देता। जो मनुष्य पैसा और संगठन, दोनों को कीमत नहीं देता, वह आखिर किस चीज को कीमत देता होगा? वह विचार को कीमत देता है। इसलिए विचार की हद तक आप जो मदद मुझसे चाहेंगे, जरूर पा सकेंगे।

मेरे जीवन पर दो प्रवाहों का, दो विचारों का असर है। एक तो आत्मज्ञान का प्रभाव। उसका असर बचपन से ही है। दूसरा प्रवाह विज्ञान-विचार का, पर शुरू में वह ज्यादा महत्त्व नहीं रखता था। पहले प्रवाह का बहुत जोर था और वह आज भी कायम है। परंत अब आत्मज्ञान के विचार

निवृत्ति नहीं है। काम न करना भी काम करने की तरह ही एक वृत्ति है। निवृत्ति में दोनों से मनुष्य भिन्न हो जाता है और वह मुझे हमेशा आकर्षक लगता है, तथा मेरा विश्वास है कि उसमें ताकत है। पारमाणविक शक्ति सूक्ष्म है और विस्फोट से वह प्रकट होती है। वैसे एक आत्मशक्ति है। वह सब शक्तियों से भिन्न है। बहुत सारी नहीं, बल्कि सब-की-सब शक्तियां उसी में हैं, भले ही वे पूरी प्रकट न हों। जीवन में वही काम भी आती है। जीवन उसके साक्षीस्वरूप स्पर्श से ही चलता है। जाने-अनजाने हरएक के जीवन में उसका स्पर्श रहता है। उसका स्फोट होता है, तब उसका दर्शन होता है। आत्मज्ञान की वह प्रक्रिया मुझमें है। सृष्टि में भी वही शक्ति है। उसे जितना मौका देते हैं, उतना अच्छा है।

जो निवृत्ति का प्रवाह है, उसका असर मुझमें दीखता है। मेरी एक वैचारिक भूमिका है। उसी पर मैं खड़ा हूं। जरा लोगों से अलग हुआ, तो उसी पर पहुंच जाता हूं। वह मुझे कहती है कि बस, 'केवल-स्वरूप' होकर ही अब मुझे घूमना चाहिए। नदी की तरह समुद्र में तू पहुंच जा। स्वाभाविक कर्म कर। जिस तरह नदी अपनी ओर से कुछ नहीं करती, दूसरे जैसा चाहते हैं, वैसा ही वह करती है, उसी तरह मैं भी चलूं।

बनने-बनाने की बात केवल-स्वरूप के विरुद्ध है, पर मुझे केवलता के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह जो कुछ है, ध्यान की बात है। मुझे एकाग्रता के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। प्रज्ञा भी एक शक्ति है। उसकी आवश्यकता है। प्रज्ञा में ज्ञान है, समाधि में समाधान है। मुझे समाधि की कोशिश नहीं करनी पड़ती। वह है, उस पर विश्वास भी है और अनुभव भी। अतः केवल-स्वरूप बनना मेरे लिए स्वाभाविक है। अब मेरे मन में आता है कि 1957 के बाद उसी तरह मैं घूमूं, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। यह वेदांत का विचार है।

दूसरा जो विचार है उसको विज्ञान-विचार नाम दूं। गांधी-विचार में विज्ञान-विचार भी आता है, अतः गांधी-विचार नाम न देकर उसे विज्ञान-विचार ही कहूंगा। यह विचार ज्यादातर मुझे गांधीजी से मिला। विज्ञान के इस जमाने में यह विचार प्रकट हुआ है कि साधना सामूहिक ही हो सकती है, एकांत जैसी साधना मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य स्वयं एक समूह उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी 'प्रयोग' नाम दिया। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। जिसने अपनी आत्मकथा को भी 'सत्य के प्रयोग' नाम दिया, वह विज्ञान-विचार की ही तो देन हो सकती है।

उनके जाने के बाद मैं भी शोध में ही लगा था और देखता था कि अहिंसा तो गायब हो रही है! जिनका उस पर विश्वास नहीं, उनकी बात नहीं करता। लेकिन श्रद्धावालों के कार्यक्रम में भी उसका स्थान नहीं है। मुझे एक के बाद एक चीज उठानी पड़ी। प्रथम दान का जो प्रभाव मुझ पर हुआ, उसे मैं टाल नहीं सका। मुझे कोई आदेश दे रहा है। मैं उसका विरोध कर रहा हूं और वह मुझे आदेश दे रहा है। अंदर से ऐसा खिंचाव हुआ कि वह टल नहीं सका।

आज देश में वास्तविक शांति नहीं है। कोई भी छोटा-बड़ा कारण लेकर झगड़ा हो जाता है। पर यह जमाने के अनुकूल नहीं है। आज विज्ञान इतना बढ़ा है कि हमारा काबू हिंसा पर नहीं है। आज कहीं भी तुरंत हिंसा हो जाती है। अतः उसका कुछ उपाय करना चाहिए। पर जो भी उपाय करें, वह हमारे मूल विचार से भिन्न न हो। इसके लिए मुझे जरूर तीव्रता महसूस होती है। विज्ञान हमसे कुछ त्वरा करा रहा है। वह हम मंदबुद्धि से मंद नहीं, त्वरित पुण्य करवाना चाहता है। यह अच्छा है। त्वरेतं कल्याणं। यह मेरा दूसरा विचार-प्रवाह है। गहराई में बोया बीज कभी-न-कभी उगेगा यह मैं मानता हूं, पर त्वरा की कीमत हमें पहचाननी चाहिए।

\* \*

लगता है कि चिंतन के तरीके में फर्क होना चाहिए। मैं बहुन गहराई से सोचता हूं, क्योंकि अपनी बात रोजमर्रा दुहराता चलूं, इसकी मुझे आदत नहीं। यह ठीक है कि रोज वही अन्न खाता हूं, रोजमर्रा के अन्न में फर्क नहीं होता लेकिन जहां तक विचार का ताल्लुक है, जिस दिन विचार में कुछ नयी ताजगी, नयी सूझ – चाहे वह विचार पुराना ही क्यों न हो – हुई हो, ऐसा नहीं होता।

\* \*

योगसूत्र में लिखा है मनुष्य विचार से परे हो जाता है, उसमें विशारद हो जाता है, तो उसे आध्यात्मिक प्रसाद मिलता है। वह एक ऐसी चीज के काम के लिए विचार-शक्ति है और अपने काम के लिए निर्विचार-शक्ति है, जो अपने को ऊंचे अनुभव में पहुंचाती है। विचार-शक्ति मनुष्य के नित्य के उपयोग के बारे में बताती है। ज्यादातर मैं लोगों के साथ ही विचार-चिंतन करता हूं। कुछ चिंतन ऐसा होता है जो उसी दिन के काम में आता है। कुछ ऐसा भी होता है, जो उस दिन काम में नहीं आता, कुछ देरी से उसका उपयोग होता है।

\* \*

मैंने सारे जीवन में किसी काम में सबसे ज्यादा मेहनत अगर की हो तो वह शास्त्र के अध्ययन में। दूसरे किसी काम में मैंने इतनी मेहनत नहीं की। शास्त्र का अध्ययन कर मैंने धर्म सीखा है और वह मैंने अपने पास रखा है।

\* \*

मैं इतिहास का अध्ययन पुस्तकों से नहीं करता, बल्कि लोगों के चेहरों से करता हूं। किसी लेखक ने लिखा है कि 'राष्ट्र का इतिहास आदमी की आंखों में पढ़ों'। उसी के अनुसार मैं लोगों की आंखों में इतिहास का अध्ययन करता हूं।

\* \*

मुझे गणित का शाँक है। मैं चाहता हूं कि हर बात में गणित हो। खुद भी हर काम गणित से करता हूं। रात को जाग गया तो पहले अंदाज करता हूं कि 11 बजकर 15 मिनट हुए होंगे। अगर उसमें दो-चार मिनट की भूल हुई तो मैं अपने को माफ करता हूं, पास कर देता हूं, नहीं तो फेल। अगर पौने बारह बजे हों, तो अपने को उलाहना देता हूं। निद्रा में भी जागृति रहनी चाहिए। एकबार मैंने विनोद में कहा था कि 'बाबा घड़ी देखे बिना मरेगा भी नहीं। अगर रास्ते में ही कहीं ठोकर लगकर मर गया तो अलग बात है। नहीं तो घड़ी देखूंगा 12 बजकर 7 मिनट हुए हैं, अब मैं मर रहा हूं। प्राण निकलने में कितना समय लगा, यह देखूंगा।' यह इसलिए कहा कि व्यवहार-कुशलता का अर्थ है गणित और गणित से ही काम करना चाहिए। हर कार्यकर्ता को इसका ध्यान रखना चाहिए।

\* \*

इतने थोड़े शब्दों में जीवन का इतना समग्र दर्शन गीता छोडकर दूसरे

होगा कि हरएक ने अपनी दृष्टि से भाष्य किया है। परंतु मुझे 'ज्ञानेश्वरी' प्रिय है, क्योंकि गीता के इस विचार का एक कुशल चित्रकार की तरह परिपूर्ण सुंदर चित्र ज्ञानदेव ने खींचा है। वे हर विचार से उतने ही तद्रूप होते हैं।

\* \*

आजकल लोग अदालतों में जाते हैं, तो प्रतिपक्षी का दोष बताते हैं। तेलंगाना में घूमता था तब लोग मेरे पास शिकायतें लेकर आते थे। मैं उनसे कहता, ''इस अदालत का न्याय निराला है। यहां आपको प्रतिपक्षी के दोष नहीं बतलाने हैं। आपके हाथ से कौन-सी गलतियां हुईं यही बतलाना है। क्योंकि उनकी गलतियां सुनकर, उन्हें तराजू पर रखकर तौलनेवाला मैं कौन हूं?'' यह बात उन लोगों को जंच गयी। इस तरह रोज 10-12 मामले हमारी अदालत में हल हो जाते थे।

\* \*

यहां इस गांव में झगड़े हैं। यहां के लोगों ने आज मुझसे न्याय की अपेक्षा रखी है, पर मैं सोचता हूं कि इस पक्ष के अपराध कितने और उस पक्ष के कितने? मान लो, इस पक्ष के पांच अपराध हैं और उसके तीन हैं। इसके पांच और उसके तीन यों मिलकर आठ अपराध मेरे ही हो गये। अगर इस पक्षवाले मेरे हैं तो वे भी मेरे ही हैं। एक ही बाप के बेटे आपस में लड़ें?

\* \*

में किसी का न्याय नहीं करता। मुझ पर यह आक्षेप भी किया जाता है कि तुममें मनुष्य को परखने की शक्ति नहीं है। ठीक भी है। मैं तो हर मनुष्य में जो ब्रह्मबीज है उसे ही पहचानता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम बिना पहचाने मनुष्य के सामने उच्च आदर्श रखते हो, लेकिन वे वहां पहुंच नहीं सकते। ऐसा आक्षेप लोग उठाते हैं। परंतु मैं तो ब्रह्मबीज को ही जानता हूं और सबके सामने बात रखता हूं। मुझे लोग कहते हैं, मनुष्य को परखो। परखो यानी क्या? मेरे पीछे, मेरी अनुपस्थिति में क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बरतते हैं सो देखो और पहचानो। मैंने यह धंधा न कभी किया, न करनेवाला हूं। मैं तो इतना जानता हूं, मेरी श्रद्धा बैठ गयी है कि मेरे पास जो रूप प्रकट होता है वही सच्चा रूप है, असली रूप है, सत्यरूप

बयालीस के आंदोलन में हुई हिंसा का मुझ पर खास असर नहीं हुआ; लेकिन उसमें जो छिपाना आदि असत्य हुआ वह मुझे ठीक नहीं लगा। वह मुझे भयंकर लगा। वैसा कुछ थोड़ा अपने यहां भी हुआ। मुझे बचपन से ही असत्य की चिढ़ है। जान-बूझकर कभी असत्य बोला, ऐसा मुझे याद नहीं। इसलिए मेरे शब्द की प्रतिष्ठा थी।

आगे इतिहास के अध्ययन से देश के लिए असंत्य बोलने में हर्ज नहीं, ऐसा लगने लगा और मेरा बर्ताव भी वैसा होने लगा। 25 मार्च 1916 को एक लगन से मैंने घर छोड़ा। हृदय में शंकराचार्य की सिखावन थी, सामने बुद्ध का चित्र था और स्वामी रामदास की मिसाल थी। मैंने घर छोड़ा वह आध्यात्मिक भावना से ही, लेकिन उस दिन की याद करता हूं तो दुख होता है। परीक्षा के लिए जाता हूं कहकर घर छोड़ने में असत्य हुआ। रामदास के पलायन में असत्य नहीं था। 'सावधान' सुनकर उसका अर्थ ध्यान में ले वे निकल पड़े। वैसा करने में कोई हर्ज नहीं था। पर मैं परीक्षा के लिए जा रहा हूं कहकर भाग गया! बुद्ध की मिसाल, उन्होंने भी असत्याचरण किया ऐसा नहीं कह सकते। पत्नी को बिना बताये चले गये, उसे चाहे तो विश्वासघात या वचनभंग कह सकते हैं। विवाह के गहरे अर्थ को देखें तो ऐसा कहना होगा। इसलिए बुद्ध की कृति केवल निर्दोष थी ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन परीक्षा के लिए जा रहा हूं कहकर चला गया, उसमें तो स्पष्ट ही असत्य था। आगे जीवन में जब चिंतन बढ़ा, तब यह गलती ध्यान में आयी।

देश के लिए असत्य और व्यक्तिगत असत्य, ऐसा अंतर कैसे और कब करना? वह संभव नहीं। यह बात जब स्थिर हो गयी तो फिर व्रत ले लिया। यह बात मैं अब तक कभी बोला नहीं था। जेल में एकबार एक लड़के से कहा था। व्रत वर्धा में आने के बाद लिया। वैसे तो जो भी आश्रम में आये, उसे सत्य का व्रत लेना ही चाहिए। फिर भी मैंने सवा माह के बाद व्रत लिया। तबसे अब तक जान-बूझकर असत्य नहीं हुआ। अज्ञानवश कुछ हुआ हो तो पता नहीं।

आत्मदर्शन के लिए घर छोड़ा। देशसेवा का भी उद्देश्य उसमें था। आत्मदर्शन 20 वर्षों में कुछ हुआ, पर अपेक्षानुसार नहीं हुआ। इसका होता है। उसका प्रायश्चित्त लूं तो भी दुष्परिणाम टलता नहीं। तो यहां हुए असत्य की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और सबको प्रार्थना करता हूं कि अपने अंदर का, सब तरह का सारा असत्य निकाल दें।

मैं एकबार बोल गया था कि असत्यरहित हिंसा हो तो मुझे हर्ज नहीं, लेकिन युद्ध के लिए असत्य का शास्त्र ही बना है। उसे कॅमुफ्लाज कहते हैं। उसके बिना युद्ध हो ही नहीं सकता। इसिलए अपने अंदर का असत्य पूरा दूर करें, चाहे लोग बेवकूफ समझें। तुकाराम ने कहा है, भक्त को चतुराई की जरूरत नहीं, वह भोला ही अच्छा! तो अब सब भूलकर और सोचकर छुपाने की वृत्ति छोड़ दें। बिना लुका-छिपी के लड़ाई कैसे होगी, यह मुझे न पूछें। अल्प चातुर्य की भी हमें जरूरत नहीं, इस निश्चय पर मैं आ गया हूं। हमको तो सत्य संभालना है। सत्य-पालन मुक्तता से हो, उसके लिए मूर्ख कहलवाने में भी हर्ज नहीं।

\* \*

मेरा विश्वास है, यहां की जनता पर।

- विश्वास है, महापुरुषों पर।
- विश्वास है, परिस्थिति पर।
- विश्वास है, विज्ञानयुग पर।
- विश्वास है, परमेश्वर पर।
- विश्वास है, कार्य पर। और
- विश्वास है, अपने-आप पर।

इस प्रकार सप्तविध विश्वास लेकर आया हूं।

मेरे पास चार प्रकार की सूचियां हैं – 1. मैं किन-किन को पहचानता हूं, 2. वृद्धों की गिनती, 3. कौन-कौन पत्र लिखते हैं? (करीब 300), 4. कौन-कौन मरा।

इस्लाम ने कहा है कि मृतकों का स्मरण करना चाहिए और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे ऐसी उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। वे सूक्ष्म देह में पड़े रहते हैं। प्रार्थना से उन्हें मदद पहुंचेगी।

मैं वर्धा गया और वहां मैंने आश्रम शुरू किया। बार्ट गान हम है

थे। यह एक बंगाली गाली है। परंतु मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता था।

जिंदगी के पांच साल जेल में बिताने का मौका हमको मिला है। वहां बहुत-से काम करने का भी मौका मिला। रसोई का काम किया है, रस्सी बंटने का काम किया है, दरी बुनने का काम किया है, आटा पीसने का काम किया है और गिट्टी फोड़ने का काम किया है। गिट्टी फोड़ने का काम आसान नहीं, लेकिन मैंने वह किया है। हम समझते हैं कि काम करने में मनुष्य की इज्जत है।

हमें करना क्या है? देह से मुक्त होना है। मरने से यह नहीं होता। मरता तो हर कोई है, लेकिन वासना नहीं छूटती। इसलिए हम मानते हैं कि जितने मानव देहधारी हैं, सब जेल में हैं और सबको उस जेल से मुक्त होना है। सचाई से रहना, किसी पर अपना भार न पड़े, और सतत काम करते रहना। यह है मुक्ति की साधना। इसके लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आप उसका उपयोग करें। भगवान का ध्यान करें। जेल में ध्यान के लिए अच्छा मौका मिलता है।

मैंने एक छोटी-सी कविता मराठी में बनायी थी। उसका आरंभ था – कल्याणकारी, शक्तिशाली, सर्वलभ्य उपासना चित्तीं मुरो विश्वांत पसरो हीच माझी वासना।

उपासना का लक्षण क्या? उपासना कैसी हो सकती है? जो कल्याणकारी हो, जिसमें सबका कल्याण हो। जिसमें उत्थान की शक्ति भरी हो और ऐसी चीज हो, जो सबके लिए लभ्य हो। जैसे सूर्यनारायण की उपासना है – कल्याणकारी है, शक्तिशाली है और सर्वलभ्य है। यानी हरएक को भगवान सूर्यनारायण प्राप्त हैं। उपासना में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, यह उपासना की कसौटी है। मेरी यही वासना है कि वह मेरे चित्त में स्थिर हो जाये और विश्व में फैले।

\* \*

उपवास जैसी तपस्या को मैं मानता नहीं। उस पर मेरी श्रद्धा नहीं। मेरी श्रद्धा ठीक खाने पर है। ठीक से श्वास लिया तो प्राणायाम में मैं भजन-कीर्तन लोग घंटों-घंटों करते हैं। जहां तक बाबा का ताल्लुक है, नाचना-कूदना बाबा को अनुकूल नहीं है। शांतं शिवं अद्वैतम् – शांत रहना। उछल-कूद अच्छी नहीं लगती, उसमें चित्त की शांति नहीं रहती। सांसारिक लोगों की विषयों की आसक्ति में उछल-कूद होती है। उनकी प्रतिक्रियारूप यह उछल-कूद है। ये दोनों रस ही हैं। शांतं शिवं यह परमेश्वर का स्वरूप है।

मानना यह चाहिए कि वह मनुष्य अविश्वास रखता है, तो 'मुझ' पर नहीं, परंनु उसकी कल्पना का जो 'मैं' हूं, उस पर अविश्वास रखता है। मुझे यह कला बहुत सध गयी है, कुछ लोग मुझ पर आक्षेप करते हैं, तो मैं यही मानता हूं कि वे दोष मेरे दोष नहीं, बल्कि आप मुझे जिस तरह देखते हैं, जैसा मैं देखा जाता हूं, उस पर यह आक्षेप है।

जब मैं बजाजवाड़ी में रहता था, तो नित्य सुबह-शाम प्रार्थना में एक कुत्ता आया करता था। वह कभी प्रार्थना छोड़ता न था। रोज तीन बार भोजन की घंटी बजती तब भी वह वहां उपस्थित रहता। एक दिन म्युनिसिपैलिटीवालों ने कुत्ते कम करने के लिए उसे भी विष खिला दिया। दौड़ता-दौड़ता वह आश्रम में आया। उसे तड़फड़ाता देख विष चढ़ने की बात ध्यान में आ गयी। उल्टी कराने की दृष्टि से उसे आश्रम में जितनी छाछ थी, सारी पिला दी। फिर भी वह बच नहीं पाया। हमारा एक मित्र चला गया मानकर हममें से किसी ने भी उस दिन खाया नहीं। सारे आश्रम ने उस दिन उपवास किया। एक गड्ढा खोदकर उसमें उसे दफनाया गया। उस समय मैंने वेदमंत्र पढ़े। वह कुत्ता साधक था और था हमलोगों का मित्र!

बड़ौदा में रहते समय हमलोगों के घर से दो फर्लांग दूर एक मंदिर के पास संपतराव गायकवाड का हाथी बंधा रहता था। मैं रोज घूमकर आता तो उस मंदिर में जाकर भजन गाया करता। नित्य दस-पांच मिनट बैठता। एक दिन जल्दी थी इसलिए एक मिनट बैठकर भजन न गाते हुए ही चल पड़ा, तो वह हाथी जोर-जोर से चिंघाड़ने लगा। मुझे लगा, इसे क्या हो गया? इसलिए मैं वापस वहां लौटा तो वह शांत हो गया। मैं पुनः चलने तबसे वह मेरा गुरु बना। वह हाथी मेरी साधना का मित्र बना। ऐसे अनेक साथी, मित्र हैं।

\* \*

तीन साल के कारावास के बाद मैं जब 1945 में जेल से छूटा, तब बाहर की दुनिया का जो पहला प्रकाश मैंने देखा, उसका स्मरण भूलना असंभव है। मैंने क्या देखा? इतवारी स्टेशन (नागपुर) के नजदीक, रेल्वे लाइन के पास के मैदान में पचासों पुरुष खुले सूर्यप्रकाश में सर्व लज्जा छोड़कर शौचविधि कर रहे हैं। क्योंकि रिहाई के बाद का यह मेरा पहला दर्शन था, मेरे दिल पर इसका तीव्र असर हुआ। उसी के परिणामस्वरूप मैंने सुरगांव का भंगीकाम बीस महीने सूर्य की नियमितता से सतत चलाया।

\* \*

महापुरुषों की स्मृतियों का मनुष्य के चित्त पर बहुत गहरा असर रहता है, यह दुनिया का और मेरा अपना भी विशेष अनुभव है। मैं उन स्मृतियों में इतना तन्मय हो जाता हूं कि उनसे अपने को अलग नहीं कर पाता, स्व-चित्त को भूल जाता हूं। जब कभी महापुरुषों के स्मरण का प्रसंग आता है, मैं अपने शरीर से उठकर उनके शरीर में दाखिल हो जाता हूं। चित्तस्य परशरीरावेश: – चित्त परशरीर में आविष्ट होता है, इसकी एक प्रक्रिया योगशास्त्र में बतायी गयी है। मैं तो वह प्रक्रिया नहीं करता, फिर भी मेरा चित्त उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। उन महापुरुषों के हृदय में शब्द द्वारा चित्त प्रविष्ट होता है।

k ok

बाबा को कोई पूछेगा, 'जय जगत्' कहते हो तो तुमने इंग्लैंड और जर्मनी को कितना समय दिया? इसमें पक्षपात नहीं है। भारत को समय ज्यादा मिलता है, लेकिन भारत को प्रेम ज्यादा नहीं मिलता। प्रेम सबको समान मिलता है। नहीं तो बाबा संकुचित प्रेमी साबित होगा। कोई व्यक्ति सारे विश्व को समान समय नहीं दे सकता, विश्व को समान सेवा नहीं दे सकता, लेकिन समान प्रेम दे सकता है। वह अपने देश, प्रदेश या जिले के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे दुनिया का नुकसान हो।

\* \*

इन दिनों बाबा हंसता ही रहता है। इसलिए हंसता है कि रोना वाजिब

ध्यान में रखकर बाबा हंसता है। और वह इसलिए भी हंसता रहता है कि वह इस दुनिया को निकम्मी समझता है। बहुत ज्यादा वास्तविक अस्तित्व इसको है, ऐसा बाबा को प्रतीत नहीं होता।

\* \*

आजकल बाबा अभी छह-साढ़ेछह बजे सो जाता है, पांच बजे उठ जाता है। तो लोग पूछते हैं कि इतना सोकर क्या करते हैं? तो मैं कहता हूं कि जितनी निद्रा आती है उतनी 'समाधि' है, जो नहीं आती है उतना 'ध्यान' है। इन लोगों को समझाता हूं कि सोना बिल्कुल 'सोना' (सुवर्ण) – बिना पैसे का सोना है।

\* \*

केरल यात्रा में में अचानक बीमार हुआ। उस बुखार में भी आत्मचिंतन करने का मुझे बहुत समय मिला। वैसे तो आत्मचिंतन और विश्वचिंतन का अवकाश मुझे मिलता ही है। और अगर अवकाश नहीं मिलता, तो मैं उसे प्राप्त कर ही लेता हूं, क्योंकि चिंतन के लिए अवकाश न मिलने को मैं एक भयानक अवस्था मानता हूं, उस अवस्था में मैं अपने को कभी भी डालना नहीं चाहूंगा। इसलिए उस चिंतन में मेरे ध्यान में आया कि हमलोगों ने आज तक अनेक काम किये, लेकिन उसके लिए लोगों की सम्मित कहां प्राप्त की? हमारे सभी कामों में लोकसम्मित मिलनी चाहिए। इसलिए मेरे मन में आया कि हमारे कार्यकर्ताओं में से कम-से-कम आधे लोग तो लोगों पर ही आश्रित रहें, तो उनमें शक्ति आयेगी। इसलिए मैंने आजकल शांतिसेना, सर्वोदय-पात्र आदि का ही जप चला रखा है। जिन बातों पर मेरी श्रद्धा है, वे होनी ही चाहिए, यह मेरी आंखों को दीखता है और मैं उस काल्पनिक आनंद में मग्न रहता हूं। लेकिन यह 'कल्पनानंद' सबको पच नहीं सकता, वे प्रत्यक्ष आनंद चाहते हैं।

\* \*

मुझे ब्रह्मविद्या सहज सधती है क्योंकि मैं बड़ा आलसी हूं। क्योंकि उसमें करने का है नहीं, न करने का ही है। बहुत दफा मैंने अनुभव किया है कि खाने में मजा नहीं आता। जिसको मराठी में 'कंटाला' कहते हैं, वैसा होता है। यानी खा लो, लेकिन मजा नहीं। उसकी रुचि नहीं। कंटाला आता

में कंटाला नहीं आता। सोने को मिल जाये तो मुझे सोना मिल गया। क्योंकि उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। और इसके कारण सैंकड़ों झंझटों से में बच गया। तो मुझे ब्रह्मविद्या से आसान चीज कोई मालूम ही नहीं होती। में आलस का इतना प्यार और गौरव करता हूं।

\* \*

शुरू में मैं कांग्रेस का सदस्य था। 1924 में उससे मुक्ति पायी। पर रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाओं में मेरा नाम था। फिर बापू ने स्नेह से वह भी हटा दिया। और उस दिन से मेरी ताकत बढ़ी और अनुभूति हुई कि अब मैं भगवान का हो सकता हूं। मनुष्य भगवान का तब हो सकता है जब वह और किसी का न हो। जब तक हम दूसरे के रहेंगे तब तक ईश्वर के नहीं हो सकते और इसलिए मैंने सब संस्थाओं से नाम हटा दिया। इससे हिंदुस्तान ने कुछ खोया नहीं और मैंने भी कुछ खोया नहीं। जब-जब त्याग करने की जरूरत हुई, मैंने किया है। संस्थाओं से अलग होने के कारण मुझे आनंद और शक्ति महसूस होती है इसलिए मेरी कामना रहती है कि लोग संस्थाओं में न फंसे। जो नये लोग हैं, वे समझें कि हमें रागद्वेष-रहित होकर, किसी प्रकार का नाम न रखकर काम करना है।

\* \*

वैसे तो मुझे अनेक दोष स्पर्श करते हैं, परंतु मैंने अपने में एक दोष नहीं पाया, जो बहुतों ने मुझमें पाया। यह एक अजीब-सी बात है कि दूसरे लोग मुझमें जो दोष पाते हैं, उसे मैं खुद अपने में नहीं पा रहा हूं। और वह दोष है अपने लिए अभिमान। मुझे अपने लिए अभिमान रखने का कोई कारण ही नहीं। यह ठीक है कि मेरी बुद्धि उत्तम काम करती है, परंतु वह मेरी वजह से नहीं है। उसको उत्तम बनाने में कितनों के उपकार हैं, यह देखा जाये तो उसको 'मेरी' कहने का अधिकार ही मुझे प्राप्त नहीं होता।

आजकल मैं कृत्रिम दांत नहीं लगाता। उसके सौंदर्य की प्रशंसा भी हुई है। लेकिन मैं जानता हूं कि उन दांतों के सौंदर्य के साथ 'मेरा' ताल्लुक नहीं है। जैसे दांत के बारे में मुझे स्पष्ट अनुभव होता है, वैसा ही अपनी बुद्धि के बारे में महसूस होता है कि मुझमें जो बुद्धिप्रकाश दीखता है, वह मेरा नहीं है। उसमें शास्त्रग्रंथों की मदद, गुरुजनों की मदद, मित्रों, विद्यार्थियों,

वर्धा आश्रम में रहते हुए अध्ययन-अध्यापन, चिंतन-मनन आदि और भंगीकाम से लेकर रसोई तक के काम और बीमारों की सुश्रुषा एवं खादी-काम आदि जो भी विचार सूझ पड़े, उन पर मैं अपनी शक्तिभर अमल करता रहा। किंतु उन सबमें मेरी एक ही दृष्टि थी और वह थी आत्मदर्शन की। मुझे यह कहते हुए आनंद होता है कि मेरा समाधान होनेभर का आत्मदर्शन मुझे हो गया है। मैं मानता हूं कि परिपूर्ण दर्शन तो सदैव दूर ही रहता है। और ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों वह दूर भागता जाता है। उसके और हमारे बीच सदैव खेल (आंखिमचौनी) चलता रहता है और उस खेल में ही मजा है। आत्मदर्शन का स्पर्श होने पर तो यह खेल ही खत्म हो जाता है। फिर तो आनंद भी रफू हो जाता है। इसलिए आत्मदर्शन और हमारे बीच थोड़ा अंतर रहना ही अच्छा है। यह सच है कि मानव-जीवन में आत्मदर्शन की प्रेरणा रहती है, लेकिन समाधानभर का आत्मदर्शन हो जाये तो मानव निश्चिंत, निर्भय और निःशंक हो जाता है। यही अनुभव में आता है। घर और कॉलेज छोड़ने में मेरी यही मुख्य प्रेरणा थी।

वल्लभ मेरे पास रहा, सीखा, मैंने उसे पढ़ाया, उसकी सेवा की, इसके कारण उसकी जितनी उन्नति हुई होगी, उस तुलना में उसने मुझ पर जो श्रद्धा रखी और उसके कारण मेरी जो उन्नति हुई, वह कम नहीं है। वल्लभ ने मुझ पर जो श्रद्धा रखी, उसने मुझे उन्नत बनाया है। मेरी अपनी खुदकी जो भी स्थिति हो, लेकिन इस प्रकार की श्रद्धा उस स्थिति को ऊंचा उठाती है।

इस प्रकार हम एक-दूसरे पर श्रद्धा रखेंगे तो उससे हमारी अपनी उन्नति तो होती ही है, लेकिन दूसरे की भी उन्नति होती है। मैं आशा करता हूं कि हम जितने लोग विचारवश, कार्यवश, स्नेहवश एकत्र हैं, वे एक-दूसरे के प्रति आदर और श्रद्धा बढ़ायेंगे, तो उन्नति का मार्ग हासिल करेंगे।

हम कोई आरंभ ऐसा नहीं करते, जिसे भाररूप समझें। बल्कि निश्चित हुआ, निर्णय हुआ, तो हमको ऐसा मालूम होता है कि हमारे सिर पर का भार उतर गया। हमको महसूस नहीं होता कि कोई बहुत कठिन कार्य हमने उठा लिया है। बल्कि कठिन तो हमारे लिए कल हो ही उसी सकता। ऐसे पेट, आंत, हर जगह यमदूतों ने अड्डा बना रखा है। जब चाहे उड़ा सकते हैं। इन लेकिन यमदूतों को हम पहचानते ही नहीं। क्योंकि हम कोई काम उठा ही नहीं रहे हैं।

पंढरपुर में जब आना हुआ तब चर्चा चली कि मैं अहिंदुओं को लेकर मंदिर में घुसनेवाला हूं। इस तरह घुसना मेरे लिए असंभव है। आक्रमण करना न मेरे शील में है, न मेरे विचार में है और न मेरे गुरु ने मुझे ऐसा सिखाया है। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। पंढरपुर के विठोबा के लिए मेरे मन में जो भक्ति है, उसका साक्षी और कोई नहीं हो सकता, उसका साक्षी साक्षात् भगवान ही हो सकता है।

हिंदी में जिसको प्रचार कहते हैं, वह मैं नहीं चाहता। मैं प्रकाश चाहता हूं। यह बिल्कुल स्वतंत्र शब्द है। हिंदुस्तान का खास शब्द है। इंग्लिश के प्रपोगंडा और पब्लीसिटी शब्द बिल्कुल ऊपर-ऊपर के हैं। मैं पब्लीसिटी, प्रचार नहीं चाहता, प्रकाश चाहता हूं। सिक्ख लोगों में रिवाज है कि सुबह उठकर प्रातःविधि समाप्त करके भिक्तिभाव से अपने घर में एक स्थान पर बैठकर गुरुग्रंथ खोलते हैं और सहज ही जो खुल जाता है, वह यह कहकर पढ़ते हैं कि आज के लिए हमें क्या प्रकाश मिलेगा? इस विधि को सिक्ख लोग प्रकाश कहते हैं। मैं भी ऐसा प्रकाशन चाहता हूं।

झगड़ों की बात मेरे कानों तक तो पहुंचती है पर अंदर पैठती नहीं। झगड़े आश्रम में भी होते हैं और बाबा की टोली में भी होते हैं। सात्त्विक बुद्धि का लक्षण है, अनंत भेदों से अभेद ग्रहण करना। मृगजल लहरें मार रहा है। पर वह मृगजल है, मानवजल नहीं है। मानव को वह भ्रम छूता ही नहीं। जिनको अपने जीवन का क्षय करना है, उनको झगड़ों में जरूर पड़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। उससे बेहतर क्षयकारिणी शक्ति हो ही नहीं सकती।

निर्गुण में मेरी गति अच्छी चलती है। पहले शब्द सूझता है और शब्द के पीछे-पीछे नि:शब्द की ओर जाया जा सकता है। किसी अव्यक्त विचार

de si

सर्व साधारण को उसे व्यक्त में लाने के लिए, सगुण करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुलसीदासजी ने रामचिरतमानस के उत्तरकांड में कहा है कि निर्गुण से सगुण कठिन है। मुझे यह विचार अधिक जंचता है। निर्गुण में आकलन होने की आवश्यकता पड़ती है। एकबार आकलन होने पर निर्गुण भी सगुण में आ जाता है।

मेरे पेट में अल्सर हैं, उसके लिए मुझे मंत्र मिला हैं – No hurry, no worry (नो हरी, नो वरी) और उसमें मैंने जोड़ा है 'हरि, हरि'।

मैं व्यक्तिगत जीवन के लिए खास कोई हिदायतें नहीं देता। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उसमें से जिसको जो मिलता हो।

मैं किसी के विषय में किसी तरह का आग्रह नहीं रखता। मुझे जो गुण दीखते हैं उनकी मैं मुक्तकंठ से स्तुति करता हूं। इसे मैं भगवान की उपासना समझता हूं। जीवित लोगों की उपासना का यह तरीका है।

जो कोई मुझे सलाह पूछते हैं, उनको उत्तर देने की मैं कोशिश करता हूं। इसके अलावा व्यावहारिक बातों में मेरी ओर से किसी को कुछ खास कहने की मुझे प्रेरणा नहीं होती।

बचपन से मेरा झुकाव रहा है कि मैं मनोवृत्तियों के जंजाल में नहीं पड़ता। इसलिए मेरे निकटवर्तियों के साथ जो भी चर्चाएं हुईं, वे तत्त्व-विषयक या सार्वजिनक सेवा के बारे में हुईं। मेरे साथ जो साथी रहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यह मैं उनसे पूछता नहीं। वे ही कभी अपने मन की बातें मुझे लिख देते हैं, तब मैं उनको सलाह देता हूं। मेरी इस वृत्ति के कारण मेरा मैत्रीभाव अखंड रहा, ऐसा मेरा दावा है। और इसी लिए जिनके साथ मेरा संबंध आया उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं। क्योंकि मेरा मन उनके लिए अत्यंत आदरयुक्त रहा।

मैं किसी मनुष्य की आजादी में जरा भी बंधन नहीं चाहता। पर हरएक

परिचित लोगों के संबंध में मनुष्यों की कुछ भावनाएं, धारणाएं बन जाती हैं। उनको निकालना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन होता है। पर मुझे वह अच्छा सधा है। उसके लिए मेरी एक सरल युक्ति है। मैं ऐसी धारणाएं बनाता ही नहीं। प्रतिपल मनुष्य नया ही होता है, यह बात मेरे मन में जम गयी है।

उपाधियां लेकर चिंतन करने पर वह मुक्त चिंतन नहीं होता। उसमें नयी चीज की खोज नहीं होती। सौ एकड़ जमीन का जो प्रथम दान मिला, उसे मैंने ईश्वर का इशारा समझा। अगर मेरे मन में परंधाम की आसक्ति होती, तो वह काम हाथ में लेने की मुझमें शक्ति ही नहीं रहती। मैंने उसे ईश्वर का इशारा समझकर उठा लिया और निकल पड़ा। यह इसलिए कि मेरा चिंतन सभी उपाधियों से मुक्त था।

आज से मेरे मौन की शुरुआत होगी। फिर चौबीस घंटे मैं क्या करूंगा, यह मैं नहीं जानता। उसका अनुभव आयेगा। इतना जानता हूं कि समय बेकार नहीं जायेगा। बाकी जितना विश्व बाहर है उतना ही विश्व अंदर है। बाहर के विश्व के साथ मेरा संपर्क छूटनेवाला नहीं। सब प्रकार की जानकारी रखूंगा। और अंदर का संपर्क, जो पहले से ही रखता था, पक्का, गहरा रखूंगा। इसलिए फुल एम्प्लायमेंट (पूरा रोजगार) मिलेगा।

मेरी निवृत्ति की भी एक विशेषता है। वह मुझे कर्मयोग से कहीं रोकती नहीं। निरंतर क्रियाशील रहने देती है। लेकिन भाषण और लेखन के साथ उसकी कुछ दुश्मनी-सी है। वह बेखटके मुझे बोलने और लिखने नहीं देती। इस कारण वाचिक सेवा में मुझे कुछ झिझक लगती है। और क्योंकि इससे किसी का कोई खास नुकसान नहीं होता, बल्कि शायद कुछ लाभ ही होगा, ऐसा मैंने मान लिया है, इसलिए मैं इस स्वभावविशेष का अनुसरण करता हूं। यद्यपि वाणी की शक्ति का मुझे भान है और उसकी कीमत मैं समझता हूं, तथापि या इसी वजह से, मेरा यह स्वभाव बना हुआ है।

बंगलोर में दंगा हुआ, शिमोगा में दंगा हुआ। बड़ौदा और अमदाबाद

अपने मन के अंतस्तल में मैं परिपूर्ण समाधान अनुभव करता हूं और परिपूर्ण शांति भी वहां है। इसका दूसरा कोई कारण नहीं सिवा इसके कि मुझे अंदर एक दर्शन है, आत्मदर्शन है, जिसके कारण अंदर की शांति मैं नहीं खोता। वह होते हुए भी मन के बाहर का जो अंश है, उसमें आजकल बहुत व्याकुलता है।

अभी-अभी मैंने एक व्याख्यान में विनोद से कहा था कि मैं असफल होना चाहता हूं और चाहता हूं कि साथी सफल हों। सफलता मिलने का आभास होने लगता है, उतने में तो मैं आगे का कार्यक्रम खोजने लगता हूं और असफलता को साथी बनाकर आगे चलता हूं।

लोग पूछते हैं कि मैं किस पक्ष का हूं। मेरा पंथ मैं आपको सुना दूं। मेरा पंथ पागल-पंथ है। मैं खुद पागल हूं और सबको पागल बनाना चाहता हूं। कांग्रेसवाले या अन्य पार्टी के लोग पागल नहीं हैं, जो मेरे साथ अपने काम के लिए घूमें। उसके लिए उनके पास हवाईजहाज और मोटरें पड़ी हैं। हां, जो मेरे जैसे पागल हैं, वे मेरे साथ जरूर घूम रहे हैं। लोग मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि मैं जमीन मांगता हूं। लेकिन मैं मांग रहा हूं तो लोग दे भी रहे हैं। तो देनेवालों में भी पागल मौजूद हैं। पर तुलसीदासजी ऐसे आदमी को पागल नहीं कहते। उन्होंने सयाने का वर्णन किया है – बरषा हिम मारुत घाम सदा सहिक, जो भजे भगवान, सयान सोइ।

आज का रास्ता बड़ा ही सुंदर था। चर्चा हो रही थी कि पृथ्वी सपाट है या ऊबड़-खाबड़। बाबा का हाल भी ठीक ऐसा ही है। जो बाबा को दूर से देखता है, उसे लगता है कि बाबा की क्या-क्या महिमा है। लेकिन जो नजदीक रहता है, उसे उसका ऊबड़-खाबड़ पता है। जीवन का ऐसा ही दुहरा स्वरूप है। नजदीक से ऊबड़-खाबड़ और दूर से सुंदर। रात को आकाश में चमकनेवाले सितारे कितने सुंदर होते हैं। कहते हैं कि अगर आंख हमेशा उन्हें देखती रहे तो उसकी तेजस्विता बढ़ती है। परंतु वे ही तारिकाएं अगर हमारे नजदीक आ जायें तो शरीर जलना शुरू हो जायेगा। जो संसार का दूर से दर्शन करेगा, उसे वह बड़ा सुंदर मालूम

स्थूल कामों में चित्त विशिष्ट बनता है इसलिए हमने सूक्ष्म में प्रवेश किया है। सूक्ष्म प्रवेश का रहस्य आकाशवत् होने में है। आकाश में अवकाश है, प्रकाश है। प्रकाश के लिए सहूलियत है। लेकिन आकाश न प्रकाश से चिपकता है और न उसमें जो हलचलें होती हैं उनके साथ मर्यादित बनता है। तो चित्त बिल्कुल आकाश के समान होना चाहिए। एक बाजू से अनंत, दूसरी बाजू से शून्य। ऐसा रहने में जो अकर्म में कर्म की कल्पना है उसकी अनुभूति आ सकती है।

हमारे कुछ मित्र चाहते हैं कि वेद का कुछ चयन आदि करूं। लेकिन उसमें चित्त विशिष्ट बनेगा, आकाशवत् नहीं बनेगा। अपनी ओर से चित्त को विशिष्ट उपाधि में हम दाखिल नहीं होने देते। निर्बाध (निरुपाधिक) चित्त रहे। अकर्म में कर्म का अनुभव है उसमें जरूरी नहीं कि बाहर के स्थूल कर्म की कसौटी पर उसे कसा जाये। चित्त में अकर्म, संकल्प-शून्यता, अहं-मुक्ति हो तो बाहर कर्म प्रचंड होगा। लेकिन मान लीजिए न हुआ तो चिंता नहीं। कसौटी में, बाह्य कर्म की कसौटी में अकर्म खरा उतरा नहीं, ऐसा नहीं। कसौटी तो अंतर में है। बाहर का कर्म हजार साल बाद हो सकता है। लोग अपेक्षा रख सकते हैं बाहर के कर्म की, क्योंकि उनके पास कसौटी का अन्य साधन नहीं।

मुझे अनुभव आता है कि अब कोई खास मेरा अपना जीवन नहीं रह गया है। चल रहा है खाना-पीना... वह चलेगा मरने तक! लेकिन चित्त में कोई व्यक्तिगत आकांक्षा या इच्छा का अनुभव नहीं होता। गलितयां होती हैं बोलने में, व्यवहार में, काम करने में; मैं देखता हूं, मुझे मालूम होती हैं; लेकिन उसकी चिंता नहीं करता।

अभी आपने तुकाराम का वचन सुना : "जहां जाता हूं, तुम मेरे साथ हो।" आप ठीक अक्षरार्थ से इसे मेरा वाक्य मानिए। जब मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं चलने के लिए, तो मैं उसे भगवत्रू ही समझता हूं। किसी लड़के का हाथ या किसी लड़की का हाथ ऐसा नहीं लगता; भगवत्-स्पर्श का अनुभव आता है! यह शब्द का विषय नहीं है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह अनुभव का विषय है। शब्द भी मैं ममत्वभाव से नहीं बोला। उतनी ही हमारी शक्ति है, ज्यादा नहीं।

हमारा तो अपना कोई स्थान नहीं है। घूमता था तो लोग पूछते कि आप कहां के हैं? मैं पूछता था, ब्रह्मपुत्र नदी कहां की है? वह तिब्बत की भी है, पाकिस्तान (बंगलादेश) की भी है और भारत की भी। वैसे ही बाबा भी सब जगह का है।

चर्चा करते समय अगर विनोबा को गुस्सा आया तो समझिए कि उतने

समय के लिए विनोबा मरा हुआ था। जिंदा विनोबा गुस्सा नहीं करेगा।

इंदौर में हमने कुल मिलाकर 125 से ज्यादा व्याख्यान दिये। बचपन से आज तक बोलता ही रहा हूं। इस तरह जो मनुष्य सतत बोलता रहता है, उसके मन में पूर्ण सद्भावना होने पर भी उसके मुंह से ऐसे कई शब्द निकल सकते हैं, जिनका किसी को सदमा पहुंचे। उसके लिए मैं उन सबकी क्षमा मांग लेता हूं, जिनके दिलों को मेरे शब्द चुभे होंगे। उन्हें क्षमा करनी ही चाहिए; क्योंकि वे सोचेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि इसने जो कहा है, उसमें इसका कोई निजी स्वार्थ या द्वेष नहीं है, उसने प्रेम से ही कहा है। साधारणतः मेरे शब्दों पर मेरा काबू रहता है। मुझे शब्दों का ज्ञान भी पर्याप्त है। मैं शब्दशास्त्र अच्छी तरह जानता हूं। बावजूद इसके मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची होगी, इसलिए मैं यहां पर सबकी क्षमा मांगना उचित समझता हूं।

स्वयं बाबा को हृदय-परिवर्तन की और हृदयशुद्धि की जरूरत है। दूसरे को देखने के पहले बाबा अपने हृदय को देखता है। बारह साल में बाबा का हृदय-परिवर्तन हुआ है या नहीं, अपने दोषों का दर्शन हुआ है या नहीं, वे दोष कम हुए हैं या नहीं, ये सब बाबा परखता है। बाबा के जीवन में अपना हृदय-शोधन काफी हुआ है। परमात्मा की कृपा से हुआ। यह किसने किया? डाकुओं ने किया और दाताओं ने, जिन्होंने अपनी जमीन श्रद्धापूर्वक बाबा को अर्पण की।

का जीवन स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लोग इसे संन्यास कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वह शुद्ध आनंद है। मुझे तो लगता है संसारी-लोग तपस्या कर रहे हैं। वे उसे सुख-आनंद मानते हैं, पर वह असल में तपस्या है।

\* \*

हमारी इस 66 साल की उम्र में हम ईश्वर से यह नहीं कह सकते कि तूने हमें दुःख का दर्शन कराया। सर्वत्र सुख-ही-सुख हमने पाया। जितना प्रेम हमने पाया, उसका एक अंशमात्र भी हम नहीं चुका सके हैं। प्राचीनों से, अर्वाचीनों से, दूरवालों से, नजदीकवालों से हमें जो मिला उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। हमें जो मिला, वह इतना अधिक मिला है कि हम कुछ दे रहे हैं, ऋण चुका रहे हैं ऐसा भास भी हमें नहीं होता। इसलिए लोगों को नमस्कार करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबको हम भिक्तभाव से प्रणाम करते हैं।

## परिशिष्ट

| 1. प्रमुख घटनाएं       | 417 |
|------------------------|-----|
| 2. एकत्रित अनुक्रम     | 435 |
| 3. एकत्रित वचन-सूचि    | 449 |
| 4. पदयात्रा पड़ाव-सूचि | 519 |
|                        |     |



· .

## विनोबाजी के जीवन की प्रमुख घटनाएं

1895 सितंबर 11 : गागोदा (महाराष्ट्र) में जन्म : नौ साल की उम्र तक दादा-दादी की संस्कार-छाया में

1900 जून 18 : छोटे भाई बालकोबाजी का जन्म

1903 : आठ साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी का प्रथम संपर्क

- अगस्त 16 : छोटे बंधु शिवाजी का जन्म

1905 : बड़ौदा (गुजरात) : विद्याभ्यास : दस साल की उम्र में **ब्रह्मचर्य का निश्चय** और राष्ट्रसेवा का संकल्प

1913 : मैट्रिक पास

1914 : विद्यार्थी-मंडल (साथियों के समूह) की स्थापना

1915: माता द्वारा गीता का सुलभ मराठी पद्यानुवाद कर देने की मांग

- 1916 मार्च 25 : अथातो ब्रह्मजिज्ञासा : दो साथियों के साथ गृहत्याग : काशी में दुर्गाघाट पर श्री खुर्देकर के मकान की तीसरी मंजिल पर लगभग तीन महीने निवास : अध्ययन-अध्यापन : क्रांतिकारियों से संपर्क और उनके खोखलेपन की पहचान : एक साथी की मृत्यु, उसका अग्निसंस्कार : गांधीजी के काशी हिंदू विश्व-विद्यालय में हुए क्रांतिकारी भाषण की रिपोर्ट का अवलोकन : गांधीजी के साथ पत्रव्यवहार
  - जून 7 : गांधीजी के निमंत्रण पर कोचरब आश्रम में प्रवेश : बाद में कोचरब आश्रम का साबरमती में स्थानांतर
- 1917-18 : गांधीजी से एक साल की छुट्टी : वाई (महाराष्ट्र) की प्राज्ञ पाठशाला के प्रमुख आचार्य श्री नारायणशास्त्री मराठे के मार्गदर्शन में दर्शन-ग्रंथों का अध्ययन : गीता पर प्रवचन करते हुए दक्षिण महाराष्ट्र का भ्रमण

1917 मार्च 6 : लोकमान्य तिलक से प्रथम भेंट

- 1918 अक्तूबर 24: आश्विन कृष्ण चतुर्थी के दिन, 42 साल की उम्र में माता रुक्मिणीदेवी की मृत्यु: उसी दिन से वेदाध्ययन का आरंभ
- 1921 अप्रैल 8 : श्री जमनालालजी बजाज के आग्रह पर, गांधीजी के आदेश से चार

- 1923 जनवरी से अप्रैल : 'महाराष्ट्र-धर्म' मासिक में उपनिषदों पर लेखमाला (बाद में 'उपनिषदों का अभ्यास' नाम से पुस्तकरूप में प्रकाशित)
  - अप्रैल 13 : भारत के प्रथम व्यापक (नागपुर झंडा) सत्याग्रह का संचालन : प्रथम बार चार माह का कारावास
- 1924 फरवरी 12: सत्याग्रह आश्रम का (अभी के महिलाश्रम में) स्थानांतर
  - जून 18 से 15 अप्रैल 1927 : 'महाराष्ट्र-धर्म' साप्ताहिक में संत तुकाराम के अभंगों पर लेखमाला (1945 में 'संतांचा प्रसाद' नाम से पुस्तकरूप में प्रकाशित)
  - आश्रम में कताई-बुनाई के वैज्ञानिक प्रयोग और संशोधनकार्य: जातीय एकता के लिए गांधीजी के 21 दिन के उपवास के समय दिल्ली में गांधीजी के साथ
- 1925 : गांधीजी के आदेशानुसार वायकम् (केरल)-मंदिर-हरिजन-प्रवेश सत्याग्रह का निरीक्षण : पंडितों से चर्चा और सत्याग्रह के तरीकों में सुझाव : वायकम् से लौटते समय मद्रास में डॉ. एनी बेसेंट की थिऑसॉफिकल सोसायटी में अंग्रेजी में प्रवचन
- 1926 जून : 'दो आने आहार योजना' का प्रयोग : वर्धा में जमनालालजी द्वारा स्थापित हायस्कूल की जगह राष्ट्रीय विद्या-मंदिर की प्यापना, बचपन के साथियों के द्वारा उसका संचालन
- 1928 जुलाई 16 : वर्धा में कन्याशाला का आरंभ
  - जुलाई 19 : लक्ष्मीनारायण मंदिर (वर्धा) हरिजनों के लिए खुला
  - दिसंबर 7 से 13 मार्च 1931 : सायं-प्रार्थना के बाद मौन का आरंभ : 'विचार-पोथी' लेखनकार्य
- 1930 अक्तूबर 7 से 6 फरवरी 1931 : महिलाश्रम (वर्धा) में गीता के मराठी पद्यानुवाद गीताई की रचना
- 1931-32 : वर्धा जिले में मंदिर और कुएं हरिजनों के लिए खुले करने के लिए प्रचार 1932 जनवरी 7 से 14 जुलाई : धुलिया जेल (महाराष्ट्र) में निवास : गीताई का प्रथम संस्करण प्रकाशित
  - फरवरी 21 से 19 जून: धुलिया जेल में, हर रविवार को गीता पर प्रवचन साने गुरुजी द्वारा प्रवचन लिपिबद्ध: गीता-प्रवचन नाम से प्रसिद्ध
  - अगस्त 7 : ग्रामाधारित विकेंद्रित आश्रम-केंद्र योजना का प्रारंभ; वर्धा की एक तहसील में 14 केंद्र बनाकर आश्रमवासियों के द्वारा ग्राम-रचना और प्रचार-

- दिसंबर 25 : वर्धा से दो मील दूरी पर नालवाड़ी की हरिजन बस्ती में निवास प्रारंभ : एकादश व्रत-माला की रचना
- 1933 जुलाई 26 : साबरमती आश्रम विसर्जित
  - सितंबर 26 : गांधीजी का वर्धा में आगमन और स्थायी तौर पर निवास : प्रारंभ में सत्याग्रह आश्रम में निवास फिर सेवाग्राम
- 1934 मई 6 : वर्धा जिले में आश्रम की ओर से चलनेवाले विविध कार्यों और प्रवृत्तियों को संगठित रूप देने की दृष्टि से 'ग्राम-सेवा-मंडल' की स्थापना
- जून 16: अखिल भारत हरिजनयात्रा से, गांधीजी की गीता के साप्ताहिक पाठ की योजना की मांग पर, जवाब में पत्र द्वारा 'गीताध्याय-संगति' का लेखन 1935 अप्रैल 1: देवली (वर्धा) में प्रथम खादीयात्रा का आयोजन
  - जून 7: मजदूरी के क्षेत्र में प्रयोग: कताई के द्वारा न्यूनतम आवश्यक मजदूरी प्राप्त करने की दृष्टि से, लगभग एक साल रोज 16 लटी सूत कातने का प्रयोग: हैदराबाद से आश्रम में आये हुए मुस्लिम लड़के को सिखाने के निमित्त से कुरानशरीफ का अध्ययन आरंभ
- जुलाई 1 : आश्रम-कार्यकर्ता द्वारा नालवाड़ी (वर्धा) में चर्मालय का प्रारंभ 1936 मई 18 : वर्धा में महारोगी-सेवा मंडल (दत्तपुर) की स्थापना को प्रेरणा; कुछ सेवा-क्षेत्र में प्रथम भारतीय संस्था का पदार्पण
  - जून 16 : गांधीजी का सेवाग्राम में स्थायी तौर पर निवास प्रारंभ
- 1938 मार्च 7: गांधीजी के आदेशानुसार स्वास्थ्य-सुधार के लिए पवनार आगमन। 'संन्यस्तं मया' का त्रिवार उच्चारण। विचार-शून्यता, अकर्म-स्थिति का अनुभव: स्वास्थ्य में आश्चर्यकारक सुधार: पवनार में स्थायी निवास: जमीन खोदते समय (1932 में गीता पर प्रवचन करते हुए वर्णित भरत-राम-भेंट के कल्पित चित्र के अनुरूप) भरत-राम-मूर्ति की प्रसाद-लब्धि
- 1940 अक्तूबर 17 से 3 दिसंबर 1941 : व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधीजी द्वारा प्रथम सत्याग्रही घोषित : सत्याग्रही के रूप में पवनार में प्रथम भाषण : तीन बार सत्याग्रह, तीन बार सजा क्रमशः तीन माह, छह माह, एक साल : नागपुर जेल गुनाहखाना नं. 1 में निवास : वहीं महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव के भजनों का चयन : गांधीजी की 'मंगल-प्रभात' पुस्तक के आधार पर पंचव्रतों का 'अभंग व्रतें' नाम से मराठी पद्यानुवाद : 'स्वराज्य-शास्त्र' पुस्तक की रचना

1041 जानी 17 - ग्रेनामण में महिलोशी शास्त्रम

- 1942 अगस्त 9 से 9 जुलाई 1945 : जेल-निवास। वर्धा जेल आंदोलन शुरू होने से पूर्व गांधीजी से हुई चर्चा के अनुसार, जेल में प्रवेश करते ही उपवास आरंभ : यरवड़ा से गांधीजी द्वारा उपवास की कल्पना स्थिगत होने का संदेश, तदनुसार एक दिन के बाद उपवास-समाप्ति : नागपुर जेल वेलोर (तिमलनाड) जेल गांधीजी से हुई पुरानी बातचीत के अनुसार, गांधीजी के 21 दिन के उपवास के साथ (जानकारी एक दिन देरी से मिलने के कारण) 20 दिन का उपवास (11.2 से 3.3.1943): सहयोगी बंदियों के सामने गीता पर प्रवचन : दिक्षण की चारों भाषाओं का लिपियों के साथ अध्ययन : संशोधित लिपि लोकनागरी की खोज : सिवनी जेल (म.प्र.) गांधीजी की आज्ञा के अनुसार ईशावास्योपनिषद पर लिखी हुई पुरानी टिप्पणी का विवेचनात्मक भाष्य में रूपांतर—'ईशावास्यवृत्ति' का लेखन : ईशावास्योपनिषद का मराठी अनुवाद : साथियों के सामने गीता के स्थितप्रज्ञ के श्लोकों पर मराठी में विवेचनात्मक प्रवचन (बाद में स्थितप्रज्ञ-दर्शन नाम से पुस्तकरूप में प्रकाशित) : 9 जुलाई सिवनी जेल से मुक्ति
- 1945 जुलाई: सिवनी जेल-मुक्ति के बाद गोपुरी (वर्धा) में निवास: परंधाम आश्रम की सरकारी जब्बी उठने के बाद पवनार आगमन: प्रातःकालीन प्रार्थना में ईशावास्य के मराठी अनुवाद का समावेश्याः पत्रव्यवहार आदि के लिए लोकनागरी लिपि का आरंभ
  - नवंबर 21 से 20 मई, 1946 : 'गीताई-शब्दार्थ-कोश' की रचना
- 1946 अप्रैल 2 : पवनार से तीन मील दूर सुरगांव में प्रतिदिन सुबह भंगी-कार्य आरंभ, सूर्यसी नियमितता से बारिश में भी 20 माह सतत जारी
- 1946-47: पवनार: ज्ञानदेव के भजनों पर चिंतनिका-लेखन-समाधिवत् अवस्थामें: चैत्र शुद्ध प्रतिपदा 1947 को पवनार, आश्रम में भरत-राम प्रतिमा की प्रतिष्ठापना
- 1947 अक्तूबर 29 : शरदपूर्णिमा (आश्विन शुद्ध) के दिन धुलिया में पिताजी का देहांत : 'गीताई अधिकरण-माला' (गीता के 60 विभागों के नामों की पद्य-रचना) का प्रथम बार प्रकट पाठ : पिताजी की अस्थियां भूमि में ही विसर्जित
- 1948 जनवरी 15 : लोकनागरी लिपि में 'सेवक' मासिक का प्रकाशन
  - जनवरी 30 : गांधीजी का बलिदान
  - जनवरी 31 से 12 फरवरी गांधीजी को श्रद्धांजलि : वर्धा, सेवाग्राम, गोपुरी में 13 दिन प्रवचन
  - फरवरी 12 : पवनार की धाम नदी में गांधीजी के अस्थि-विसर्जन-प्रसंग पर

बहुत सारे राष्ट्रनेता तथा सेवक उपस्थित : सर्वोदय समाज की कल्पना प्रस्तुत, सर्व सेवा संघ की स्थापना : "हर 12 फरवरी को सर्वोदय-यात्रा व सूत्रांजलि-समर्पण" का विचार प्रस्तुत

- मार्च 30 : पंडित नेहरू के निमंत्रण पर निर्वासितों के पुनर्वसन व शांतिकार्य के लिए दिल्ली प्रस्थान : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में मेवों के पुनर्वसन का कार्य, करीब छह माह तक : अजमेर दर्गाहशरीफ में सामूहिक सर्वधर्म-प्रार्थना
- दिसंबर 14: जयपुर कांग्रेस में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन
- दिसंबर 26 से 14 जनवरी 1949 : धुलिया (महाराष्ट्र) गांधी तत्त्वज्ञान मंदिर में निवास: प्रतिदिन सायं-प्रवचन में सर्वोदय विचार का विवरण
- 1949 मार्च : राऊ (इंदौर) सर्वोदय सम्मेलन में : पंडित नेहरू के अनुरोध पर हैदराबाद रियासत का प्रवास
  - अप्रैल 13-20 : वेडछी (गुजरात) : स्वराज्य आश्रम में आश्रम-जीवन संबंधी प्रवचन-माला : केरल और दिल्ली का प्रवास
  - जुलाई 9 : हिंदूधर्म की व्याख्या 'हिंसया दूयते चित्तम्'
  - अगस्त 15 : 'सर्वोदय' मासिक का आरंभ तथा संपादन
  - अगस्त 18 : एक सप्ताह उरुलीकांचन के निसर्गोपचार आश्रम में निवास
  - अगस्त 28-30 : मशहूर सिंधी कवि श्री दुखायलजी के अनुरोध पर कल्याण के सिंधी कैंप में
  - अगस्त 31 : बंबई : जिना हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन
  - नवंबर 1 : डिओडिनल अल्सर का डॉक्टरों द्वारा निदान
  - दिसंबर 15 : सेवाग्राम : जागतिक शांति परिषद का उद्घाटन ''अहिंसा को अणुबम का भय नहीं है, भय है छोटे (कन्वेन्शनल) शस्त्रों का।''
- 1950 जनवरी 1: पवनार के परंधाम आश्रम में साथियों के साथ कांचनमुक्ति-प्रयोग तथा ऋषि-खेती का आरंभ — "प्रचलित अर्थ-व्यवस्था को तोड़े बिना संभाव्य क्रांति नहीं होगी।"
  - मार्च : गांधीजी की 'रामनाम' (संबंधित विचार की) पुस्तक के परीक्षणार्थ सर्वोदय पत्रिका में 'रामनाम – एक चिंतन' का लेखन-प्रकाशन
- 1951 फरवरी 27 से मार्च 6 : सेवाग्राम में नयी तालीम सम्मेलन के निमित्त निवास
  - मार्च 6 : सेवाग्राम : सर्व सेवा संघ की बैठक : शिवरामपल्ली सर्वोदय सम्मेलन के लिए पैदल शिवरामपल्ली जाने का संकल्प घोषित
  - मार्च ७ : सेवाग्राम से सर्वोदय-यात्रा का शाभारंभ : प्रथम पडाव पवनार -

श्रमः शांतिः समर्पणम्' – पंचविध कार्यक्रम प्रस्तुतः सम्मेलन-मंच से – ''स्वराज्य के बाद जो काम करना है, वह बहुत गहरा और कठिन है। समाज की बुनियाद के मजबूती का काम करना है। सामाजिक और आर्थिक क्रांति का काम हाथ में लेना है। हमारी सेवा आत्म-विचार की सेविका हो।''

- अप्रैल 15 : रामनवमी को अशांतिशमनार्थ तेलंगाना की पदयात्रा का आरंभ
- अप्रैल 18 : पोचमपल्लीः श्री रामचंद्र रेड्डी द्वारा सौ एकड़ का प्रथम भू-दान
- अप्रैल 19 से : भूदान-यात्रा का शुभारंभ : लगभग सवा दो माह में 12,000 एकड़ भूमिदान की प्राप्ति
- जून 27 : पवनार आगमन : 'एकनाथांचीं भजनें' पुस्तक के प्रस्तावना-खंड का लेखन
- अगस्त 10 : परंधाम आश्रम में योजना आयोग के सदस्य श्री रा. कृ. पाटील से चर्चा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में
- सितंबर 12: पंडित नेहरू के निमंत्रण पर योजना आयोग के साथ प्रथम पंच-वर्षीय योजना के बारे में चर्चा करने दिल्ली के लिए पैदल प्रस्थान: नयी अहिंसक क्रांति की ओर देश-विदेश का ध्यान आकृष्ट: प्रेम से मांगने पर प्रेम से जमीन मिल सकती है, इस निष्ठा का निर्माण
- सितंबर 30 : जीवन-मंत्र-श्लोक की रचना –

## वेद-वेदांत-गीतानां विनुना सार उद्धृतः ब्रह्म सत्यं, जगत् स्फूर्तिः, जीवनं सत्य-शोधनम्

- अक्तूबर 2 : सागर (म.प्र.), भारत की कुल उपजाऊ जमीन के छठे हिस्से पांच करोड़ एकड़ उपजाऊ जमीन की मांग
- नवंबर 1,2 : मथुरा में उत्तरप्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन
- नवंबर 13-23 : राजघाट, दिल्ली : दिल्ली तक यात्रा में 18 हजार एकड़ भूमि की प्राप्ति। योजना आयोग के साथ चर्चा अत्रं बहु कुर्वीत तद् व्रतम् : सरदार वल्लभभाई के ''हमें 'वॉर पोटेंशिअल' (युद्धसहायक शक्तिशाली) उद्योगों की जरूरत है'' व्याख्यान के जवाब में ''भारत को 'पीस पोटेंशिअल' (शांतिसहायक शक्तिशाली) उद्योगों की आवश्यकता है ग्रामोद्योगों की जरूरत है।''
- 1951 नवंबर 24 : उत्तरप्रदेश पदयात्रा आरंभ
- 1952 जनवरी 19 : बदायूं, देहरादून की पर्वतमाला की यात्रा में कालीकमलीवालों ने

- अप्रैल 12-19: सेवापुरी सर्वोदय सम्मेलन: कुल एक लाख एकड़ भूदान-प्राप्ति की घोषणा: सर्व सेवा संघ का दो साल में 25 लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने का संकल्प
- मई 8 : लखनऊ : बुद्ध-पूर्णिमा ''भगवान बुद्ध ने बोया हुआ बीज अंकुरित हो रहा है, भूमि की समस्या शांति से हल करने का प्रयास है, यह धर्मचक्र-प्रवर्तन का कार्य है।''
- मई 23 : मंगरोठ (उत्तरप्रदेश) भारत का प्रथम ग्रामदान घोषित
- जुलाई 4 से सितंबर 11 : काशी : चातुर्मास का निवास और स्वच्छ-काशी आंदोलन
- सितंबर 12 : **बिहार-प्रवेश :** व्यापक भूमिदान
- अक्तूबर 23 : पटना : **संपत्तिदान-**विचार की घोषणा गांधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का व्यापक रूप
- दिसंबर 12 से 12 मार्च 1953 : चांडिल (सिंहभूम, बिहार) : रुग्णावस्था : महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदासस्वामी के 'दासबोध' ग्रंथ का चयन और 'मनाचे शलोक' का सटीप वर्गींकरण : 'धम्मपद' की पुनर्रचना : शंकराचार्य के प्रकरणग्रंथों का चयन : सर्वोदय सम्मेलन में हिंसा-विरोधी और दंड-निरपेक्ष तीसरी शक्ति की घोषणा
- 1953 सितंबर 19 : वैद्यनाथधाम (संथाल परगना,बिहार) का प्रसाद मंदिर में हरिजनों के साथ प्रवेश करने पर पंडों के द्वारा प्रहार
- 1954 अप्रैल 12-25 : बोधगया : सर्वोदय सम्मेलन में 25 लाख एकड़ भूदान-प्राप्ति के संकल्प-पूर्ति की घोषणा
  - अप्रैल 18 : बोधगया में समन्वय आश्रम की स्थापना
  - अप्रैल 20 : जयप्रकाशजी के आवाहन पर भूदानमूलक ग्रामोद्योगप्रधान अहिंसक क्रांति के लिए जीवन-समर्पण
- दिसंबर 31 : सवा दो साल की बिहार यात्रा में 23 लाख एकड़ भूदान प्राप्त 1955 जनवरी 1 से 25 : **बंगाल-यात्रा :** प्रेमयात्रा : 25 दिन की यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ अंतरंग-चर्चा ('कार्यकर्ता-पाथेय' नाम से पुस्तकरूप में प्रकाशित)
  - जनवरी 10 : विष्णुपुर ( बंगाल ) : श्रीरामकृष्ण परमहंस का समाधि-स्थान : सामूहिक समाधि का नया दर्शन
  - जनवरी 26 : **उड़ीसा-प्रवेश :** भूमिक्रांति : भूदान का अगला कदम ग्रामदान

- मार्च 25-27 : जगन्नाथपुरी सर्वोदय सम्मेलन : भूदान-क्रांति का आवाहन "हर भूदान-पत्र विश्वशांति के लिए वोट है" : "सत्याग्रह यानी सौम्य-सौम्यतर-सौम्यतम पद्धति" का विवेचन
- अप्रैल 7-12: ब्रह्मपुर (उड़ीसा): अ.भा. कांग्रेस किमटी की विशेष बैठक के सामने, ''आक्रमणकारी अहिंसा की आवश्यकता, युनिलॅटरल डिस्-आर्मामेंट (एक तरफा शस्त्र-मुक्ति) से शस्त्र-स्पर्धा के दुष्टचक्र का भेद संभव'' का विचार प्रस्तुत
- जून-जुलाई : भागवत के एकादश स्कंध का चयन ('भागवत-धर्म-सार' के नाम से प्रकाशित)
- अगस्त ३1 : डांगसुरुडा (कोरापुट, उड़ीसा) : निबिड़ जंगल में प्राप्त प्रेरणा के अनुसार साम्यसूत्र की रचना पूर्ण
- अक्तूबर 1 : आंध-प्रवेश : "आरंभ से ही सत्ता के विकेंद्रीकरण से, राज्यविलयन संभव" का विचार प्रस्तुत : सामूहिक प्रार्थना की नयी पद्धित, मौन प्रार्थना सामूहिक ध्यान का आरंभ "भगवान का जो नाम जिसे प्यारा हो, और जिस नाम की जिसे आदत हो, वह नाम अपने मन में लें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमें सत्य दे, प्रेम दे, करुणा दे सत्य, प्रेम, करुणा, यही भगवान से प्रार्थना।"
- नवंबर 20 : अमलापुरम् (आंध्र) : दान-न्यास-मीमांसा ''दान यानी सम्यक् विभाजन, न्यास यानी विकेंद्रीकरण।''
- 1956 जनवरी 30 : पोचमपल्ली (तेलंगाना) भूदानगंगा की गंगोत्री में पुनरागमन : "छठा हिस्सा भूमि मिले, तो शांतिमय क्रांति : क्रांति का इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? आत्मज्ञान और विज्ञान के योग से ही भारत सफल होगा।" का संदेश
  - मार्च 24: अडोनी (आंध्र): व्यापारियों को आवाहन "व्यापारियों, आओ! धर्मनिष्ठा आपमें है। शास्त्रकारों ने आपमें विश्वास और निष्ठा रखी है। जो गुण आपको हासिल हैं, उनका उपयोग कर देश और दुनिया को बचाओ। आप प्रजा के सेवक बनो। हमारे देश के व्यापारी वैश्यधर्म को पहचानते हैं, व्यवस्थाबुद्धि और करुणाबुद्धि सबकी सेवा में लगाते हैं, तो हमारे देश की सरकार अत्यंत निर्भय बनेगी।"
  - मई 13 : **तमिलनाड-प्रवेश :** गांव-गांव में भव्य मंदिर : ''मंदिर-संस्कृति ग्रामस्वराज्य की बतियाद । प्रथम, दक्ष्मिए के आज्ञारों का भएन एए अपर

- मई 26 से 3 जून 1956 : कांचीपुरम् (तिमलनाड) सर्वोदय सम्मेलन : ''सर्वोदय का आधार ब्रह्मविद्या। विज्ञानयुग में अतिमानस भूमिका अपरिहार्य है। व्यक्तिगत नेतृत्व के स्थान पर गणसेवकत्व का उदय हो रहा है।'' : संकल्प-शक्ति बढ़ाने के लिए तीन दिन का उपवास
- जुलाई 9 पांडिचेरी: अरविंद आश्रम: माताजी के आशीर्वाद "यू लिव फॉर डिवाईन, वर्क फॉर डिवाईन, ऑस्पेअर फॉर डिवाईन (आप दिव्यता के लिए जीते हैं, दिव्यता के लिए काम करते हैं, दिव्यता के लिए उत्कंठित हैं)।"
- जुलाई 10 से 2.11.56 : तमिलनाड : रोज दो पड़ाव
- नवंबर 16-22 : पलनी (तमिलनाड) : ''जनआंदोलन के लिए निधिमुक्ति व तंत्रमुक्ति आवश्यक'' – सर्व सेवा संघ का क्रांतिकारी निर्णय

#### 1957 अप्रैल 15 : कन्याकुमारी : ग्रामस्वराज्य की प्रतिज्ञा और संकल्प

- अप्रैल 18: केरल-प्रवेश: "इस प्रेमराज्य के राजा ईसा मसीह और शंकर। ईसा मसीह ने कहा था, पड़ोसी पर वैसा ही प्यार करो, जैसा अपने पर करते हो। शंकराचार्य एक कदम आगे बढ़े। अभेद की बात समझाते हुए कहते हैं कस्य स्विद् धनम् धन किसका है, मालिकी किसकी है?"
- मई 3 : कल्लरा : ख्रिश्चन चर्चेस के बिशपों का एकसाथ मिलन : उनको संबोधन "व्यक्तिगत स्वामित्व पवित्र वस्तु है, लेकिन स्वेच्छा से स्वामित्व-विसर्जन पवित्रतम है।"
- मई 4 : वायकम् (केरल) पुनरागमन ''सत्याग्रहनिष्ठ जीवन की तालीम जनता को मिलनी चाहिए।''
- मई 8-13 : कालड़ी सर्वोदय सम्मेलन ''साम्यवाद की गंगा और समाजवाद की यमुना सर्वोदय सागर में विलीन होंगी'' : 'गुरुबोध' (शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथों के चयन) का प्रकाशन
- जुलाई 11: कोझिक्कोड़ (केरल): शांतिसेना की घोषणा ''हिंसाशिक्ति ऊपर न उठे, इसके लिए शांतिसेना खड़ी की जाये। शांति-सैनिक सामान्य समय में समाजसेवा, ग्रामदान-प्राप्ति का काम करेंगे और विशिष्ट मौके पर शांति स्थापना के लिए अपना सिर समर्पण करने की तैयारी रखेंगे।''
- अगस्त 23 : मंजेश्वरम् (केरल) : शांतिसेना की स्थापना
- अगस्त 24 : कर्नाटक-प्रवेश
- सितंबर 21-22 : येलवाल (कर्नाटक): सर्वपक्षीय ग्रामदान परिषद ''ग्रामदान 'डिफेन्स मेजर' (संरक्षण का साधन)'' : सर्वपक्षीय ग्रष्टनेताओं की ओर से

- अक्तूबर 15–19 : बेंगलूर : **विश्वनीडम् आ**श्रम की परिकल्पना यत्र विश्वं भवति एक नीडम्
- नवंबर 1 : कडबा, तुमकूर (कर्नाटक) : जय जगत् : संयुक्त कर्नाटक के प्रथम वर्षदिन पर नये मंत्र का प्रथम उद्घोष
- 1958 जनवरी 7: हंसभावि: देशभर के वरिष्ठ शिक्षा-अधिकारियों के सेमिनार का उद्घाटन "आज शिक्षा के नाम पर केवल 'इन्फरमेशन सप्लाई' (जानकारी-वितरण) होता है। शिक्षा का दावा होना चाहिए कि देश की रक्षा अहिंसाशक्ति से कर सकते हैं। ज्ञानरूपी शस्त्र के सामने सब शस्त्र निकम्मे हैं।"
  - फरवरी 1 : धारवाड़ : **सर्वोदय-पा**त्र की घोषणा
  - मार्च 23 : **महाराष्ट्र-प्रवेश** : ''ज्ञानोबा माउली के चरणों में आया हूं। खुला होकर आया हूं। निरुपाधिक होकर आया हूं। मेरे पास विचार है और प्रेम है। विचार सदा सर्वदा खुला रहता है। उसको बंधन नहीं हो सकता।''
  - मई 28 से 3 जून: पंढरपुर: 63 साल की उम्र में, प्रथम बार आगमन "मानवजाति के उद्धार के लिए आध्यात्मिक विद्या का आदितीर्थ": सर्वोदय सम्मेलन "विज्ञान का योग अहिंसा के साथ करना, यही सर्वोदय का काम है। उसकी प्रयोगशाला बड़े-बड़े शहरों में नहीं, देहातों के घर-घर में होनी चाहिए। पहले जमाने में साम्ययोग शिखर था, अब वह नींव बना है। उसके आधार पर जीवन बनाना है। विज्ञानयुग की यह मांग है।"
  - मई २१: **पंढरपुर** के विश्वप्रसिद्ध विठोबा मंदिर में सर्वधर्मियों के साथ प्रवेश: अ.भा. शांतिसेना समिति की स्थापना
- 1958 अगस्तः महाराष्ट्रः कृष्णजन्माष्टमीः गीताई के अंतिम श्लोक पर टिप्पणी लिखकर 'गीताई-चिंतनिका' का लेखन समाप्त
  - अगस्त 14 : धुलिया (महाराष्ट्र) : जेल में गीता-प्रवचन के स्थान का दर्शन — ''प्रवचन भगवान ने ही मुझसे कहलवाये।''
  - अगस्त 16: भांबुरवाड़ी (महाराष्ट्र): जीवनतंत्र-श्लोकरचना वेदांतो विज्ञानं विश्वासश्चेति शक्तयस् तिस्त्रः यासां स्थैर्ये नित्यं शांति-समृद्धी भविष्यतो जगति
  - सितंबर 19 : जवापुर (महाराष्ट्र) : भारत का पहला (धुलिया जिले के अक्राणी महाल और अक्कलकुआ) प्रखंडदान
  - सितंबर 22 : गुजरात-प्रवेश : सोनगढ़ : ''भगवान की अपार दया थी कि मेरा हृदय और मेरा जीवन गांधीजी के चरणों में स्थिर रहा। 'गुरुमुखी' —

- सितंबर 27 : बारडोली (गुजरात) '' गुजरात का हृदय वैष्णव और बुद्धि व्यावहारिक। दोनों का योग होता है, वहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन एकत्र रहते हैं। तो श्री, विजय, भूति मिलती ही है।'' ''ग्रामदान यानी अभयदान।''
- अक्तूबर 28 : सोखड़ा (गुजरात) में वेद-सम्मेलन
- अक्नूबर 29 : बड़ौदा : करीब 40 साल से कार्यवश, विचारवश, स्नेहवश साथ रहे हुए मित्रों (पुराने विद्यार्थी-मंडल) का मिलन — ''मैत्री का रिश्ता सर्वश्रेष्ठ है। दास्यभक्ति का युग बीत गया, संख्यभक्ति का युग आया है।''
- नवंबर 8 : भावनगर : ''विज्ञान युग में आज पॉलिटिक्स 'आऊट ऑफ डेट' (कालबाह्य) है। उसे जो पकड़े रखेगा, वह मार खायेगा और हार खायेगा।''
- नवंबर 28 : बोरसद (गुजरात) : ''सत्याग्रह नैमित्तिक कार्यक्रम नहीं, प्रतिक्षण की प्रक्रिया है। सत्याग्रह में हार-जीत का सौदा नहीं, उसमें दोनों पक्षों की विजय है। विचारनिष्ठा ही सत्याग्रह का प्राणतत्त्व है।''
- दिसंबर 21 : साबरमती हरिजन आश्रम ''यह गांव बन गया है, गांव के मसले यहां भी हैं, ग्रामदान हो जाता है तो सभी मसले हल हो जायेंगे।''

#### 1959 जनवरी 15 : राजस्थान-प्रवेश

- फरवरी 27 से 1 मार्च 1959 : अजमेर सर्वोदय सम्मेलन
- मार्च 1 : अजमेर दर्गाहशरीफ में महिलाओं के साथ प्रवेश और सर्वधर्म-प्रार्थना
- मार्च 2 : गगवाना (राजस्थान) : शांतिसेना की प्रथम रैली
- मार्च 13 : काशीकाबास (राजस्थान) : स्व. जमनालालजी बजाज के जन्म-स्थान में ब्रह्मविद्या-मंदिर के स्थापना की घोषणा
- अप्रैल 1 : **पंजाब-प्रवेश :** 'बिसर गयी सब तात पराई' ''हमें निर्भय, निर्वैर और निष्पक्ष बनना है।''
- मई 22 : बुद्ध-जयंती : जम्मू-कश्मीर-प्रवेश : ''यहां अल्ला और लल्ला का साम्राज्य है। मोहब्बत का पैगाम देने आया हूं।''
- मई 24 से जून 23 : जम्मू क्षेत्र : सिक्खों का धर्मग्रंथ 'जपुजी' का सामूहिक पाठ : उस पर विवरणात्मक प्रवचन : कुरान का सामूहिक पाठ
- जून 9-10 : जम्मू : ''मसले हमने बनाये हैं, परमेश्वर के बनाये नहीं हैं। अगर हम ठीक ढंग से पेश आते हैं, तो मसले काफूर हो जाते हैं। सियासी ढंग कश्मीर को तोड़ेगा। यहां काम करने का तरीका सियासी नहीं, रूहानी हो।''
- जून 10 : श्री शेख अब्दुल्ला से जम्मू जेल में मुलाकात
- जलाई 11 : पीर-एंजाल की साते तेरह हजार फीर की दिगान्कदित संजाई पर

जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उसे ढूंढ़कर उसको मदद पहुंचाने का काम करना चाहिए। और गुर्बत मिटानी चाहिए। नहीं तो ब्यूटीस्पॉट (सौंदर्य-स्थल) यानी 'डर्टी-स्पॉट' (गंदगीस्थल) बनेंगे।''

- अगस्त 2-6: श्रीनगर: राजनीति + विज्ञान = सर्वनाश; अध्यात्म + विज्ञान = सर्वोदय। "मसले राजनीति से हल नहीं होंगे। अध्यात्म से हल होंगे। विज्ञान के युग में राजनीति और धर्मपंथों के दिन लद गये। मजहब, कौम, जबान, वगैरह सब तरह के भेद मिटाकर हम अपने दिल को व्यापक बनायेंगे, तभी कश्मीर और हिंदुस्तान की ताकत बनेगी।"
- सितंबर 21 : पंजाब में पुनरागमन
- सितंबर 23: पठानकोट: प्रस्थान आश्रम की परिकल्पना
- अक्तूबर, 11-12: अमृतसर: ''पक्षों के जूते गुरुद्वारा में न आयें।'' ''भाकरा नांगल आधुनिक तीर्थक्षेत्र तभी बनेगा, जब हर भूमिवान भूमिहीनों को अपनी छठा हिस्सा भूमि देगा।'': अखिल भारत साहित्यिकों का सम्मेलन: अज्ञात-यात्रा-प्रारंभ। केवल तीन दिन का कार्यक्रम जाहिर
- दिसंबर 16-17: सिरसा: ''तिब्बत पर हमला हुआ तो भारत ने सावधानी के लिए सीमा पर सेना भेजी। इससे गांधी-विचार खंडित नहीं होता। कोई सिर पर प्रहार करता है। तो सिर के बचाव के लिए हाथ तुरंत आगे आता है। भारत ने सेना रखी है, वह केला खाने के लिए नहीं। सेना रखनी पड़ी है, यही हमारे लिए चुनौती है।''

#### 1960 मई 12 : पिनहट (भिंड, म.प्र.) : चंबल घाटी-प्रवेश

- मई 19 : कनेराग्राम (भिंड) : अहिंसा का साक्षात्कार : 19 **बागियों का** आत्म-समर्पण - ''बिगरी जनम अनेककी सुधरत पल लगै न आधु।''
- जुलाई 24 से अगस्त 25 : इंदौर सर्वोदय नगर अभियान; शून्य समिति की स्थापना : वानप्रस्थ मंडल की स्थापना : अशोभनीय पोस्टरों का विरोध : 'शुचिता से आत्मदर्शन'-प्रवचनमाला
- अगस्त 15 : इंदौर में विसर्जन आश्रम की स्थापना
- अगस्त 26 से सितंबर 1 : कस्तूरबाग्राम मातृस्थान में। सप्त नारी-शक्तियों का विवेचन : ''शांति-रक्षा और शील-रक्षा बहनों का कर्तव्य।''
- सितंबर 30 राऊ (म.प्र.) : पंडित नेहरू का असम जाने के लिए अनुरोध प्राप्त : इंदौर में दुबारा आगमन : असम की दिशा में यात्रा प्रारंभ
- दिसंबर 5-6 : वाराणसी : साधना-केंद्र में निवास : ''बाप के बाह्य राजनीति

- में। तुलसीदासजी ने कहा जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अंत राम किह आवत नाहीं।''
- दिसंबर 25 से 9 फरवरी 1961 : बिहार यात्रा : 'बीघे में कट्ठा, दान दो इकट्ठा' अभियान
- 1961 जनवरी 7 : बोधगयाः बुद्ध मंदिर के प्रांगण में 'धम्मपद नवसंहिता' का पाठ
  - फरवरी 10 से मार्च 4 : उत्तर बंगाल की यात्रा
  - मार्च 5 : असम प्रवेश : ''ग्रामदान सामूहिक उत्थान का कार्यक्रम; जो खुद स्वामी बनेगा वह अवैष्णव होगा; विष्णु सृष्टि का स्वामी; नाम-संकीर्तन के साथ सहजीवन।''
  - अप्रैल 8-9 : गुवाहाटी : महिला लोक-सेवक संघ की कल्पना
- दिसंबर 15 : असम : करीब डेढ़ साल के सतत परिश्रम से 'कुरान-सार' पूर्ण 1962 फरवरी 22 : असम के महापुरुष श्री माधवदेवकृत 'नाम-घोषा' का चयन
  - मार्च 5 : लीलाबारी (असम) : **मेत्री आश्रम** की स्थापना
  - जुलाई 31 : गोविंदपुर (असम) : ''घुसपैठ रोकने के लिए ग्रामदान आवश्यक। सीमा-क्षेत्र तुरंत ग्रामदानी क्षेत्र हो।''
  - सितंबर 5 : **पूर्व पाकिस्तान-प्रवेश** : भुरुंगामारी : द्वार खुल गया पहले ही दिन भूदान-प्राप्ति और उसका वितरण
  - सितंबर 8 : पूर्व पाकिस्तान : '' बहनों को परदे में रखना गलत । उनको समाजसेवा में लगाना चाहिए।''
  - सितंबर 13 : रंगपुर : (पूर्व पाकिस्तान) ''वर्ल्ड फेडरेशन का पहला कदम 'भारत-पाक कॉन्फेडरेशन'। उससे दोनों देशों की समस्याओं का हल होगा।''
  - सितंबर 19: दिनाजपुर: (पूर्व पाकिस्तान) "जिसके पास प्रेम है, उसको संसार से प्रेम ही मिलेगा। गरीबों का दुःख दूर करें। जनता का उद्यम 'जबर' (मुख्य) और सरकारी सहायता 'जेर' (गौण)।'' ''जैसे किसी नदी में कई नदियां मिलने से नदी खूब बड़ी और वेगवान होती है, उसी तरह वैदिक ध्यानयोग, बौद्धों की अहिंसा, वैष्णवों का प्रेमधर्म और इस्लाम का बंधुभाव मिलने से बंगला भाषा समृद्ध हुई है।''
  - सितंबर 20 : पाकिस्तान-यात्रा का अंतिम दिन : "अल्लाह एक है वैसा मानव भी एक है। जाति, धर्म, पंथ, देश, इन सबसे मानवता श्रेष्ठ है। यहां प्यार मिलेगा ऐसा मुझे 'इलमुल यकीन' (ज्ञानजन्य विश्वास) था। यहां प्रेम का जो

- दिसंबर 25 : नवग्राम (प. बंगाल) : पंडित नेहरू से अंतिम मुलाकात 1963 जनवरी 4 से 6 : नवद्वीप (प. बंगाल): अ.भा. खादी कार्यकर्ता सम्मेलन : ''खादी
- की आखिरी लड़ाई 'द लास्ट ॲण्ड द बेस्ट' सरकारी मदद से खादी को मुक्त करना आवश्यक।''ः मुफ्त बुनाई योजना का निर्णय
  - अप्रैल 18 : कामारपुक्र (प. बंगाल) : ''ग्रामस्वराज्य के द्वारा करुणामूलक साम्य का विचार दुनिया में फैलाना है।''
  - अप्रैल 25 से मई 2 : आरामबाग (प. बंगाल) : **सुलभ ग्रामदान** का आविष्कार : ''सुलभ ग्रामदान में समाज-प्रेरणा और स्वार्थ-प्रेरणा का समन्वय''
  - मई २७ : गंगासागर : ''कपिल महामुनि ने यहां से सांख्य-विचार फैलाया। अब यहां से ग्रामस्वराज्य का विचार फैले।"
  - जून 13 से 28 : कलकत्ता : बलि प्रथा पर प्रहार ''जो मां अपने बच्चे का बलि मांगती है, वह मां नहीं हो सकती।'': शांति-सेवकों का संगठन : 'कुरान-सार' का प्रकाशन
  - जुलाई 13 से नवंबर 11 : **उत्कल-यात्रा :** "ग्रामदान में व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और सामुदायिक समर्पण का सुंदर संगम।"
  - दिसंबर 21 से 31 : रायपुर सर्वोदय-सम्मेलन : त्रिविध-कार्यक्रम : " त्रिमूर्ति-उपासना – ग्रामदान, ग्रामाभिमुख खादी, शांतिसेना।"

#### 1964 मार्च 3 : महाराष्ट्र-प्रवेश

- मार्च 5 से 7 : गोंदिया : आश्रम सम्मेलन
- अप्रैल 6 : सेवाग्राम : मुफ्त बुनाई योजना की घोषणा
- अप्रैल 10 से 20 : ब्रह्मविद्या-मंदिर, पवनार : 13 वर्ष 3 महीने 3 दिन के बाद भरत-राम का भावभीना दर्शन : ब्रह्मविद्या-मंदिर की स्थापना के बाद प्रथम बार आगमन
- अप्रैल 21 से जून 18 : वर्धा जिला यात्रा
- जून 19 से नवंबर 3ा ब्रह्मविद्या-मंदिर, पवनार में लंबा निवास
- नवंबर 4 : पदयात्रा प्रारंभ : गोपुरी (वर्धा) : 'गीताई-मंदिर' का भूमिपूजन
- नवंबर 13 : 'लॅबरंथाइन व्हर्टिगो' के कारण चक्कर की तकलीफ : पदयात्रा समाप्ति : ब्रह्मविद्या-मंदिर में पुनरागमन
- 1964 नवंबर 14 से 9 जुलाई 1965 : ब्रह्मविद्या-मंदिर में निवास : अकर्मयोग : 'वेदांत-सुधा, मनुशासनम्, विनयांजलि, गुरुबोध-सार' ग्रंथों का संकलन

''संतित नियमन और गर्भणत पर जो आध्यातिक आधेत है मैं उसे पास्त्रा

करता हूं, तो मैंने हिंदूधर्म का दावा छोड़ ही दिया, बल्कि मानवता में भी हार गया। मानव का लक्षण संयम रखना है। पुराने जमाने में ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक मूल्य था। आज उसको सामाजिक मूल्य भी प्राप्त हुआ है।''

- 1965 फरवरी 12-17 : भाषिक दंगों के कारण पवनार में उपवास : त्रिभाषी फार्म्युले के लिए सभी मुख्यमंत्रियों के आश्वासन पर उपवास समाप्ति
  - जुलाई 9 से अगस्त 23 : विदर्भ (महाराष्ट्र) की वाहन-यात्रा
  - अगस्त 24 : ग्रामदान तू**फान-यात्रा** के लिए बिहार की तरफ वाहन से प्रस्थान
  - सितंबर 11 : बिहार-प्रवेश
  - दिसंबर 14: जमशेदपुर: लालबहादुर शास्त्रीजी से (उनके ताशकंद जाने से पूर्व) अंतिम मिलन: रुग्णावस्था के कारण करीब तीन महीने निवास: 'भागवत-धर्म-सार' पर विवेचन
  - जून 7 : रानीपतरा ( पूर्णिया, बिहार ) : 50 साल का सेवाकार्य गांधीजी को समर्पित कर स्थूल प्रवृत्तियों से मुक्ति सूक्ष्म कर्मयोग आरंभ : पत्रव्यवहार आदि लेखन बंद : व्यक्तिनिष्ठ निर्णय के बजाय सामूहिक निर्णय के लिए साथियों को प्रेरणा
- 1967 फरवरी 22 : पूसारोड (बिहार) : 'ख्रिस्तधर्म-सार' पूर्ण : बिहारदान का संकल्प
- दिसंबर 7-8: पूसारोड (बिहार): विद्वज्जनों की परिषद: विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, उपकुलपित, मंत्री, शिक्षणतज्ञ उपस्थित: "शिक्षा न्यायविभाग के समान स्वतंत्र हो। आचार्य राजनीति से मुक्त हों। देश में उनकी स्वतंत्र शिक्त बने और वे देश का मार्गदर्शन करें। एक होता है अशांति-दमन विभाग और दूसरा है अशांति-शमन विभाग। पहले विभाग को हम पुलिस विभाग कहते हैं और दूसरे को शिक्षा विभाग। अगर शमन विभाग समर्थ होगा तो दमन विभाग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। केवल विश्वविद्यालय ही नहीं, सारा भारत ही विश्वविद्यालय-परिसर है। वहां पुलिस का होना आचार्यों पर एक कलंक ही मानना होगा।"
- 1968 मार्च 8 : कहलगांव (भागलपुर, बिहार) : आचार्य-कुल की स्थापना
  - सितंबर 11 : मुजफ्फरपुर : बचे हुए पांच व्रतों पर 21 अभंग और लिखकर ''अभंग-व्रतें' पुस्तक की पूर्ति, कुल अभंग 108
  - अक्तूबर 5 से 6 : बोधगया : संत सम्मेलन : अ.भा. गांधी विचारक सम्मेलन
     "भगवान बुद्ध की मुख्य देन करुणा नहीं, तृष्णाक्षय है। तृष्णाक्षय नहीं होगा,

1969 जुलाई 15 : रांची : 'अष्टादशी' (अठारह उपनिषदों का) चयन समाप्ति

- अक्तूबर 20 से 29 : राजगृह सर्वोदय सम्मेलन : बिहार दान की घोषणा : पृष्टि का अति तूफान चलाने का संदेश – ''मेरे पास आपको देनेलायक कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको दे सकता हूं – 'निद्रा'। गाढ़ निद्रा में शेर शेर नहीं रहता, मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। परमेश्वर-स्पर्श का यह मौका न खोयें – रोज 8 घंटा निःस्वप्न निद्रा अवश्य लें।'' : खानसाहब से मिलने सेवाग्राम जाने का निर्णय
- नवंबर 2 : सेवाग्राम आगमन और निवास : खानसाहब से भेंट
- नवंबर 8 : विनोबा, खानसाहब, जयप्रकाशजी का देश के नाम संयुक्त पत्रक
- नवंबर 15 से जून 1970 : शांतिकुटी (गोपुरी वर्धा) में निवास
- 1970 जून ७ सेः ब्रह्मविद्या-मंदिर में निवास : सूक्ष्मतर कर्मयोग का आरंभ
  - सितंबर 23 : ब्रह्मविद्या-मंदिर में स्थिर रहने का निर्णय
  - अक्तूबर 1 : सेवाग्राम में अमृतमहोत्सव-समारोह
  - अक्तूबर ७<sup>::</sup> **क्षेत्र-संन्यास** का संकल्प जाहिर
- 1971 फरवरी 9 : शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार
  - अक्तूबर 20 : 'काल जारणम्...' इस मार्गदर्शक सूत्र की रचना : 'साम्यसूत्र-वृत्ति' का ग्रथन
  - दिसंबर 2 : 'प्राज्ञ-सूत्राणि' की रचना
- 1972 मार्च 16 : ग्रंथ-मुक्ति
- अक्तूबर 15 : शिक्षण-परिषद योग-उद्योग-सहयोग शिक्षा-दृष्टि का विश्लेषण 1973 सितंबर 7-8 : उद्योगपतियों का सेमिनार : पंचशक्ति सहयोग
  - सितंबर 11 : 'सर्वं ब्रह्म' की उपासना की जगह 'विमल ब्रह्म' की उपासना का विचार – उपवासदान का शुभारंभ
  - सितंबर 23 : कार्यकर्ताओं के लिए चतुर्विध कार्यक्रम का निर्देश 1. पंचशक्ति सहयोग 2. शं ना र ग दे 3. उपवासदान 4. सर्वसम्मति से निर्णयपद्धति
  - अक्तूबर 3 : इस्लाम के उपास्य 99 नाम 'अस्माउल् हुस्ना' विष्णुसहस्रनाम में भी हैं, इसका स्पष्टीकरण
  - दिसंबर 3 : सर्व सेवा संघ संगीति जे. पी. का दस दिन पवनार में निवास, प्रभावतीजी के निधन के बाद प्रथम मिलन
- 1974 जनवरी 12 : प्रथम अ.भा. आचार्य-कुल सम्मेलन
  - मार्च ० प्रदिला सप्पेलन शासन के लिए मार्निश कार्य

- अगस्त 25 : हस्ताक्षर के बदले 'राम-हरि' लिखना प्रारंभ
- दिसंबर 13 : एक साल के मौन का संकल्प
- दिसंबर 25 : गीता-प्रतिष्ठान की ओर से प्रथम गीता प्रचार सम्मेलन, (गीता-जयंनी + ईद + ईसाजयंती) मौन प्रारंभ
- 1975 मार्च 13 : संघर्ष की नीति के बाद सर्व सेवा संघ में मतभेद। सर्व सेवा संघ का मौन। प्रबंध समिति का त्यागपत्र
  - मार्च 14 : सुब्रह 8.45 को दस मिनिट मौन-भंग करके जयप्रकाशजी से बातचीत
  - मार्च 15 : सर्व सेवा संघ का विभाजन
  - अप्रैंल 3 : उपवासदान गीताई कार्य को समर्पित
  - अप्रैल २४ : 'समणसुत्तम्' जैन धर्म-ग्रंथ का प्रकाशन (महावीरजयंती)
  - जून 25 : देश में आपात्काल घोषित
  - सिनंबर 6 : न्यूमोनिया से गंभीर बीमार
  - सितंबर 7 : समाचार लेने इंदिराजी का आगमन
  - दिसंबर 25 : भूरजस जयंती समारोह एक साल की मौन समाप्ति : 'अनुशासन' शब्द का स्पष्टीकरण – ''अनुशासन निर्भय, निर्वेर, निष्पक्ष आचार्यों का, शासन सरकार का।''
- 1976 जनवरी 16 : आचार्य-परिषद अनुशासन के लिए संगठन बने
  - फरवरी 21 : अ.भा. देवनागरी परिषद
  - फरवरी 25 : इंदिराजी से मुलाकात गोहत्या-बंदी के लिए अंतिम चेतावनी
  - अप्रैल 1 : एक दफा का आहार कम किया (आंशिक उपवास)
  - मई 17 : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, गोहत्या-बंदी का पवित्र कार्य न हुआ तो आमरण उपवास की बात
  - मई 29 : जन्मदिन 11.9.76 से गोहत्या-बंदी के लिए आमरण उपवास करने का संकल्प
  - मई ३१ : उस संबंध में जाहिर वक्तव्य
  - जून 10 : वक्तव्य छापने के कारण 'मैत्री' पत्रिका जब्त
  - जून 30 : सर्वोदय कार्यकर्ता सभा में सर्व सेवा संघ का विसर्जन करने की सलाह
  - सितंबर 3 : बंगाल और केरल प्रदेशों को छोड़कर सभी प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार गोहत्या-बंदी की संसद में घोषणा

- 1978 जुलाई 18 : बीमारी के बाद जे.पी. मिलने आये
  - अप्रैल 29 : उपवास की पूर्वतैयारी के लिए आहार कम किया
  - नवंबर 20 : बंगाल में सरकारी इजाजत से बड़ी तादाद में होनेवाली गोधन की हत्या की बात सुनकर 1 जनवरी 1979 से आमरण उपवास की घोषणा
  - दिसंबर 25 : सर्वोदय सम्मेलन : कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर 111 दिन तक उपवास स्थगित
  - दिसंबर ३० : प्रधानमंत्री मोरारजीभाई से मुलाकात
- 1979 फरवरी 25 : महाशिवरात्रि : उपवास की तैयारी के लिए आहार कम किया
  - मार्च 13 : गोहत्या-बंदी के लिए सत्याग्रह का आवाहन
  - अप्रैल 18 : केरल के मुख्यमंत्री वासुदेवन् नायर तथा बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से भेंट
- 1979 अप्रैल 22: गोहत्या-बंदी के लिए उपवास आरंभ 'आरब्धं जयजगत्'
  - अप्रैल 26 : दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा संसद में पशु-संवर्धनसंबंधी संविधान-संशोधन का आश्वासन : 4.50 बजे उपवास समाप्ति
  - अक्तूबर 8 : जे. पी. का देहांत
  - अक्तूबर 25 : बहनों की बारह साल की पदयात्रा (लोकयात्रा) की समाप्ति
  - दिसंबर 30 : विश्वमहिला सम्मेलन 'सप्तविधप्रतिज्ञा' का संदेश
- 1980 अक्तूबर 7 : गीताई-मंदिर उद्घाटन
  - अक्तूबर 10 : अ. भा. आचार्य-कुल सम्मेलन
- 1981 अगस्त 28 : बालकोबाजी की मृत्यु
  - सितंबर 11 : अ.भा. खादी-सभा 'खादी मिशन' की स्थापना
  - अक्तूबर 17 : भारतीय शांतिसेना सम्मेलन
- 1982 जनवरी 11 : ''इस देश में किसी भी उम्र के गाय-बैल न कटें'' इस हेतु <mark>देवनार,</mark> बंबई में सत्याग्रह प्रारंभ
  - नवंबर 4 : बुखार आया
  - नवंबर 5 : रात्रि 8.30 बजे हलका हार्ट अटैक
  - नवंबर ६ : स्वास्थ्य लगभग पूर्ण सुधार पर
  - नवंबर 8 : रात 10.30 बजे से आहार-जल-औषध का त्याग
  - नवंबर 15 : ब्रह्मनिर्वाण
  - नवंबर 16: अग्नि संस्कार। धामनदी में गांधीस्तंभ के पास

# 20 खंडों का एकत्रित अनुक्रम

| खंड 1 - वेद-चिंतन              |       | शांतिमंत्र                 | 2   |
|--------------------------------|-------|----------------------------|-----|
| 1. ऋग्वेद-सारः मूल             | 1     | 1 ईशोपनिषन्                | 6   |
| 2. ऋग्वेद-सार के 83 मंत्र (मूर | र) 91 | 2 केनोपनिषत्               | 10  |
| 3. वेद-चिंतन                   | 97    | 3 कठोपनिषन्                | 16  |
| 1 बाबा का वेदाध्ययन            | 99    | 4 प्रश्नोपनिषत्            | 38  |
| 2 कालप्रवाह में वेद            | 104   | 5 मुंडकोपनिषत्             | 44  |
| 3 वेदार्थ-प्रक्रिया            | 111   | 6 मांडूक्योपनिषत्          | 56  |
| 4 वेदोक्त यज्ञ-कर्म-उपासना     | 121   | ७ तैत्तिरीयोपनिषत्         | 60  |
| 5 वेद-प्रामाण्य                | 133   | 8 ऐतरेयोपनिषत्             | 76  |
| 6 देवता                        | 141   | 9 छांदोग्योपनिषत्          | 82  |
| 7 ऋषि                          | 158   | 10 बृहदारण्यकोपनिषत्       | 156 |
| 8 वेद-मौक्तिक                  | 180   | 11 श्वेताश्वतरोपनिषत्      | 212 |
| 9 वेद-मंत्र                    | 222   | 12 कौषीतिकब्राह्मणोपनिषत्  | 230 |
| 10 यजुस्-साम-अथर्व             | 276   | 13 मैत्रायण्युपनिषत्       | 238 |
| 11 वेदों की समन्वय-दृष्टि      | 286   | 14 नारायणोपनिषत्           | 246 |
| 12 वेद-बिंदु                   | 304   | 15 जाबालोपनिषत्            | 256 |
| 4. उपनिषदों का अध्ययन          | 313   | 16 आरुणिकोपनिषत्           | 258 |
| 1 3%                           | 315   | 17 कैवल्योपनिषत्           | 260 |
| 2 शांतिः                       | 330   | 18 ब्रह्मबिंदूपनिषत्       | 262 |
| 3 ॐ शांतिः शांतिः शांतिः       | 346   | 2. ईराावास्य-वृत्ति        | 265 |
| 4 परमार्थ की प्रस्थान-त्रयी    | 375   | 1 प्रस्तावना               | 267 |
| 5. सूचियां                     | 389   | 2 ईशावास्य-बोध             | 270 |
| 1 ऋग्वेदसारः मंत्रानुक्रभणिका  | 391   | 3 वृत्ति                   | 275 |
| 2 ऋग्वेदसारः और मूल ऋग्वेद     |       | 4 ईशावास्य का हिंदी अनुवाद | 316 |
| की संदर्भ-सूचि                 | 410   | 5 वितर्क और विवर्त         | 318 |
| 3 मंत्रार्थ विवरण-सूचि         | 424   | 3. उपनिषद्-चिंतन           | 323 |
| 4 संदर्भ-सूचि                  | 432   | 1 तत्त्वमसि                | 325 |
| 5 नाम-सूचि                     | 442   | 2 ईशादि 18 उपनिषद          | 334 |
| 6 उपनिषदों का अध्ययन की        |       | 4. ब्रह्मसूत्र             | 465 |

| ५ सवाप शासरकम् (संस्कृत)                     | 497     | 4. स्थितप्रज्ञ-दशन                 | 305            |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------|
| 5. सूचियां                                   | 503     | 1 निवेदन, अनुक्रम                  | 307            |
| 1 अष्टादशी विशेषनाम परिचय                    | 505     | 2 स्थितप्रज्ञ-लक्षण                | 313            |
| 2 अष्टादशी श्लोकानुक्रमणिका                  | 522     | 3 प्राज्ञ-सूत्राणि                 | 316            |
| 3 विवरित उपनिषद्वचन-सूचि                     | 527     | 4 स्थितप्रज्ञ-दर्शन                | 317            |
| 4 ब्रह्मसूत्रभाष्य वचन-सूचि                  | 535     | 5 युग की आवश्यकता                  | 432            |
| 5 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि                        | 537     | 6 आत्मस्मृति से स्मृति निराकर      | ण 441          |
| खंड 3 - गीतामृत - 1                          |         | 5. परिशिष्ट                        | 449            |
| 1. गीता-गीताप्रवचन और बाबा                   | TTT 1.1 | 1 गीनाध्याय-संगति                  | 451            |
|                                              | प्रा.11 | 2 गीतासार                          | 459            |
| 2. गीता-प्रवचन                               |         | 6. सूचियां                         | 463            |
| 3. साम्यसूत्र                                | 219     | 1 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि              | 464            |
| 1 वृत्तिः                                    | 221     | खंड 4 - गीतामृत - 2                |                |
| 2 प्रास्ताविक                                | 231     |                                    |                |
| 3 अभिधेयं परम-साम्यम्                        | 233     | 1. गीताई की कहानी                  | ्रप्रास्ता 11  |
| 4 ज्ञानयोग की प्रक्रिया –                    | 237     | 2. गीताई-चिंतनिका विवरणस           | हित 1          |
| महावाक्यमनुचितेयत् इ.                        |         | 1 चिंतनिका विवरणसहित               | 1              |
| 5 भिक्तयोग की प्रक्रिया -                    | 243     | 2 गीनाई का ध्यान                   | 412            |
| नाम्ना साद्गुण्यम् इ.                        |         | 3 गीताई की अधिकरणमाला              |                |
| 6 कर्मयोग की प्रक्रिया -                     | 249     | 4 यामुन मुनि का गीतार्थसंग्रह      | 418            |
| कर्ममानृकं अकर्म इ.                          |         | ५ गीना-गीताई                       | 423            |
| 7 त्रैगुण्य-विचार –                          | 254     | 3. गीताई शब्दार्थ कोश (संक्षिप     | त) 429         |
| प्रकृतिः शोध्या इ.                           |         | 4. सप्त शक्तियां                   | 465            |
| 8 तमोगुण-शोधन -                              | 258     | (कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, | , धृति, क्षमा) |
| श्रमसंजात-वारिणा इ.                          |         | 5. सूचियां                         | 491            |
| 9 रजोगुण-शोधन –                              | 262     | 1 गीताई श्लोक-सूचि                 | 493            |
| वेगस्य शमनं स्वधर्मेण इ.                     |         | 2 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि              | 501            |
| 10 सत्त्वगुण-शोधन –<br>सत्त्वस्य सत्त्वेन इ. | 266     | खंड 5 - गीता-भागव                  | त              |
| 11 छंदसि बहुलम्                              | 274     | 1. वेलोर-प्रवचन                    | 1              |
| 12 गणितं सहकारि                              | 277     | (वेलोर जेल में दिये गीता पर वे     | ह प्रवचन)      |
| 13 मृति-स्मृतिः शुद्धये                      | 278     | 1 गीतापूर्व की विचारधाराएं         | 3              |
| 14 मानुषं सौम्यम्                            | 280     | 2 गीता और महाभारत                  | 10             |
| 15 शरीरात प्रवहेत                            | 282     | 3 श्रीकृष्ण                        | 13             |

4 अष्टांग योग

E THEREOT

कर्मयोग, वचन, भाष्य

326

| 7. महागुहा में प्रवेश (ध्यान-मीमां | प्ता) 349 | प्रश्नात्तर, विविध, कुरान के च | दह      |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| 1 ध्यान का स्वरूप                  | 351       | रता, अस्माउल् हुम्ना – विष्णु  | महस्र-  |
| 2 ध्यान का प्रयोजन                 | 363       | नाम के साथ)                    |         |
| 3 ध्यान की प्रक्रिया               | 372       | 4. पारसियों की गायत्री         | 415     |
| ४ चमत्कार, साक्षात्कार             | 389       | 5. सूचियां                     | 417     |
| 5 समाधि                            | 395       | 1 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि          | 418     |
| 6 अतिमानस                          | 407       | खंड १ - संत-समागम              |         |
| 7 अभिध्यान                         | 419       | 1 मंत्राशा साम की मानावस       | 1       |
| 8 सूर्य का ध्यान                   | 423       | 1. संतसुधा-सार की प्रस्तावना   |         |
| 9 स्वानुभव                         | 430       | 2. विनयांजलि                   | 11      |
| 10 ध्यान-बिंदु                     | 438       | 3. गोस्वामी तुलसीदासजी         | 95      |
| 8. सूचियां                         | 447       | 1 तुलसीदासजी                   | 95      |
| 1 धम्मपदं गाथानुक्रमणिका           | 449       | 2 तुलसीरामायण                  | 104     |
| 2 धम्मपदं न्वसंहिता का             | 455       | 3 रामायण के आक्षेपों का उत्तर  |         |
| मुल संदर्भ                         |           | 4 नुलसीदासजी की बाल-सेवा       | 130     |
| 3 समणसुत्तं गाथानुक्रमणिका         | 458       | 5 भजन - जय जय जगजनिन,          |         |
| 4 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि              | 469       | ऐसेहू साहबकी, मोहजनित मल,      |         |
| खंड 8 - बाइबिल-कुर                 | 1.7       | कित न जाइ, मम हृदय भवन,        |         |
| •                                  |           | सनेही रागसों, लाभ कहा मानुष    | -       |
| 1. ख्रिस्तधर्म-सार (अंग्रेजी-हिंदी | ) 1       | पाये, भरोसो जाहि दूसरो, तन     |         |
| 2. ईसामसीह                         | 157       | मन रुचि, मेरो कह्यो सुनि पुनि  | _       |
| (महिमा और जीवन, तीन आज्ञा          | , और भी   | नाम मनिदीप, भलि भारत भूमि,     | नौमि    |
| मकान हैं, चॅरिटी-समादर,रिकन्स      | ॥इलेशन-   | नारायणं                        |         |
| समन्वय, ईसा की सीख और उ            | पदेश,     | 6 वचन                          | 150     |
| प्रश्नोत्तर, ईसा के शिष्य, बाइबि   | ल, विविध) | 7 व्यक्तिविशेष - राम, रामनाम   | , 177   |
| 3. कुरान-सार                       | 213       | सीता, भरत, लक्ष्मण, हनु        | मान,    |
| 1 प्रस्तावना                       | 215       | वाल्मीकि, विश्वामित्र, दश      |         |
| 2 चयन की दृष्टि                    | 219       | कौशल्या, कैकेयी, अहल्या, मंद   | ादरी,   |
| 3 संस्कृत सूत्र                    | 220       | रावण, वालि, सुग्रीव, जटायु     |         |
| 4 नखदर्पण में                      | 221       | 4. नामघोषा-सार                 | 219     |
| 5 अनुक्रमणिका                      | 237       | 1 प्रस्तावना, माधवदेव चरित्र,  | 221     |
| 6 रूहुल्-कुरान (हिंदी)             | 245       | व्याकरण, मूलग्रंथ, कठिन शब्दों | के अर्थ |
| 7 कुछ अरबी शब्दों के अर्थ          | 349       | 2 घोषाओं का विवरण              | 301     |
| ९ प्रस्काद पैगंबर और दस्लाप        | 252       | 3 श्रीश्रीशंकरदेव              | 364     |

# 20 खंडों का एकत्रित अनुक्रम

| 3 पौड़ी अनुक्रम                 | 494         | 12 हरिपाठ                                                        | 198     |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 6. संतवाणी                      | 439         | 13 स्फुट                                                         | 198     |
| 1 कबीरदास                       | 441         | 14 निवृत्तिनाथ                                                   | 237     |
| 2 मीरावाई                       | 454         | 15 सोपानदेव                                                      | 238     |
| 3 सूरदास                        | 460         | 3. नामदेव के भजन                                                 | 239     |
| 4 सुंदरदासजी                    | 463         | 1 कठिन शब्दों का अर्थ                                            | 323     |
| 5 भक्त रैदास                    | 466         | 2 भजनों की वर्णानुक्रमणिका                                       | 462     |
| 6 नरसिंह मेहता                  | 467         | 4. संत नामदेव                                                    | 307     |
| 7 लल्लेश्वरी                    | 474         | 5. एकनाथ के भजन                                                  | 327     |
| 8 चैतन्य महाप्रभु               | 474         | 1 प्रस्तावना-खंड (भागवन,                                         | 329     |
| 9 जगन्नाथदास                    | 478         | भारूड, भजन, स्थूल चरित्र,                                        | भाव-    |
| 10 विविध                        | 479         | चरित्र, जन ही जनार्दन, कीर्तन                                    | _       |
| 7. सूचियां                      | 481         | नाथपूर्वकालीन विचार-वि                                           | कास,    |
| 1 विनयांजिल भजनानुक्रम          | 483         | ऋणानुबंध, उपासनामृत)                                             |         |
| 2 नामघोषा-सार घोषानुक्रम        | 486         | 2 भजन                                                            | 368     |
| 3 जपुजी की पौड़ियों का अनुब्र   | ज्म ४ १ ४   | 3 भजन वर्णानुक्रमणिका                                            | 466     |
| 4 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि           | 495         | 6. एकनाथ महाराज                                                  | 426     |
| खंड 10 - पंचामृत 1              |             | (नाथ की दृष्टि, स्मरण, सत्याय                                    | ही नाथ, |
| (ज्ञानदेव-नामदेव-एक             | नाथ)        | प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा, भजन -<br>दिसे, जीवन-प्रसंग, विविध)      | – साकर  |
| 1. ज्ञानदेव के भजन और चिंती     | नेका 1      | 7. सूचियां                                                       | 457     |
| 1 चांगदेव चालीसी                |             | <ol> <li>सूर्यया</li> <li>ज्ञानदेव भजन वर्णानुक्रमणिव</li> </ol> |         |
| 2 भजनों के कठिन शब्दों के 3     |             | 2 चांगदेव चालीसी वर्णानुक्रम.                                    |         |
| 2. ज्ञानदेव महाराज              | 131         | <ul><li>3 नामदेव भजन वर्णानुक्रमणिव</li></ul>                    |         |
| 1 ज्ञानदेव और बाबा              | 131         | 4 एकनाथ भजन वर्णानुक्रमणि                                        |         |
| 2 संत ज्ञानेश्वर                | 135         | 5 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि                                            |         |
| 3 ज्ञानेश्वरी और उसकी विशेष     | ताएं147     | 6                                                                |         |
| 4 ज्ञानदेव की मधुर वाणी         | 170         | खंड 11 - पंचामृत 2                                               | ,       |
| 5 ज्ञानेश्वरी में कृषिगौरक्ष्य- | 173         | ( तुकाराम-रामदार                                                 | त आदि)  |
| वाणिज्यम् , श्रीमत् और ऊर्जि    | र्जेत,      | 1. तुकाराम के भजन                                                | 1       |
| बोला बुद्धीसी अटक, यत्रोपर      | रमते चित्तं | 2. संत तुकाराम की प्रसादी -                                      | 152     |
| 6 विविध                         | 182         | कतिपय अभंगों का विवेचन                                           |         |
| 7 ज्ञानदेव और योगी गोरखना       | य 184       | 3. तकाराम महाराज                                                 | 202     |

186

1 आत्म-चरित्र, वचनों का

219

8 ज्ञानदेव-तुकाराम

| 4. समर्थ रामदास              | 275        | 3 उत्तम साहित्य के लक्षण         | 15         |
|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 1 भजन                        | 280        | 4 साहित्य की कला-कुशलना          | 30         |
| 2 बोधबिंदु (दासबोध से)       | 321        | 5 राज्यशक्ति                     | 40         |
| 3 मनाचीं शतें                | 357        | 6 भारत में शब्द-परंपरा           | 49         |
| 4 समर्थ का स्मरण             | 377        | 7 साहित्यिक विवाद के कुछ मुद्दे  | 55         |
| 5. रामदासस्वामी              | 398        | 8 विज्ञानयुग में साहित्य         | 66         |
| (मनाचीं शतें, भजन, दासबोध के | वचनों पर्) | 9 साहित्य और साहित्यिकोंसे संबंध | 71         |
| 6. केकाशतक (मोरोपंत की       | 429        | 10 साहित्य के लिए कुछ परहेज      | 76         |
| केकावलि का चुनाव।            |            | 11 कुछ व्यावहारिक बातें          | 82         |
| 1 मोरोपंत                    | 450        | 12 काव्यसूत्र – साहित्य के लक्षण | 90         |
| 7. दक्षिण के संत             | 457        | 13 विषय-सूचि                     | 525        |
| 1 आंडाल                      | 459        | 2. कवि और काव्य                  | 95         |
| 2 अप्परस्वामी                | 461        | 1 वेदव्यास                       | 97         |
| 3 माणिक्कवाचकर               | 464        | 2 महाभारत                        | 99         |
| 4 तिरुवल्लुवर                | 477        | (धर्मराज, अर्जुन, भीम, भीष       | ₹,         |
| 5 नम्मालवार                  | 488        | द्रोणाचार्य, कर्ण, कुंती, गांधार | ì,         |
| 6 कंबन                       | 492        | विविध, विचख्नु-गीता, नमो-दशव     | <b>5</b> ) |
| 7 कूरतालवार                  | 492        | 3 विनोबारचिन मराठी कविनाएं       |            |
| 8 रामलिंगस्वामी              | 493        | (हितोपदेश, संयमी भारत, ईशतत्त्व  |            |
| 9 सुब्रमण्य भारती            | 494        | संशोधक संमेलन, गा गा रे सखय      | 1)         |
| 10 पुरंदरदास                 | 499        |                                  | 32         |
| 11 बसवेश्वर                  | 500        |                                  | 40         |
| 12 त्यागराज                  | 503        | स्वदेशी से)                      |            |
| 13 पोतना                     | 503        |                                  | 14         |
| 8. सूचियां                   | 505        | 3. मधुकर (स्फुट लेख, निबंधादि)   | 253        |
| 1 तुकाराम भजन वर्णानुक्रमणिक | ज 507      |                                  | 255        |
| 2 तुकाराम भजन प्रसादी वर्णा० | 520        |                                  | 256        |
| 3 रामदास भजन वर्णा0          | 521        |                                  | 258        |
| 4 रामदास बोधबिंदु वर्णा०     | 524        |                                  | 60         |
| 5 रामदास मनाचीं शतें वर्णा०  | 531        |                                  | 161        |
| 6 मोरोपंत केकाशतक वर्णा०     | 534        |                                  | 164        |
| ७ वचन-नाम-संदर्भ-सूचि        | 536        |                                  | 166        |
| खंड 12 - साहित्य औ           | र          | 4,                               | 70         |
| थाताचाच-नि                   |            | 9 स्वच्छना को लगाम 2             | 74         |

| 286 | 6. आत्मज्ञान और विज्ञान                                                                                                                                                                                                | 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 292 | 2 परिवर्तन की मांग                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 294 | 3 सामृहिक जीवन की कला                                                                                                                                                                                                  | 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 298 | 4 गजनीति-धर्मपंथ कालबाह्य                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 301 | 5 दुनिया को बनानेवाली ताकतें                                                                                                                                                                                           | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 303 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 305 | 7 विज्ञान का कल्याणकारी स्वरू                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 320 | 8 अतिमानस-भूमिका                                                                                                                                                                                                       | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 321 | 9 विज्ञान और श्रद्धा दोनों टिकेंगे                                                                                                                                                                                     | 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 322 | 10 विषय-सूचि                                                                                                                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 322 | 7. सुचियां                                                                                                                                                                                                             | 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 323 | 1 गोल्डन ट्रेझरी                                                                                                                                                                                                       | 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 324 | 2 विषयसूचि – साहित्य                                                                                                                                                                                                   | 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 325 | 3 विषयसूचि – विचारपोथी                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 325 | 4 विषयसूचि – आत्मज्ञान-विज्ञा-                                                                                                                                                                                         | F540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 327 | 5 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि                                                                                                                                                                                                  | 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 327 | उतंद 13 — गुनुगंजुषा                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 328 | खड । ५ — पत्र-मणूपा                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 337 | 1. पत्रव्यवहार                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 338 | -                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 340 |                                                                                                                                                                                                                        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 342 |                                                                                                                                                                                                                        | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 344 |                                                                                                                                                                                                                        | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 347 |                                                                                                                                                                                                                        | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 350 |                                                                                                                                                                                                                        | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 355 | 9                                                                                                                                                                                                                      | 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 358 |                                                                                                                                                                                                                        | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 361 |                                                                                                                                                                                                                        | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 363 |                                                                                                                                                                                                                        | 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 364 |                                                                                                                                                                                                                        | 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 366 | 1 व्यक्ति-परिचय                                                                                                                                                                                                        | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 368 | (पत्रों में उल्लिखित)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 378 | 2 वचन-नाम-सूचि                                                                                                                                                                                                         | 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 290<br>292<br>294<br>298<br>301<br>303<br>305<br>320<br>321<br>322<br>323<br>324<br>325<br>325<br>327<br>327<br>328<br>337<br>328<br>337<br>340<br>342<br>344<br>7350<br>355<br>358<br>361<br>363<br>364<br>366<br>368 | 290 1 मानव-पक्षी के दो पंख 292 2 परिवर्तन की मांग 3 सामूहिक जीवन की कला 4 राजनीति-धर्मपंथ कालबाह्य 301 5 दुनिया को बनानेवाली ताकते 303 6 अभिनव विज्ञानयुग और अहिं 7 विज्ञान का कल्याणकारी स्वरू 8 अतिमानस-भूमिका 9 विज्ञान और श्रद्धा दोनों टिकेंगे 10 विषय-सूचि 7. सूचियां 1 गोल्डन ट्रेझरी 2 विषयसूचि – साहित्य 3 विषयसूचि – विचारपोथी 4 विषयसूचि – आत्मज्ञान-विज्ञा- 5 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि 27 खंड 13 — पत्र-मंजूषा 1. पत्रव्यवहार 3 वापू की सेवा में 2 पिताजी तथा परिवार से 3 मालाकार की वृत्ति से 4 जीवनं-शोधयेत् 5 सेवा दिग्दर्शन 6 भूदान-यज्ञ पदयात्रा 7 बोध-बिंदु 9 स्नेहन सहजीवनम् 10 मुक्न चिंतन 2. सूचियां 1 व्यक्ति-परिचय (पत्रों में उल्लिखित) |

| पंचिनाटा, भौतिक अविरोधी,         |         | 11 सामूहिक साधना के संकेत     | 357    |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| नया आयाम)                        |         | 12 पत्र-दूत                   | 369    |
| 2 साधना सहकारी (आत्मचिंतन        | T- 35   | 3. ब्रत-चिंतन                 | 389    |
| प्रक्रिया, प्रार्थना, भक्ति, नाम | स्मरण,  | 1 त्रन-निष्ठा                 | 391    |
| गुणोपासना, मन से ऊपर उठना        | , सेवा, | 2 सत्य                        | 398    |
| स्थूल से सूक्ष्म कर्मयोग, विशि   | वेध)    | 3 अहिंसा                      | 405    |
| 2. आश्रम-दर्शन                   | 143     | 4 ब्रह्मचर्य                  | 422    |
| (1) आश्रम-विचार                  | 145     | 5 अस्वाद                      | 436    |
| 1 प्रास्ताविक                    | 145     | 6 अपरियह                      | 444    |
| 2 जीवन-समन्वय-केंद्र             | 152     | ७ अस्तेय                      | 451    |
| 3 पविर-हाउस                      | 161     | 8 शरीरश्रम                    | 454    |
| 4 अर्थमुक्त चिंतन की ओर          | 167     | 9 स्वदेशी                     | 462    |
| 5 ग्यारह चौकीदार                 | 177     | 10 सर्वत्र भयवर्जन            | 470    |
| 6 कुछ साधनात्मक बिंदु            | 182     | 11 सर्वधर्म-समानत्व           | 476    |
| 7 विविध विशेष                    | 193     | 12 स्पर्श-भावना               | 481    |
| (2) आश्रम-परिचय                  | 203     | 13 अनिंदा                     | 491    |
| 1 परंधाम आश्रम, पवनार            | 204     | 4. अभंग-व्रत (सार्थ)          | 493    |
| 2 छह आश्रमों की स्थापना          | 220     | (सूत्राणि, निवेदन, सत्य, अ    | हिंसा, |
| 1 समन्वय आश्रम                   | 223     | ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अ |        |
| 2 ब्रह्मविद्या-मंदिर             | 231     | शरीरश्रम, अभय)                |        |
| 3 प्रस्थान आश्रम                 | 232     | 5 सूचियां                     | 535    |
| 4 विसर्जन आश्रम                  | 233     | 1 अभंगव्रत-भजन वर्णान्क्रमणि  |        |
| 5 मैत्री आश्रम                   | 238     | 2 वचन-नाप-संदर्भ-सृचि         |        |
| 6 वल्लभ-निकेतन                   | 242     | खंड 15 – आरोहण                |        |
| 3 अन्य आश्रम – मार्गदर्शन        | 243     |                               |        |
| 1 सेवाग्राम आश्रम                | 243     | 1. सर्वोदय का बीजरूप मंत्र    | 3      |
| 2 निसर्गोपचार आश्रम              | 252     | 2. आरोहण – धाम से परंधाम      | 5      |
| (3) ब्रह्मविद्या-मंदिर           | 260     | (1) विचार-बीज की निरासत       | 7      |
| १ प्रारंभ                        | 261     | 1 विरासत का एहसास             | 7      |
| 2 सामूहिक प्रेरणा                | 269     | 2 'सर्वोदय' के सब वारिसदार    | 11     |
| 3 सामूहिक साधना                  | 273     | 3 खोजन-शोधन-संक्रमण           | 14     |
| 4 विश्वसमस्या-परिहार             | 290     | 4 प्रकाश की एक झलक            | 35     |
| 5 सामूहिक चित्त-निर्माण          | 297     | (2) सर्जनशील आविष्कार         | 41     |
| 6 सर्वसम्मित का सिद्धांत         | 312     | 5 बीजरूप दर्शन                | 41     |

से भी दान क्यों?, समझे बिना चारा नहीं, हृदय-प्रवेश करना है, हक से मांगा और मिला, भूमि-वितरण, भूदान सफल कब?, समना – आज का युगधर्म, दीर्घ पश्य, भूदानवृत्ति का विकास)

- 8 सौष्ठवपूर्ण पौधा 106 (भूदान-यज्ञ का कलशंः ग्रामदान, गिरिजनों मं, श्रद्धा बढ़ानेवाला काम, विकसित प्रदेश में, मालिकी मिटेगी मिटेगी, सर्वतोभद्र ग्रामदान, विचार लोकमान्य, जपयज्ञ, 'केवल' होकर रहना, अज्ञात-संचार, प्रेमभरी शिकायत, एषः पंथाः एतद् कार्यम्, असम में)
- 9 नयी कलम और पिरपूर्ण वृक्ष 152 (प्रथम प्रदक्षिणा, ग्रामदान का अभिनव-रूप, ग्रामस्वराज्य की योजना, पदयात्रा पूर्णाहुनि, ईश्वरदत्त विश्राम)

(3) चैतन्य-वृक्ष 167

10 नयी-नयी शाखा-प्रशाखाएं 167 (नित्य नवपल्लवित, सूनांजलि, संपति-दान, शांतिसेना, सर्वोदयपात्र, कूपदान, आचार्यों का मार्गदर्शन, लोक-संगठन, खादी, सत्याग्रह-शोधन शारदा-उपासना, नागरीलिपि, आश्रम स्थापना, स्त्रीशक्ति जागरण, नगर में काम, शील-संस्कृति रक्षा – पोस्टर आंदोलन, स्वच्छता, लोकनीति, प्लानिंग, राज-नीति के दिन गये, विज्ञान-अध्यात्म, सार लो, मौन-प्रार्थना, विश्व-शांति-सेना, जय जगत्)

11 विशेष अनुभूतियां 228(अजमेर, वैद्यनाथधाम, जगन्नाथपुरी, पंढरपुर, पीरपंजाल, बागीक्षेत्र, पूर्व

बंगला देश, बिहार आंदोलन, आपात्-काल, गोवंशहत्या बंदी)

(4) खाद-पानी

284

- 13 प्रयत्नों की पराकान्छा 284 (चरैंबेति, बारिश में यात्रा, रोज दो पड़ाव, विश्वदर्शन, पांव रुकेंगे नहीं, ईश्वरार्पण, अंतरात्मा गवाह)
- 14 आंतरिक यात्रा 297 (भक्त की आर्तना, अनन्य भक्ति लाभ, तपस्या से शुद्धि, भगवान के हाथ का आंजार, मानसिक द्वंद्व, बेचैनी, गहराई में, सूक्ष्मप्रवेश, विचार-निष्टा)
- 15 आध्यात्मिक वृत्ति और 323 क्रांति की भावना (सेवकगण, गणसेवकत्व, गहरा अध्ययन, सातत्य, आत्मदीपो, निष्काम-सेवक-समूह, सामूहिक साधना, एक हृदय बनें, परिश्द्ध चेतन-संपर्क)

(5) पूर्णाहुति

337

- 16 एक जंग और 337 (एक प्रयोग – अंतिम और सर्वोत्तम, क्रांति की आन, तूफान, ठोस काम हो, अकाल में भी काम, सघन क्षेत्र, नक्सलवाद, कसौटी, अंतर में अग्नि, ग्रामदान के बाद क्या? संभावनाएं, आरोहण एक मुकाम पर)
- 17 कृष्णार्पणम् 384 (मोर्चे से हटाये सेनापित की छटपटाहट, अंतिम प्रयास, साधना के अगले चरण, कर्ममुक्ति, सर्वोदय-दर्शन)
- 18 राम हरि! राम हरि! राम हरि! 400
- 3. आंदोलन का विहंगावलोकन 407
  - 1 विविध दृष्टिकोण 409
  - 2 विश्व-प्रवाहों का दर्शन 416

| 4.  | क्रीति-प्रक्रिया                  | 465   | 5. सत्याग्रह                     | 247    |
|-----|-----------------------------------|-------|----------------------------------|--------|
|     | 1 साम्यवाद का रास्ता              | 467   | 1 ऐनिहासिक परिप्रेक्ष्य में      | 249    |
|     | 2 लोकशाही समाजवाद                 | 478   | 2 सत्याग्रह का अर्थ              | 259    |
|     | 3 कल्ल-कानून-करुणा                | 486   | 3 आज के जमाने में सत्याग्रह      | 269    |
|     | 4 क्रांति : तत्व-विचार            | 498   | 4 सत्याग्रह : साधन और तंत्र      | 278    |
|     | 5 क्रांति : व्यवहार-विचार         | 508   | 6. शांतिसेना                     | 289    |
|     | 6 मनोविज्ञान की दृष्टि से सर्वोदर | F 520 | 1 शांतिसेना क्यों ?              | 291    |
|     | 7 साम्ययोग                        | 530   | 2 पार्श्वभूमि                    | 299    |
| 5.  | सूचियां                           | 547   | 3 शांति-शक्ति का प्रकटीकरण       | 303    |
|     | 1 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि             | 548   | 4 शांतिसेना क्या है?             | 310    |
| रवं | ड 16 – तीसरी शक्ति                | न     | 5 ऐनिहासिक परिप्रेक्ष्य में      | 314    |
|     |                                   |       | 6 स्वरूप और कार्यक्रम            | 316    |
|     | अहिंसा और सर्वोदय                 | 1     | 7 संघटन और अनुशासन               | 323    |
|     | स्वराज्य शास्त्र                  | 17    | 8 आक्षेप तथा स्पष्टीकरण          | 329    |
| 3.  | लोकनीति                           | 55    | 9 योग्यना और प्रशिक्षण           | 332    |
|     | 1 राज्यसंस्था का उदय              | 57    | 10 अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में    | 339    |
|     | शासन या दुःशासन?                  | 61    | 11 अणुशक्ति और निःशस्त्रीकरण     | 1344   |
|     | सत्ता की माया                     | 72    | 12 प्रकीर्ण                      | 356    |
|     | शासनमुक्ति का आदर्श               | 81    | 7. सर्वोदय-पात्र                 | 362    |
|     | 2 गणतंत्र या अवगुणतंत्र?          | 95    | 8. संस्था-संघटन                  | 381    |
|     | कल्याणराज या अकल्याणराज           |       | 9. सूचियां                       | 401    |
|     | लोकतंत्र-सुधार के लिए सुझाव       | 121   | 1 वचन-नाम-सूचि                   | 403    |
|     | 3 सत्ता कैसे मिटेगी?              | 133   | 2 विषय-सूचि                      | 409    |
|     | राजनीति का विकल्प लोकनीति         | 141   | 3 संदर्भ-सूचि                    | 413    |
|     | गांधीजी और लोकनीति                | 157   | C.                               |        |
|     | लोकनीति की दिशा में               | 163   | खंड 17 – शिक्षा, स्त्री-         | -शाक्त |
|     | 4 जय जगत्                         | 166   | 1. शिक्षण-विचार                  | 1      |
|     | 5 आचार्यकुल                       | 170   | (1) भारतीय शिक्षण-दृष्टि और परंप | ारा 3  |
|     | 6 प्रकीर्ण                        | 175   | (2) शिक्षा के मूलभूत तत्त्व      | 16     |
| 4.  | ग्रामस्वराज्य                     | 183   | 1 जीवन और शिक्षण                 | 16     |
|     | 1 गांव-गांव में हो स्वराज्य       | 185   | 2 सहज शिक्षण                     | 20     |
|     | 2 सारा गांव एक परिवार             | 189   | 3 निवृत्त शिक्षण                 | 27     |
|     | 3 ग्रामदान : ग्राम-परिवार         | 197   | 4 पूर्णात् पूर्णम्               | 37     |
|     | 4 भौतिक-आध्यात्मिक उन्नति मार्ग   | 213   | 5 साक्ष्य या मार्शक              | 40     |

| 8   | शिक्षा का माध्यम – मानृभाषा  | 50    | (८) आचार्यकुल        |                                         | 227   |
|-----|------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------|-------|
|     | शासनमुक्न शिक्षण             | 58    | स्फुट                |                                         | 235   |
| 10  | मातृमुखंन शिक्षणम्           | 62    | 2. स्त्री-शक्ति      |                                         | 237   |
| (3) | वर्तमान शिक्षा के दोष और     | 69    | 1 स्त्री-शक्ति का    | आशय                                     | 239   |
|     | शिक्षा में क्रांति           |       | 2 स्त्री-शक्ति की    |                                         |       |
| 1   | यह विद्या है या अविद्या?     | 69    | ब्रह्मविद्या         |                                         |       |
| 2   | आज की परीक्षा-पद्धति         | 80    | 3 स्त्री-शक्ति और    |                                         |       |
| 3   | छुट्टियों की खैरान           | 81    | समाज-परिवर्तन        |                                         | 265   |
| 4   | इतिहास-शिक्षण                | 85    | 4 संयम से परिवार     | -                                       | 274   |
| 5   | शिक्षा में क्रांति           | 101   | 5 स्त्री, मानवमृर्ति |                                         |       |
| (4) | नयी तालोम                    | 109   | 6 प्रकीर्ण           |                                         | 284   |
| 1   | क्यों और कैसे                | 109   | 3. कार्यकर्ता-पाथेय  |                                         | 297   |
| 2   | ज्ञान और उद्योग              | 122   | 1 कार्य              | 4                                       | 299   |
| 3   | पद्धित-पंचक                  | 126   | (हमारा मिशन,         |                                         |       |
| 4   | आर्थिक, सामाजिक और           | 128   | समग्रदृष्टि)         |                                         |       |
|     | आध्यात्मिक पहलू              |       | 2 कर्ना              |                                         | 306   |
| 5   | विद्रोह की दीक्षा            | 130   | (कार्यकर्ता कैसा ह   |                                         |       |
| 6   | मूलोद्यांग की शिक्षण-दृष्टि  | 137   | नैयारी, अध्ययनर      |                                         |       |
| 7   | विषय कैसे पढ़ाया जाये        | 146   | लोकहृदय में प्रव     |                                         | 11    |
| 8   | चरखे का विधिवत् अभ्यास       | 151   | 3 संयोजन             | •                                       | 330   |
| 9   | एकड़ का कोछक                 | 152   | (हमारा संघटन,        |                                         |       |
| 10  | रेखन की सामग्री              | 154   | की योजना)            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,     |
| 11  | चित्रकला की दृष्टि           | 158   | 4 विचार-सफाई         | :                                       | 343   |
| 12  | गुण-विकास ही शिक्षण          | 163   | (श्रम-मीमांसा, स     |                                         |       |
| (5) | विद्यार्थी                   | 167   | अस्वाद-चर्चा,        |                                         |       |
| (6) | शिक्षक                       | 182   | सेवा-साधना का        |                                         |       |
| 1   | शिक्षक •                     | 182   | 5 प्रयोजन-निष्मयो    | 9                                       | 356   |
| 2   | केवल शिक्षण                  | 195   | (आपस में प्रेम,      |                                         |       |
| (7) | विद्यालयों की विविध संकल्पना | एं199 | शक्ति, चित्तश्दि     | -                                       |       |
| 1   | कोंटुंबिक पाटशाला            | 199   | में)                 | ,                                       |       |
| 2   | एक घंटे की पाठशाला           | 201   |                      | - TITI-211                              | 2 7 2 |
| 3   | चौबीस घंटे आनंद              | 205   | 4. गांधी : जैसा देख  | _                                       | 373   |
| 4   | देहात और शहरों की तालीम      | 208   | 1 क्रांति-शांति का   | 6/                                      |       |
| 5   | परिश्रमालय द्वारा शिक्षण     | 211   | 2 एक विरल महाप्      | रुष 3                                   | 379   |

| 7 स             | ान्याग्रह                   | 400  | (१) व्यापार   | ओंग व्यापारी       | 210 |
|-----------------|-----------------------------|------|---------------|--------------------|-----|
| 8 र             | गांतिसेना का अक्षय बीज      | 408  | (10) आर्थिक   | योजना              | 218 |
| 9 3             | ाहिसा की शक्ति              | 413  | 1 पहली प      | ांचवार्षिक योजना   | 220 |
| 10 F            | नःशस्त्र प्रतिकार           | 419  | 2 योजना       | : आक्षेप और विकल्प | 238 |
| 11 द            | रिद्रनारायण की उपासना       | 423  | 3 अहिंसन      | ह नियोजन के मूलभूत | 254 |
| 12 3            | हिंसक समाज-रचना-दर्शन       | 427  | सिद्धांन      |                    |     |
| 13 34           | गश्रम-परंपरा                | 432  | (11) जनसंख    | या का प्रश्न       | 257 |
| 14 स            | वाध्यायप्रवचनाभ्यां         | 435  | (12) प्रकीर्ण |                    | 264 |
| 15 <del>K</del> | थूल छोड़ो, सूक्ष्म पकड़ो    | 439  | 2. खादी       |                    | 269 |
| 16 रा           | मनामशुं ताळी लागी!          | 443  | (1) नत्त्व    |                    | 271 |
| 17 वु           | हुछ खुलासा                  | 446  | 1 यंत्र-य्ग   | और खादी            | 291 |
| 18 ग            | ांधी-विश्वास या             | 449  | 2 निर्दोष     | दान और             | 294 |
| 19 ग            | ांधी-विचार का प्राणकार्य    | 456  | श्रेष्ठ व     | ज्ला का प्रतीक     |     |
| 20 स            | <b>ां</b> स्मरण             | 457  | 3 चरखे वे     | ह सहचारी भाव       | 299 |
| 21 'ह           | हे राम!'                    | 467  | 4 खादी ब      | ानाम गादी          | 301 |
| 5. सूचि         | <b>ग्यां</b>                | 473  | (2) रूप औ     | र तंत्र            | 305 |
| 1 a             | चन-नाम-संदर्भ-सूचि          | 474  | 1 खादी व      | ता गृह्यशास्त्र    | 324 |
| खंड 1           | 18 - साम्ययोगी स            | गमाज | (3) कार्य     |                    | 328 |
|                 |                             | , -, | 1 खादी 3      | और सरकार           | 344 |
|                 | र्थिक विचार                 | 1    | 2 कताई-ग      | मजदूरी का सवाल     | 352 |
|                 | गम्ययोगः वैकल्पिक विचारध    |      | 3 खादी-प्र    | चार                | 353 |
|                 | गमाजवाद-साम्यवाद की समीक्ष  |      | 4 समग्रता     | से सोचें           | 354 |
|                 | गम्यवाद नहीं, साम्ययोग      |      | 5 खादी वि     | नशन                | 356 |
|                 | गंधीजी और साम्यवाद          | 30   | 3. गो-सेवा    |                    | 357 |
|                 | गाम्ययोगः आवश्यकना          |      | 1 गो-उपा      | सना                | 359 |
|                 | मिनिष्ठा और श्रमप्रतिष्ठा   |      |               | । की दृष्टि        | 364 |
|                 | नपरियहः शक्ति और सिद्धि     |      |               | ा का रहस्य         |     |
|                 |                             | 79   |               | जीवन की शोकांतिका  |     |
|                 | तनधारा बहे                  | 95   | _             | एक सांस्कृतिक मांग |     |
|                 |                             | 103  |               | बंदी का सत्याग्रह  | 386 |
|                 | वेश्वस्त-वृति से स्वामित्व- | 115  | 7 वेद में     |                    | 395 |
|                 | विसर्जन तक                  |      | ४ विविध       |                    | 398 |
|                 | दान-ग्रामदान : स्वामित्व    | 127  |               |                    |     |
| f               | वेसर्जन का एक प्रयोग        |      | 4. विविध      |                    | 405 |

| 5 जातिभेद                 | 440 | 8 बापू का सिपाही             |  |
|---------------------------|-----|------------------------------|--|
| 6 कुछसेवा                 | 446 | 9 ग्रामापासना                |  |
| 7 आदिवासी-सेवा            | 455 | 10 खंडिन मूर्तियों की उपासना |  |
| 8 ग्रामसेवा               | 458 | 11 चालीस वर्ष की समाप्ति पर  |  |
| 5. सूचियां                | 469 | 12 कारावास-आश्रम             |  |
| 1 वचन-नाम-सूचि            | 470 | 13 गीना-प्रवचन का जन्म       |  |
| 2 विषय-सूचि               | 478 | 14 पवनार आगमन                |  |
| 3 संदर्भ-सूचि             | 482 | 15 प्रसाद-प्राप्ति           |  |
| खंड 19 — धर्मामृत औ       | JJ. | 16 व्यक्तिगत सत्याग्रह       |  |
| चरितामृत                  | •   | 17 अंतिम लड़ाई               |  |
|                           |     | 18 हरिजन-उपासना              |  |
| 1. धर्मामृत               | 1   | 19 गो-उपासना                 |  |
| 1 धर्म-विचार              | 3   | 20 शांति-उपासना              |  |
| 2 समन्वय की दिशा          | 25  | 21 कांचन-मुक्ति का प्रयोग    |  |
| 3 हिंदूधर्म               | 33  | (3) वियुक्तः (1951 से 1970)  |  |
| 4 मूर्तिपूजा-रहस्य        | 50  | 1 पदयात्राकाल                |  |
| 5 उपासना-स्थान            | 69  | 2 प्रसुप्त भावना             |  |
| 6 ईश्वर                   | 89  | 3 भूदान-गंगा                 |  |
| 7 अवनार-मीमांसा           | 110 | 4 सूक्ष्म प्रवेश             |  |
| 8 वर्णाश्रम-व्यवस्था      | 115 | 5 आचार्यकुल                  |  |
| 9 मांसाशन-मुक्ति          | 160 | 6 समापन                      |  |
| 2. अहिंसा की तलाश         | 169 | (4) मुक्तः (1970 से 1982)    |  |
| आरंभ में                  | 171 | 1 मुक्ति की राह पर           |  |
| (1) अयुक्तः (सन् 1916 तक) |     | 2 क्षेत्र-संन्यास            |  |
| 1 वह गांव, वह घर          | 182 | 3 सूक्ष्मतर में              |  |
| 2 हमारे दादा              | 185 | 4 साथियों से                 |  |
| 3 भक्तिमती मां            | 188 | 5 उपवासदान                   |  |
| 4 योगी पिताजी             | 196 | 6 एक साल का मौन              |  |
| 5 विद्यार्थीकाल           | 203 | ७ एतत् अनुशासनम्             |  |
| 6 गृहत्याग                | 209 | 8 गावंशहत्या-बंदी-उपवास      |  |
| (2) युक्तः (1916 से 1950) | 214 | 9 मृत्यु का चिंतन            |  |
| 1 काशीवास                 | 214 | (5) वाङ्मय-उपासना            |  |
| 2 सत्याग्रहाश्रम          | 216 | (6) साधना के पहलू            |  |
| 3 एक साल की छुट्टी        | 222 | (७) अनुभवि                   |  |

| 3. बागी-समर्पण                | 382             | 28 धीरेंद्र मजुमदार      | 516 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----|
| (सहज यात्रा, समस्या की        | जड़ें,          | 29 बाबा राघवदासजी        | 517 |
| सुबह का भूला शाम वापस,        | अहिंसा          | 5. सूचियां               | 519 |
| का सामृहिक साक्षात्कार, प्राय | यश्चित          | 1 वचन-नाम-संदर्भ-सृचि    | 520 |
| – शुद्धि – नवजीवन, व्य        | <b>ग्व</b> हारी | खंड 20 -शेषामृतम्        |     |
| दुनिया की अव्यावहारिकना       | 1)              |                          |     |
| 4. ऋषि-तर्पण                  | 403             | 1. भारतीय संस्कृति       | 1   |
| 1 लोकमान्य तिलक               | 405             | 1 भारतीय संस्कृति        | 3   |
| 2 रामकृष्ण परमहंस             | 416             | 2 संस्कृत                | 40  |
| 3 स्वामी विवेकानंद            | 421             | 3 हिंदी                  | 52  |
| 4 रमण महर्षि                  | 430             | 4 नागरी लिपि             | 81  |
| 5 इतिहासाचार्य राजवाडे        | 433             | 5 लिपि-सुधार             | 93  |
| 6 श्रीअरविंद                  | 438             | 2. कश्मीर का प्रश्न      | 101 |
| 7 सॉक्रेटिस                   | 446             | 3. नाममालादि विविध       | 133 |
| 8 टॉल्स्टॉय                   | 449             | 1 सर्वधर्म-स्मरण         | 135 |
| 9 स्वामी दयानंद               | 454             | 2 विचार कणिका            | 195 |
| 10 कस्तूरबा                   | 456             | 3 अमृत-बिंद्             | 279 |
| 11 महादेवभाई देसाई            | 459             | 4 प्रश्नात्तर            | 305 |
| 12 जमनालाल बजाज               | 461             | 4. पूर्ति                |     |
| 13 काकासाहब कालेलकर           | 468             | 1 वेदोर्पानषद            | 353 |
| 14 किशोरलालभाई                | 471             | । वदापानपद<br>2 गांधीजी  | 355 |
| 15 सानेगुरुजी                 | 477             | 3 अपने बारे में          | 365 |
| 16 पंडित जवाहरलाल नेहरू       | 481             |                          | 378 |
| 17 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी    | 487             | 5.परिशिष्ट               | 415 |
| 18 सरदार वल्लभभाई पटेल        | 491             | 1 जीवन की प्रमुख घटनाएं  | 417 |
| 19 जयप्रकाश नारायण            | 494             | 2 एकत्रित अनुक्रमणिका    | 435 |
| 20 अमलप्रभा दास               | 498             | 3 बीस खंडों की संकलित    |     |
| 21 गोपबंधु चौधरी              | 499             | वचन-सूचि                 | 449 |
| 22 मगनलाल गांधी               | 500             | 4 पदयात्रा पड़ाव-सूचि    | 519 |
| 23 पंडिन खरशास्त्री           | 503             | 5 खंड 1 की अन्य वचन-सूचि | 575 |
| 24 ठक्करबापा                  | 503             | 6. सूचियां               | 579 |
| 25 खान अब्दुल गफ्फारखान       | 506             | 1 संक्षेप खुलासा संपूर्ण | 580 |
| 26 वल्लभस्वामी                | 507             | 1 वचन-नाम-संदर्भ-सूचि    | 582 |
| 27 मनोहर दिवाण                | 513             | χ.                       |     |

# 20 खंडों की संकलित

# वचन-सूचि

(जिन वचनों पर कुछ विवेचन किया गया है वे तिरछे-इटालिक-अक्षरों में दिखाये हैं।) (कृपया संक्षेपों का खुलासा पृष्ठ 580-81 पर देखें।)

| वचन                  | संदर्भ             | खंड.पृष्ट          | वचन                 | संदर्भ                         | खंड.पृष्ठ            |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| ॐ असतो मा            | गृह १              | 2.416              | अकुतोभयम्           | सास् 47                        | 3.296                |
| ॐ इत्येकाक्षरम्      | गी 8.13            | 2.310              | अक्कोधेन जिने       | धम्म ।.16                      | 7.118                |
| ॐ इत्येनदक्षरं       | छां।               | 2.398              | अक्षरं अनिर्देश्यम् | गी 12.3                        | 12.449               |
| ॐ इत्येतद् अनुइ      | ग छां।३            | 1.329              | अक्षराणां अकारो     | गी 10.33 11                    |                      |
| ॐ क्रतो स्मर         | ईश। 7              | 1.368              | अक्षरावगम-लब्धये    |                                | 19.61                |
| ॐ तत् सन् श्री नाराय | मण विनोबा 2.4:     | 50: 20.135         | अक्षिण्वन् योगतस्   | मन् 2.27 2.                    | 387:14.333           |
| ॐ तत् सदिति          | गी 17.23           | 3.201 से           | अक्षेर् मा दीव्यः अ | सा 10.5.7 1.                   |                      |
| 204,246,412          | 2,418,421,457;     | 5.143,299          | अखंड एकांत सेवावा   | राबो ४०५                       | 11.394               |
| ॐ देहें प्राणें मनें | विनोबा             | 13.438             | अखंड न खंडे         | तुका 505                       | 2.359;               |
| ॐ नमः शिवाय          |                    | 9.188              |                     | 11.2                           | 23; 13.253           |
| ॐ नमो                |                    | 20./38             | अखंड हरिकथेचा       | राबो ४४३                       | 11.386               |
| ॐ नमो जी आद्या       | 🦟 ज्ञाने ।.।       | 10.147             | अगस्त्यः खनमानः     | ऋसा 1.24.                      | 7 1.162-63           |
| ॐ नमो नारायणाय       | रामानुज-मंत्र      | 6.244              | अगा मर हा बोलु      | ज्ञाने 9.513                   | 3.18;                |
| ॐ नमो भगवते          | मंत्र              | 4.404-5;           |                     |                                | 10.210               |
|                      | 5.252; 13.145,4    | 19: <b>20.</b> 137 | अग्नये इदं          |                                | 13.53                |
| ॐ नमो मृत्यवे        | कठ शांभा           | 2.374              | अग्निः पूर्वेभिर्   | ऋसा ।.1.2                      | 1.224; 20.5          |
| ॐ नमो सिद्धं         |                    | 7.281              | अग्निमीळे पुरोहितम् | ऋसा।.।.।                       | 1.115,               |
| ॐ भवति या पक्षा      | राबो ३४६           | 11.401             | 119,13              | 5,148-49,223                   | ; 3.168-9;           |
| ॐ भूर् भुवः स्वः     | गायत्री मंत्र 1.18 | 39; <b>19.2</b> 31 | 6.381;              | <b>12.</b> 43,51; <b>15</b> .5 | i08; <b>20.</b> 5,48 |
| ॐ सह नाववतु          | शांतिमंत्र         | 2.372              | अग्निरस्मि जन्मना   | ऋसा 3.2.8                      | 1.170,242            |
| अंशेन कृष्णः किल     | गीशांभा-उपो        | 5.193; 9.7         | अग्निर् यथैको       | कठ 81                          | 2.379                |
| अंशेऽपि समावेशात्    | सासू 56            | 3.297              | अग्निवद् अहं        | गीशांभा 9.2                    | 9 5.194              |
| अकरा अकरा बहु        | रा स्फुट 58.1      | 7 11.412           | अग्ने नय सुपथा      | ईश । ४                         | 1.357,368;           |
| अकर्दमं इदं नीर्थं   | वारा बाल 2.5       | 3.357;             |                     | 2                              | 311; 8.382           |
|                      | •                  | 6.187              | अग्ने नय सुपथा      | ऋसा 1.24                       | .15                  |

| अघं स केवलं           | मनु 3.26                        | 4.79             | अनीद्रियं                          | मी 6.21                       | 10.182        |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| अध्या                 | ऋग्वेद                          | 20.355           | अती लीनता सर्वभावें                | मश 102                        | 11.409        |
| अंगानां मर्दनं कृत्वा | 2376                            | ; <b>12.</b> 313 | अतो धर्माणि धारयन्                 | ऋसा ।.4.3                     | 19.5          |
| अंगुष्ठमात्रः         | कठ ५५                           | 20.363           | अतोऽस्मि लोके                      | गी 15.8                       | 20.138        |
| अंगुष्ठोदकमात्रेण     | <b>16.</b> 394;                 | 17.330;          | अत्ता चराचरब्रहणात्                | ब्रस् 1.2.9                   | 4.377         |
|                       |                                 | 18.179           | अत्र पिता अपिता                    | बृह 102                       | 1.306;        |
| अचित्तं ब्रह्म        | ऋसी 1.20.8                      | 1.184;           |                                    | 2.326,464; 5.5                | ; 11.198      |
| 14.                   | .435; <b>17.</b> 177,39         | 93: 18.51        | अत्र वेदार्थः                      | सासू ४७                       | 3.301         |
| अचिनोति अर्थान्       |                                 | 17.183           | अथ केन प्रयुक्तोऽयं                | गी 3.36                       | 5.52          |
| अचिंत्य अनंत शकतिर    | नाघो ।33                        | 9.314            | अथ भारत-भू प्रशंसा                 | शंकरदेव                       | 9.328         |
| अच्युतभाववर्जितं      | भागवत                           | 5.483;           | अथ यत् तपो दानं                    | छां 34                        | 1.358         |
|                       | 11.48                           | 83: 14.60        | अथ यत् सत्त्रायणं                  | छां 135                       | 14.434        |
| ॲंज आय हॅव लवड्       | ख्रिस्त 20.2.2                  | 8.177            | अथ यद् अनाशकायनं                   | छां 135                       | 14.434        |
| ॲज दायसेल्फ           | ख्रिस्त12.5.4 8                 | 3. 171-72        | अथ यद् यज्ञ                        | छां 134 5,225                 | 5: 14.434     |
| अजं ध्रुवं            | श्वे 25                         | 2434             | अथ योगानुशासनम्                    | योसू 1.1 3.2                  | 290,320.      |
| अजां एकां             | श्वे 43                         | 2.438            | 454; 7.307,309,3                   | 29,342; <b>12.</b> 320        | );13.313      |
| अजि! नेउनि सर्व       | विनोबा                          | 12.128           | अथ योऽन्यां देवतां                 | बृह 16                        | 4.178         |
| अज्ञानांधस्य लोकस्य   |                                 | 3.111            | अथवा प्राज्ञ योग्यांच्या           | गीताई 6.42                    | 19.381        |
| अज्येष्ठासो           | ऋसी 5.4.4                       | 1.195;           | अथातः प्राज्ञजिज्ञासा              | प्रा।                         | <b>3.</b> 316 |
|                       | 14.284; 17.33                   |                  | अथातस्त्यागमीमांसा                 | सासू 101                      |               |
| अणुरेणु या थोकडा      | तुका 857                        | 1.340;           | अथातो धर्मजिज्ञासा                 |                               |               |
| 2.487; 6./            | 70; <b>10.</b> 188; <i>11</i> . | 200, 211         | अथातो ब्रह्मजिज्ञासा               | ब्रसू।।।।                     | 2427,         |
| अणोरणीयान् महतो       | कंठ 44                          | 2,377;           | 470, 476, 492; 3.2                 | 35,290,302;4.                 | 27,192.       |
|                       | 11.211,40                       | 8;19.469         | 234,324,348; 6.                    | 31; 7.404; 15.3               | 330,531       |
| अतप्ततनूर् न          | ऋसा 9.4.10 1.                   | .113,262         | अदब्धानि वरुणस्य                   | ऋसा 1.5.6                     | 1.156         |
| अतिथिर् गृहेगृहे      | ऋसा 10.13.1                     | 1 4.469          | अदितिर् द्यौर्                     | ऋसा । . १४.७ 1                | .233,337      |
| अतिपरिचयात् अवज्ञा    | सुभाषित                         | 9.348            | अदित्सन्तं                         | ऋसा 6.8.1                     | 1.253         |
| अति लघु रूप           | तुरा सुंदर 2                    | <b>9.</b> 204;   | अदीनाः स्याम                       |                               | <b>2.</b> 281 |
|                       |                                 | 20.219           | अदृष्टो द्रष्टा                    | _                             | 9.413         |
| अतिवृष्टि अनावृष्टि   | रामदास                          | 11.413           | अद्धि तृणमध्ये                     | ऋसा 1.23.13                   | 1.187:        |
| अतिशब्दः कट्वादिषु    | गीशांभा 17.9                    | 6.239            |                                    |                               | 18.396        |
| अतिष्ठन्तीनाम्        | ऋसा 1.8.6                       | 1.228;           | अद्यतेऽति च                        | तैति 9 1.33                   | 4; 2.419      |
|                       | 3.64                            | 4 12.355         | अद्याद्या श्वःश्वः                 | ऋसा 8.8.4                     | 1.259.        |
| अति सुकुमारः हि       | योसू व्यासभाष्य                 | 7.443            | 294; <b>2.</b> 456; <b>7.</b> 387; | <b>8.</b> 189; <b>12.</b> 364 | :14.445       |

| अद्रैत-वृति चालो       | एक 222                          | 10.354           | अनंता वै वेदाः      |
|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| अद्वैतीं तों माझें     | तुका 182                        | 11.224           | अनन्य आवडीचें       |
| अधमे केवले दोष         |                                 | 9.229,           | अनन्यचेताः सतत      |
| *                      |                                 | 48:14.92         |                     |
| अधर्मेण एधते           | मनु 4.69                        | 6.335;           | अनन्याश् चिंतयः     |
| 2 27                   |                                 | <b>2.</b> 91,499 | अनन्योदकें ध्वट     |
| अध स्वप्नस्य निर्विदे  | ऋसा ।.19.4                      |                  | अनपेक्षः शुचिर्दक्ष |
|                        |                                 | 6.127            | अनभिस्नेह           |
| अधिकस्य अधिकं          | 3.70                            |                  | अनलहक               |
| अधिक हानिकर            | अब्र 48                         |                  |                     |
| अधिकार तैसा करूं       | तुका ६९३                        |                  | अनादि अनंत आ        |
| अधिकार-सामान्यात्      | सासू ४३                         | 3.295            | अनाविष्कुर्वन्      |
| अधिचित्तेन आयोगः       | बुद्ध 7.36                      |                  | अनिकेतः स्थिरम      |
| अधिष्ठान प्रगट डोळां   | ज्ञाने 6.171                    | 10.222;          | 7.412; 1            |
|                        |                                 | 19.71            | अनिर्देश्यम्        |
| अधिष्ठानं तथा कर्ता    | गी 18.14                        | 5.152;           | अनिर्वचनीयमुभय      |
|                        | .363-64; 18.14                  | 4; 19.292        | अनिर्वचनीया         |
|                        | तैति 18                         | 2.393            | अनिष्टमिष्टं मिश्रं |
| अधोक्षज                | विसना                           | 10.366           | अनुकूलः             |
| अधोभूते हि अक्षगुणे    |                                 | 10.366           | 36                  |
| अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं | गी 13.11 2.2                    | 76; 5.281        | अनु जनान् यतते      |
| अध्यासो नाम            | ब्रसूभा प्रास्ता                | 2.475;           | 3                   |
|                        |                                 | 6.182-83         | अनुबंधं क्षयं       |
| अनित प्रश्न्यां        | बृहद् 3.6.1                     | 2.427            | अनुब्रुवाणो         |
| अनतिप्रश्न्यां वै      | बृहद् 6.4.20                    | 5.197            | अनुभव खरा           |
| अनिधकृतत्वाच्च         | सासू 57                         | 3.297            | अनुरोधेन मार्गेण    |
| अनंतः                  | विसना 70,95                     |                  | अनुशासितारम्        |
| अनंतकोटि-ब्रह्मांडनायव | ज . <b>6.</b> 380; <b>9.</b> 3. | 59;12.68         | अनेक जन्म घेऊरि     |
| अनंतकोटि-ब्रह्मांडा    | एक 187                          | 10.366           | अनेकजन्मसंसिद्ध     |
| अनंतपारं गंभीरं        | भागवत                           | 1.106            | अनेकबाहूदर          |
| अनंतं वै मनः           | 1.742                           | 2: 12.305        | अनेकैः विवृतपदप     |
| अनंतं हि मनः           |                                 | 17.8             | अनेजदेकं            |
| अनंतरूपो ऽनंतश्रीः     | विसना १००                       | 4.298;           | अनेन स्वधर्मी       |
|                        |                                 | 10.206           | अंतः शरीरे ज्योतिम  |
|                        |                                 |                  |                     |

| अनंता वै वेदाः        | 1.140.276                        | 5: <b>14.</b> 149 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| अनन्य आवडीचें         | एक 170                           | 10.352            |
| अनन्यचेताः सततं       | गी 8.14                          | 3.443;            |
|                       |                                  | 11.192            |
| अनन्याश् चिंतयन्तो    | गी 9.22                          | 7.117             |
| अनन्योदकें धुवट       | ज्ञाने 15.3                      | 10.352            |
| अनपेक्षः शुचिर्दक्षो  | गी 12.16                         | 11.162            |
| अनभिस्नेह             | गी 2.57                          | 10.211            |
| अनलहक                 | मन्सूर (सूफी)                    | 6.223;            |
|                       | 8.188,375,                       |                   |
| अनादि अनंत अचिंत्य    | नाघो ६३                          | 9.307             |
| अनाविष्कुर्वन्        | ब्रसूभा 3.4.50                   | 2.481             |
| अनिकेतः स्थिरमतिः     | गी 12.19 3.40                    |                   |
| 7.412; 10.229         | ); <b>14</b> .357; <b>15.</b> 50 |                   |
| अनिर्देश्यम्          | गी 12.3                          | 12.11             |
| अनिर्वचनीयमुभयम्      | सासू 21                          | 3.293             |
| अनिर्वचनीया           | प्रा 35                          | 3.316             |
| अनिष्टमिष्टं मिश्रं च | गी 18.12                         | 19.280            |
| अनुकूलः               | विसना 37                         | 14.320;           |
|                       | 1                                | 9.95,509          |
| अनु जनान् यतते        | ऋसा 9.5.4 1.2                    | 206,262;          |
|                       | •                                | 19.381            |
| अनुबंधं क्षयं         | गी 18.25                         | 5.301             |
| अनुब्रुवाणो           | ऋसा 5.3.8 1.25                   | 50;17.10          |
| अनुभव खरा             | विनोबा                           | 12.130            |
| अनुरोधेन मार्गेण      | भासा 20.9                        | 4.142             |
| अनुशासितारम्          | गी 8.9                           | 9.370             |
| अनेक जन्म घेऊनि       | गीताई 7.19                       |                   |
| अनेकजन्मसंसिद्धः      | गी 6.45 3.454                    | : 15.395          |
| अनेकबाहूदर            |                                  | 15.334            |
| अनेकैः विवृतपदपदार्थ- | गीशांभा-उपो 5.                   | 174,192           |
| अनेजदेकं .            | ईश 4 2.                          | 284,351           |
| अनेन स्वधर्मी         | सासू 104                         | 3.302             |
| अंतःशरीरे ज्योतिर्मयः | मुंडक ४०                         | 7.424             |

| अंतरतरं यदयमात्मा         | बृह 14 4.235                                     | अपि च संराधने ब्रस् 3.2.24                           | 2.305,                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| अंतर मम विकसित            | रवींद्रनाथ 4.235:14.268                          |                                                      | 480; 7.428                |
| अंतरा आला नारायण          | तुका 640 11.219                                  | अपि च स्मर्यते ब्रस् 1.3.23                          | 5.205                     |
| अंतरा चापि तु             | 19.43                                            | अपि चेत् सुदुराचारो मी 9.30 5.3                      | 267: 19.397               |
| अंतरीं संसार              | नुका ३२२ 11.22                                   | अपूर्व अवसर राजचंद्र                                 | 7.281                     |
| अंतवंत इमे                | गी 2.18 3.459; 5.215                             | अपूर्वं मानवस्य सासू १।                              | 3.301                     |
| अंतस्त्यागी बहिःसंगी      | योगवा 3.292; 4.75                                | अपेन-ब्रह्मक्षत्रादि ब्रसू उपो                       | 2.468                     |
| 5.444;9.183,335;10.       | 211; <b>13.</b> 133, <i>144</i> ; <b>19.</b> 178 | अप्पमादो अमतपदं धम्म १.। 3.                          | .260; 7.122               |
| अंतहुँ उचित नृपहि         | तुरा अयो 56 9.21-                                | अप्रदायैभ्यो गी 3.12                                 | 14.180                    |
| अंतहुँ तोहि तजैंगे        | नुलसीदास 9.15                                    | अप्रमादः                                             | 14.426                    |
| अंतिमफलत्यागेन            | सावृ 80.26 3.270                                 | अप्रवासगमनम्                                         | 12.173                    |
| अंते मितः सा गितः         | 15.25; 19.452                                    | अप्सु मे सोमो ऋसा 10.2.                              | 6 1.152;                  |
| अंधं तमः प्रविशन्ति       | ईश 9 <b>2.</b> 293,366                           |                                                      | 12.353                    |
|                           | 4.486                                            | अब तो बात फैल मीराबाई                                | 9.455;                    |
| अंधं तमः प्रविशन्ति       | ईश 12 2.297,368                                  | 15.                                                  | .74; 18.340               |
| अन्नं बहु कुर्वीत         | तैति 24 2.397                                    | अब मैं नाच्यो बहुत सूरदास                            | 9.461                     |
| 4.357; 5.4                | 15,434; <b>11</b> .421; <b>14</b> .347           | अबलौं नसानी विन 48                                   | 9.150                     |
| 15.112,4                  | 28; <b>18.</b> 90,160; <b>19.</b> 15             | अब हम अमर भये 15.                                    | 403; <b>19.</b> 336       |
| अत्रं ब्रह्मेति व्यजानात् | तैति 19 2.395,397                                | अब है हमारी                                          | 19.336                    |
|                           | 442; 7.384; 14.34                                | अब्यक्त ईश्वर हरि नाघो । ४।                          | 9.317                     |
| अन्ने समस्य               | ऋसा 10.4.12 1.26                                 | अभयं नः करत्यंतरिक्षं अथ 19.15.                      | 5                         |
| अन्बिलार् एल्लाम्         | कुरल 11.47                                       |                                                      | 1.284, 355                |
| अन्बे शिवम्               | 11.487-8                                         | अभयं वै जनक प्राप्तो बृह ४।                          | 1354;                     |
| अन्यत् नवतरं              | बृह 95 <b>2.</b> 422; <b>14</b> .30              | 4.4                                                  | 1,401; 5.43               |
| अन्यथा संस्कारासंभवः      | सासू 68 3.282,29                                 | अभयं सत्त्वसंशुद्धिः गी । 6.1                        | 5.133,290:                |
| अन्यद् एव तद्             | केन 4 2.29                                       | 6.328: 10.                                           | 149; <b>14</b> .470       |
| अन्यदेवाहुः               | ईश 13 2.298,36                                   | अभाग्य न भजती एक 220                                 | 10.452                    |
| अन्यदेवाहुर्              | ईश 10 2.294,36                                   | अभाग्या नरा पामरा मश 82 9                            | .127: <b>17.</b> 41       |
| अन्ये कृतयुगे धर्माः      | मनु 1.17 6.32                                    | अभाव-प्रत्ययालंबना योसू । . 10                       | 2.408;                    |
| अन्ये तु एवम्             | गी 13.25 5.28                                    | 6                                                    | 355; 7.340                |
| अन्ये मनुष्येभ्यः         | छां ५। २४०१; १७.                                 | अभितो ब्रह्मनिर्वाणं गी 5.26                         | <b>5.</b> 76: <b>6.</b> 7 |
| अप त्यं परि               | ऋसा 1.9.8 1.22                                   | अभित्वरेत कल्याणे धम्म ४.२                           | 7.117                     |
| अपने खातिर महल            | कबीर <i>9.45</i>                                 | अभिधेयं परम-साम्यं सासू ।                            | <i>3.233</i> ,236,        |
| अपरिग्रह-स्थैर्ये         | योसू 2.39 5.234                                  | 290; <b>5.</b> 184; <b>14.</b> 426; <b>15.</b> 530,5 | 32; 19.349                |

| अभ्यास-वैराग्याभ्याम्   | योसू 1.12                       | 3.455;            | अयं सूर्यः            | महाभारत               | 12.113         |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                         | 5.206; 7.309;                   | 11.381            | अयि भुवनमनोमोहिनी     | रवींद्रनाथ            | 12.145         |
| अभ्यूर्णीति             | ऋसा 8.9.14                      | 1.260             | अयुक्तः काम           | गी 5.12               | <b>3.</b> 373  |
| अधातरो न                | ऋसा ४.1.8 1.24                  | 7; 4.22           | अयोध्या निवासी        | एकनाथ                 | 10.452         |
| अमध्यमः                 | -                               | 1.195             | अयोध्यां अटवीं        | वारा अयो ४०.          | 9 20.15        |
| अमंतवो मां              | ऋसा 10.18.4                     | 1.272             | अरथ न धरम न           | नुरा अयो 204 <b>9</b> | .132,195       |
| अमंत्रमक्षरं नास्ति     | -                               | 1.369             | अरिवु                 | कुरल                  | 11.479         |
| अमरा निर्जराः           | अमरकोश 5.25                     | 4; 12.43          | अर्चायामेव हरये पूजां | भासा ३.३              | 5.389          |
| अमानित्वं अदंभित्वम्    | मी 13.7                         | <b>2.</b> 276;    | अर्जुना समन्व चिनाचें | ज्ञाने 2.273          | 2.433;         |
| 3.152;                  | 5.117; <b>10.</b> 149,16        | 1                 |                       |                       | 10.211         |
| अमानिना मानदेन          | a                               | 6.363             | अर्थमनर्थं भावय       | गुबो 1.1.3            | 12.313         |
| अमानी मानदः             | विसन!80 6.36                    | 3: 9.166          | अर्थशास्त्रातु        |                       | 12.317         |
| अमानी मानदः कल्पो       | भासा।।.20                       | 6.363             | अर्थस्य पुरुषो दासः   | महाभारत 4             | 4.11,265;      |
| अमी च त्वां             | गी 11.26                        | 5.111             |                       |                       | 16.120         |
| अमूलमेतद्               | भासा 28.4                       | 5.471             | अर्थस्य साधने         | भासा 18.1             | 5.483          |
| अमृत कां रांधूनि        | ज्ञाने 10.314                   | 10.219            | अर्थार्थी             | -                     | 1.382          |
| अमृतत्वस्य तु न         | बृह 115                         | 2.423;            | अर्थिनं अधिकरोति      | ब्रसूभा ३.४.३४        | <b>2.</b> 492; |
| 8.193;                  | 14.450; 17.287;                 |                   |                       |                       | 4.407          |
| अमृतं चैव               | गी 9.19                         | 5.260             | अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि | भासा 28.2             | 5.470          |
| अमृतं पर्युपास्यम्      | सासू ६६                         | 3.298             | अर्वाग्बिलश्चमस       | बृह 35,36             | 1.351          |
| अमृतं मे आसन् त्र       | हसा 3.2.8 <i>123</i> 6          | 7;20.357          | अर्हन्निदं दयसे       | ऋसा 2.6.7             | 1.241,         |
| अमृतस्य पुत्राः त्र     | स्सा 10.3.5 <b>8.1</b> 8        | 8; <b>19.</b> 481 |                       | 2                     | 97; 7.269      |
| अमृतांशूद्भवः           | विसना 31                        | 1.309             | अलंकारो हि अयं        | ब्रसूभा ।.1.4         | 2.477;         |
| अमृताशः अमृतवपुः        | विसना 87 6.37                   | 1;11.237          |                       | 3.284; 12.4           | 12; 14.346     |
| अमेध्यादपि कांचनं       | मनु 2.84                        | 4.245             | अलैकल् बलागु          | कुसा 338              | 8.365          |
| अंबितमे नदीतमे          | ऋसा 2.8.14                      | 1.242;            | अलौकिका नोहावें       | ज्ञाने 3.171          | 10.211;        |
|                         |                                 | 10.191            |                       |                       | 13.133         |
| अम्मैये अप्पा           | माणिक्क 11.                     | 476,487           | अल् गैब               | कुसा 2                | 8.387          |
| अम्रु हुम् शूरा बैनहुम् | कुसा 160 (कुर                   | ान42.38)          | अल्प धारिष्ट पाहे     | मश 36                 | 9.160;         |
| 1.219; 4.               | 230; <b>6.</b> 92; <b>8.</b> 38 | 2:14.305          |                       |                       | 11.410         |
| अयः स्पर्शे लग्नं       | गुबो 4.7.6                      | 6.187             | अल्पस्य हेतोर्        | कालिदास               | 12.135         |
| अयनुल् यकीन             |                                 | 8.374             | अल् मलिकु             | कुरान                 | <b>6.</b> 360  |
| अयमस्मि सर्वः           | ऋसा 10.8.1                      | 14.274            | अल् लजीन आमनू         | कुरान 5.3             | 211; 8395      |
| अयमात्मा ब्रह्म         | मांडूक्य 2                      | 2333,             | अल्लाहु अकबर          | -                     | 9.397          |
|                         |                                 |                   |                       |                       |                |

| अवघा इष्ट मित्र      | नाम 163       | 10.317             | अष्टकं भावयेत्        | सासू 105       | 3.302             |
|----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| अवघा चि संसार        | ज्ञाभ 99 10.2 | 06; 19.442         | अष्ट महासिद्धि आंगपि  | गये नमे        | <b>6.</b> 387     |
| अवधी एकाचीच          | नुका 820      | 3.61               | अष्टमो रसः            | छां 2          | 1.321             |
| अवधीं भाग्यें येती   | तुकाराम       | 12.423             | अष्टाचत्वारिंशदक्षरा  | छां 32         | 2.400             |
| अवधीं भूतें साम्या   | तुका ४३ ५ स   | 20: 11.152         | अष्टादश-पुराणानां     |                | 11.174            |
| अवधीं रूपें तुझीं    | नुका 786      | 11.224             | असकृत् आवृत्तिः       | त्रस् ४.।.।    | 4.385,            |
| अवधे चि सुखी         | राजो ४४ १३.   | 30; 19.202         |                       | •              | 431-32            |
| अवघें ब्रह्मरूप      | तुका 564      | 11.224             | असंख मूरख अंध         | जपुजी 18       | 9.430             |
| अवघ्या वाटा झाल्या   | नुका ६५।      | 11.178;            | असंगशस्त्रेण          | गी 15.3        | 15.447            |
|                      |               | 19.504             | असज्झायमला मंता       | धम्म 10.4      | 13.87             |
| अवजानिन मां मूढा     | गी 9.11       | 5.101.176;         | असतो मा सद् गमय       | बृह 9          | 1.257;            |
|                      |               | 7317               |                       | 2              | 6; 12.385         |
| अवलोकितां जन         | एक 301 1      | 0.337,428          | असंतोषः श्रियो मूलम्  |                | 2; 12./20         |
| अवस नरक              |               | 18.298             | असन्नेव स भवति        | तैति ।3        | 1.379             |
| अवस्थात्रय           | সা 38         | 3.316              | असमंजसमिदं            | शांकरभाष्य     |                   |
| अव स्म यस्य          | ऋसा 5.1.11    | 1.249;             | असमंजसमेव             | ब्रसूभा 2.2.10 |                   |
|                      | 4.3:          | 35: <b>20</b> .357 | असंप्रदायवित्         | गीशांभा 13.2   |                   |
| अव स्वराति गर्गरः    | ऋसा ४.9.5     | 20.358             |                       | 5.153; 6.24    |                   |
| अवाकी अनादरः         | उपनिषद        | 9.375              | असंभेद <u>ः</u>       | छां । 31       | 4.83              |
| अविद्यभिया           | ऋसा 10.15.    | 2 1.270            | असाध्य तें चि साधावें | राबो 111       | 11.390            |
| अविद्यमानोऽप्यवभाति  | भासा 2.6      | 5.385              | असितगिरिसमं स्यात्    | शिवमहिम्न      | 8.225;            |
| अविद्या-अस्मिता      | योसू 2.3 6.1  | 46;7343            |                       |                | 11.186            |
| अविद्वांसोऽबुधो      | बृहद् 4.4.11  | <b>2.</b> 283      | असुराणां हि एषा       | छां 149        | 1.358;            |
| अविनयमपनय            | गुबो ४.1.1    | 9.3;               |                       | 241.           | 3; <b>20.</b> 178 |
|                      |               | 13.276             | असुर्या नाम ते        | ईश 3 , 2       | 2.282,349         |
| अविमुक्तं वै         | जाबाल।        | 2.457              | अंसुवन जल             | मीराबाई 12.21  | 6; 13.120         |
| अवोदेवं उपरिमर्त्यम् | ऋसा 8.4.2     | 20364              | असूयकाय मां           | सुभाषित        | 9.347             |
| अव्यक्तलिंगमपरम्     | सासू 20 3     | .252,292           | असे जे रंगले          | गीताई 10.10    | <b>13.</b> 433    |
| अव्यक्तलिंगाः        | जाबाल 5       | 2.461;             | असेन्याः वः पणयो      | ऋग्वेद 10.10   | 08.6              |
|                      | 12.1          | 2: 20.260          |                       | 1.275;16.313   | ; 17.409          |
| अव्यक्तासक्तचेतसां   | गी 12.5       | 5.114              | असो खेळी-मेळी         | सोपानदेव       | 10.238            |
| अव्यवहार्यम्         | मांडूक्य 7    | 2.387;             | असोत तुज आमुचीं       | मोरोपंत        | 11.455            |
|                      |               | 15.161             | असो यागातली           | विगी 7         | 12.124            |
| अशनपानादिकम्         | शंकराचार्य    | 19.137             | अस्ति इत्येव          | कठ 96          | 13.384            |
| अप्रान्तं असार्णात   | A-7 (2)       | 205 100            | 200 - 3 -             |                |                   |

## 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| अस्मन्कुलीनः           | छां 78                   | 5.213            | अहरच कृष्ण           | ऋसा 6.2.4                    | 1.252      |
|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| अस्माकमेवायं           | केन 15 8.23              | 3;17.35          | अहिंसका इत्यर्थः     | गीशांभा 5.25                 | 4.153;     |
| अस्माकं ब्रह्म         | ऋसा 1.20.9               | 1.235            |                      | <b>5.</b> 269; <b>6.</b> 238 | ; 14.406   |
| अस्य वामस्य            | ऋसा 1.23.1               | 1.186            | अहिंसन् सर्वभूतानि   | छां 168                      | 19.139     |
| अस्वाद साधाया          | अब्र 62                  | 17.349           | अहिंसा परमो धर्मः    | 7.275                        | 5; 8.160   |
| अस्सद्धो अकतञ्जू       | धम्म 17.18               | 1.388            | अहिंसा-प्रतिष्ठायां  | योसू 2.35                    | 7.328;     |
| अहमन्नं अहमन्नं        | तैति 25 4.41             | ; <b>6.</b> 362; |                      | 14.417; <i>15.23</i> 6.      | 19.382     |
|                        |                          | 12.317           | अहिंसा सत्य अस्तेय   | विनोबा                       | 14.395     |
| अहमन्नादः              | तैत्ति 25 <b>4.</b> 41   | : 12.317         | अहिंसा-सत्य-अस्तेय   | योसू 2.30                    | 7.326      |
| अहमात्मा गुडाकेश       | मी 10.20 <i>5.26</i>     | 54;13.77         | अहिंसा सत्यमस्तेयं   | भासा ।७.।                    |            |
| अहमिंद्रो न            | ऋसा 10.6.10              | 1.266            | अहिंसा सत्यमस्तेयं   | मन् 8.1 6.327                |            |
| अहमेवेदं सर्वम्        |                          | 14.354           | अहिंसासत्यादीनि      | नारद                         | 9.4        |
| अहं कविरुशना           | ऋसा 4.2.12               | 1.177;           | अहिंसा समता          | गी 10.5                      | 5.107      |
|                        |                          | 4.248            | अहरा मज्दा           |                              | 6.361      |
| अहंकाराचा वारा         | नाम 107                  | 1.386;           | अहेतुना तारयन्तः     |                              | 11.200     |
|                        | 10.312                   | ; 13.303         | आइ एम् नॉट् कम ट्    | खिस्त                        | 9.369      |
| अहं क्रतुः अहं यज्ञः   | गी 9.16                  | 15.446;          | आइ से नॉट सेवन       | खिस्त 10.5.2                 | 8.191      |
|                        |                          | 16.397           | आइ हैव एव्हर         | ब्राऊनिंग                    | 19.312     |
| अहं च त्वं च           | ऋसा 8.8.5                | 1.259            | आई थोर तुझे उपकार    |                              | 11.277     |
| अहं त्वा सर्व पापेभ्यो | गी 18.66                 | 3.213;           | आई पंथी सगल          | जप्जी 28                     | 17.48      |
|                        |                          | 11.179           | आकल्प आयुष्य         | नाम 107                      |            |
| अहं ब्रह्मास्मि        | बृह 16 2.3               | 33,418,          | आकाशशरीरं ब्रह्म     | तैति4                        | 2.388;     |
| 478; 3.237,299         | 9; 4.131,206; 5.         | .60,292,         |                      | 11.469                       | ; 12.418   |
| 296; 6.6,89; 7         | 444; <b>12</b> .421,424  | ;14.345;         | आकाशस्तल्लिंगात्     |                              |            |
| 15.298; 19.21,2        | 41;20.152                |                  | आकाशात् पतितं        | £.                           |            |
| अहं भूमिमददां          | ऋसा 4.2.13 1             | .172,339         | आकाशे तिष्ठन्        |                              |            |
| अहं मनुरभवं            | ऋसा 4.2.12               | 1.172.           | आकाशो ब्रह्मेति      | _                            |            |
|                        | 3                        | 363; 4.73        | आंख न मृंदौं         | कबीर                         | 6.120,     |
| अहंमुक्तिः शब्दात्     | सासू 108                 |                  | 6                    | 5,390; <b>9.</b> 445-46      | ; 15.405   |
| 3.288                  | 8-89, 302; <b>14.2</b> 8 | 7:15.403         | आ गावो ऋसा           |                              |            |
| अहं राष्ट्री संगमनी    | ऋसा 10.18.3              | 1.179,           | आंगचि घे दवडा        |                              |            |
|                        | 272,301; 9.2             | 2; 17.247        | आंगें सानें परिणामें |                              |            |
| अहं रुद्राय            | ऋसा 10.18.6              | 1.179            |                      |                              | 10.212     |
| अहं वेद न च मां        |                          | 9.412            | आचमन-प्रवृत्तस्य     |                              | 11.397     |
| / मां त वेट न कश्चन    | 2 गीन 26)                |                  |                      |                              | 00 4 2 2 2 |

| आजि सोनियाचा दिनु       | ज्ञाभ 102      | 10.206           | आत्मानमर्गि             | कैवल्य ४       | 1.319         |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| आजीविके साधन            | ज्ञानदेव       | 10.212           | आत्मानं रथिनं विद्धि    | कठ 52          | 4.12          |
| आज्ञेचा आहेवतंतु        | अमृ 2.1        | 16.327           | आत्मा नाम स्वरूपं       |                | 5.23          |
| आटु वेगु विंदाणु        | ज्ञाने 13.272  | 10.171           | आत्मा राणीव करी         | अमृ 7.268      | 10.194        |
| आढ्योऽभिजनवानस्मि       | गी 16.15       | 3./86            | आत्मार्थे पृथिवीं       | महाभारत        | 11.391        |
| आणिकांचे कानीं          | नुका 734       | 5.464            | आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः |                | 2.330,        |
| आंत हरि बाहेर हरि       | तुका गाथा।2    | 3 11.224         |                         | 423;4.307; 6.1 |               |
| आतां उपायवनवसंतु        | अमृ 2.1        | 10.193;          | आत्मेच्छा व्यवसीयतां    | _              | 5.68          |
|                         |                | 16.327           | आदरः परिचर्यायां        | भासा १९.।।     | 5.441         |
| आतां कोण पाहे           | तुका। 39       | 13.387           | आदित्य उद्गीथः          | छांदो ।.5.।    | 2.495         |
| आतां दया ते ऐसी         | ज्ञाने 16.154  | 10.213           | आदित्यवत् ज्ञानं        | गी 5.16 1.3    |               |
| आतां दिवस चारी          | तुका 848       | 11.200;          | आदि सच् ज्गादि          | जप्जीमंत्र     | 9.5           |
|                         |                | 13.139           | आदि-सत्ययुगे            | नाघो ४७०       | 9.356         |
| आतां नव्हे माझा भाव     | तुका 263       | 11.219           | आदौ अंते च मध्ये        | भासा 19.6      | 5.436         |
| आतां विश्वात्मकें देवें | ज्ञाने 18.1793 |                  | आदौ अंतो नास्ति         | न्यायशास्त्र   | 4.264         |
|                         | 10.17          | /: <b>20.</b> 10 | आ द्राभ्यां             | ऋसा 2.3.1      | 1.167         |
| आतिवाहिकाः तत्          | ब्रस् 4.3.4    | 4.200            | आधारावांचूनि            | तुका 583       | 13.424        |
| आ ते कारो               | ऋसा 3.3.12     | 1.245            | आधीं कळस मग             | ज्ञानदेव       | 18.308        |
| आत्मदीपो भव             | बुद्ध 7.123    | ; 14.222;        | आधीं कष्ट मग फळ         | दास 11.10.2    |               |
|                         |                | 15.194           | आधीं तें करावें         | _              | 1.381         |
| आत्मध्यानादपि           | श्रीधर         | 3.265            | आधीं होता ग्रामजोशी     | तुकाराम        | 11.225        |
| आत्मनि आत्मानं          | गी 13.24       | 5.283            | आधीं होता संतसंग        | -              | <i>3.</i> 32; |
| आत्मनि सर्वेद्रियाणि    | छां 168        | 19.139           |                         | 4.35           |               |
| आत्मनैवात्म-दमनं        | विनोबा         | 7.2              | आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् | तैति।।         |               |
| आत्मनो हिताय            | विवेकानंद      | 4.357;           | आनंदाचे डोहीं           | तुका 828       |               |
|                         | 6.20; 14.280   | 0; 19.423        | 242; 13                 | .412,429;14.34 | 1:20.278      |
| आत्मन्थेवात्मना         | मी 2.55        |                  | आनंदाच्या कोटी          | तुका ८४३       |               |
| आत्म-प्रतीतिरस्माद्     | गुबो 2.5.2     | 11.246           | आनंदात् हि एव           | तैति 23 2.39   |               |
| आत्मप्रतीतेरभेदः        | सासू 65        | 3.298            | आनंदें भरीन             | ज्ञाभ 99       | 3.145         |
| आत्मभावस्थः             | गी 10.11       | 20.248           | आनंदो ब्रह्मेति         | तैति 23        | 2.395         |
| आत्मवत् सर्वभूतेषु      | 8.177; 13.3    | 315;16.3         | आ निधातोः               | ऋसा 1.9.6      |               |
| आत्मशक्तेर् भानात्      | सासू 72        | 3.233,           | आ नो भद्राः             | ऋसा ।.।4.।     | 1.230;        |
|                         | 242~43,299;    | 16.141           |                         |                | 17.3.321      |
| आत्मसंस्थं मनः          | गी 6.25        | 3.265            | आंधळेया गरुडाचे         | ज्ञाने 9.306   | 10.152        |
| आत्मस्त्रति प्राचिता    | ग्रमरी कविना   | 16 105           | 3 mm 3 m 3 3            | 6-             |               |

| आपण यथेष्ट जेवणें    | राबो ३२।    | 11.413;             | आम्हां घरीं धन       | नुका 323     | 4.5; 11.227                |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
|                      |             | 12.336              | आम्हां जन्मभरण नाहीं | नुका 852     | 11.227                     |
| आपणां बधां कामोनुं   | गांधीजी     | 19.222              | आम्ही काय कुणाचें    | राभ 197      | 11.414;                    |
| आपणासारिखें करिती    |             | 13.181              |                      |              | 16.374                     |
| आपणे तो सेवा         | गांधीजी     | 19.222              | आम्ही न देखों        | नुका 786     | 11.227                     |
| आप मुए पीछे          | कबीर        | 9.448,453;          | आम्ही बिघडलों        | तुका 863     | 11.228                     |
|                      |             | 14.49               | आम्ही वैकुंठवासी     | तुका 670     | 10.357;                    |
| आप सहित न आपनो       | विन 137     | 9.151,454           |                      |              | 11.211.228                 |
| आपुन कुशल चाना       | नाघो ४३४    | 9.353               | आम्ही हरीचे भूषावया- | ज्ञाने 9.362 | 8.226;                     |
| आपुन नामक बहुतर      | नाघो १०२    | 9.311               |                      |              | 10.214                     |
| आपुन नामर महिमाक     | नाघो ४। ५   | 9.228               | आ यन्मा वेना         | ऋसा 8.12     | .3 1.260;                  |
| आपुलाचि वाद          | नुका 401    | 13.278              |                      |              | 12.22                      |
| आपुला तूं गळा        | तुका 70 3   | .189;11.225         | आयुः सत्त्वबलारोग्य  | गी 17.8      | 5.142: 6.238               |
| आपुलालें चित         | तुका 533    | 11.265              | आयुष्य हे चि रत्न    | राबो ३६      | 11.395                     |
| आपुली च दारा         | एक 147      | 10.348              | आरंभीं कीर्तन करी    | नुका 37      | 11.222                     |
| आपुलें केलें आपण     | नुका 727    | 11.225; 13.2        | आरंभींच म्हणती देव   | रामदास       | 12.285                     |
| आपुलें मरण पाहिलें   | तुका ४५५    | 5.76,216;           | आरंभीं देवाचें नांव  | कुसा। (फा    | तिहा) 8.245;               |
| 11.22                | 26; 13.109, | 406; <b>15.</b> 163 |                      |              | 13.186                     |
| आपुल्या कार्यास      | दास 19.4.   | 22 11.414           | आरंभे तदनुध्यानं     | कुसासू       | 8.220,222                  |
| आपुल्याचा कळवळा      | तुका 544    | 4.54;11.226         | आरोदुमिच्छेत्        | सासू 25      | 3.293                      |
| आपूर्यमाणं           | गी 2.70     | 3.396               | आर्तत्राणाय          | कालिदास      | 12.139;                    |
| आपो भूयिष्ठा         | ऋसा 1.22    | .8 20.356           |                      |              | 18.215                     |
| आप्तस्तु यथार्थवक्ता |             | 4.403               | आर्या व्रता          | ऋसा 10.8     | .6 1.267;                  |
| आप्रायणात्           | 6           | 3.295               |                      | 17.          | <i>300:</i> <b>19.</b> 381 |
| आबालसुबोधं           |             |                     | आळसें दंभें भावें    | नुका ४७५     | 9.167;                     |
| आब्रह्मभुवनाल्लोकाः  |             |                     |                      |              | 11.229                     |
| आभासेषु (एव चैष)जीव  | -           |                     | आलस्यं हि मनुष्याणां | भर्तृहरि     | 13.209                     |
| आमचा स्वदेश भुवन-    | तुका ८४।    | 5.69; <b>6.</b> 60; | आली उमीं साहे        | तुका 648     | 11.245                     |
| 11.209, 226; 1       | 2.301;14.40 | 67:20.11.16         | आवडीचा मंत्र         | तुका 4।      | 11.207                     |
| आमन्तु बिल्लाहि      | कुरान       | 8.396               | आवडीचें दान देतो     | नुका 747     | 4.412;                     |
| आमासु पक्वम्         |             |                     |                      | 10.          | 452; <i>11.</i> 228        |
| आमिओ अंश तोमार       |             | ;                   | आवडे ज्या हरि        | तुका 455     | 11.228,261                 |
| आमि जत जीव           | नाघो १२९    | 9312                | आवत प्रेमके डोल      | मीराबाई      | 14.257                     |
| आमुचा विनोद          | तुका 178    | 13.435              | आवा चालिली पंढरपुरा  | नुका 587     | 11.228                     |
| A                    | •           |                     |                      |              |                            |

| आ विबाध्या             | ऋसा 2.4.3                       | 1.239             | इदं श्रेष्ठं ज्योतिषाम्   | ऋसा ।.18.2                         | 4.299    |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------|
| आविरकर् भुवनं          | ऋसा 7.6.7                       | 1.154             | इदय कोविल्                | माणिक्क                            | 11.475   |
| आवृतिरसकृद् उपदेशात    | ब्रसू ४.1.1                     | 2.494-95          | इदु अवन् तिरुवुरु         | कुरल                               | 11.479   |
| आ वो रुवण्यु           | ऋसा । . 19.5                    | 1.235             | इदे अंतरंग शुद्धि         | बसवेश्वर                           | 11.501   |
| आ शर्म पर्वतानां       | ऋग्वेद ८.३।.।                   | ()                | इन दि बिगिनिंग            | ख्रिस्त 18.1.1                     | 1.117;   |
|                        | 1.306                           | 5; 13.231         |                           |                                    | 8.210    |
| आशीत्या नवत्या         | ऋसा 2.3.3                       | 1.167             | इंद्र प्रतर्दन            | कौ 9-13                            | 1.363    |
| आश्चर्यवत् पश्यति      | मी 2.29                         | 19.442            | इंद्रं वृणानः             | ऋसा 10.17.8                        | 1.272    |
| आश्चर्या वक्ता         | कठ ३।                           | 13.108            | इंद्रसाधारणस्नु           |                                    | 8.234    |
| आश्रममृगोऽयं           | कालिदास                         | 12.138;           | (इंद्र साधारणस्त्वम्      | - ऋसा 8.8.7)                       |          |
|                        | <i>14.145</i> ; <b>16.</b> 91   | ; 17./84          | इंद्राय इदं न मम          | 14.44                              | 8; 18.98 |
| आ सिंधोः आ परावनः      | ऋसा 10.21.2                     | 20.41             | इंद्राय तक्षकाय           |                                    | 3.207;   |
| आसीत मत्परः            | गी 2.61                         | 3.423             | 12./2/,4                  | 422; 18.25,443:19.                 | 103,435  |
| आहारशुद्धौ             | सासू ९७                         | 3.301             | इंद्रियगण भूत प्राण       | नाघो 192                           | 9.226    |
| आहारशुद्धौ सन्वशुद्धिः | छां 120                         | 3361;             | इंद्रियजय                 | योसू 2.41 7                        | .322-23  |
| 4.4                    | 81; <i>5.</i> 295; <b>7.</b> 31 | 4; 9.228;         | इंद्रियस्येंद्रियस्यार्थे | गी 3.34                            | 5.52     |
| 14.181;                | 16.375; 1 <b>7.</b> 343         | ; 20.336          | इंद्रियाणां तु सर्वेषां   | मनु 2.26                           | 14.426   |
| आहे ऐसा देव            | नुका 800                        | 2.355;            | इंद्रियाणां हि            | गी 2.67                            | 3.383    |
|                        | 11.228: 19.9:                   | 5: <b>20.</b> 258 | इंद्रियाणि परा            | गी 3.42                            | 3.337    |
| इकदू जीभौ लख           | जपुजी 32                        | 9.431             | इंद्रियाणि प्रमाथीनि      | गी 2.60                            | 11.389   |
| इच्छाद्वेषसमुत्थेन     | गी 7.27                         | 5.93              | इंद्रियाणि मनो            | गी 3.40 3.36                       | 5: 5.234 |
| इच्छिती तयांसी         | नुका 263                        | 11.218            | इंद्रियानुचरं मनः         | प्रा 25                            |          |
| इट इज ईिझयर            | ख्रिस्त 12.5.9                  | 8.193             | इंद्रियैरिन्द्रियार्थेषु  | भासा 11.6                          | 5.415    |
| इट इज फिनिश्ड्         | ख्रिस्त 15.4.16                 | 8.171             | इंद्रो अस्मॉ              | ऋग्वेद 3.33.6                      | 1.244    |
| इट ब्लेसेथ हिम शेव     | सपीयर 12.218                    | 3;14.418          | इंद्रो दधीचो              | ऋसा 1.13.6 1.16                    | 4; 4.241 |
| इंडिया इज ए गॉड        | लिन यू टांग                     | 5.397             | इंद्रो मायाभिः            | ऋसा 6.6.16                         | 1.252    |
| इति गुह्यतमं           | मी 15.20 3.                     | .167,456          | इन्निशै                   | माणिक्क                            | 11.474   |
| इतिहासप्रदीपेन         | व्यास                           | 12.103            | इन्शा अल्लाह              | मुहम्मद पै.                        | 6.49;    |
| इत्तरै मीदिनिले        | भारतियार                        | 11.494            |                           | 8.226,365                          | ; 15.29  |
| इत्येतदेकपुत्र         | छांदो । .5.2                    | 2.495             | इप्पोळुदे मुक्ति          |                                    | 11.494   |
| इत्येतदेकपुत्र         | ब्रसूभा 4.1.2                   | 2.495             | इमा या गावः               | ऋसा 6.4.13                         |          |
| इदमद्य मया लब्धं       | गी 16.13                        | 17.19             | 1.13                      | 87; <i>15.</i> 399; <b>18.</b> 396 | ; 20.364 |
| इदमिन्थं कहि जाइ       | नुरा बाल 121                    | 6.107             | इमावेव गोतम               | बृह 37                             | 2.420    |
| इदं च नास्ति           |                                 | 17.235            | इमे मे देवाः              | -                                  | 14.274   |
| . 1                    | 0                               |                   |                           |                                    |          |

| टरां के गुरुष        | 77 to                             |                | 1                            | _                 |                |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| इयं वै पूषा          | बृह 19                            | <b>2.</b> 302  | उत लाः पश्यन्                | ऋसा 10.9.4        | 13.94:         |
| इलमुल् यकीन          |                                   | 8.374          | <u> उत्तेपान रिक्ष</u>       |                   | 20.359         |
| इवन् अवन्            | कुरल                              | 11.479         | उतेमाहुर्नेषो                | ऋसा 2.2.5         | 1.371          |
| इवलेंसें रोप         | ज्ञाभ 103                         | 10.184,        | उन्क्रमिष्यत एवं भावात्      | 6.                | <b>2.</b> 479  |
|                      | 200                               | 5; 18.451      | उत्तमातें धरिजे              | ज्ञाने 12.145     | 10.217         |
| इवळ् शेप्पुम् मोळि   | भारतियार 6.12                     | : 11.497       | उत्तरोत्तर-सुलभ              | प्रा ६            | 3.316          |
| इष्कृतिर् नाम        | ऋसा 10.14.3                       | 1.213          | उत्थाय उत्थाय                |                   | 13.302         |
| इहदिनस् सिरातल्      | कुसा। 1.29                        | 96:838/        | उत्पति आर्यः                 |                   | 11.390         |
| इह मे सधस्थम्        | ऋसा 10.8.1                        | 14.274         | उत्पत्ति-हेनु मी काम         | गीताई 10.28       | 13.362         |
| इहैव तैर्जितः सर्गो  | गी 5.19 3.                        | 235; 6.7       | उत्प्रेक्षते पुनर्जन्म       | विनोबा            | 19.35          |
| ईभै बीठलु            | नाम 296 10.                       |                | उत्-बिंदुना कुशाग्रेन        | गौड़पाद           | 7.321          |
| ईशते देव एकः         | स्वे 8 <b>2.</b> 43               |                | उदंड उपासनेचीं               | राबो ४५८          | 11.386         |
| ईशावास्यं इदं सर्वम् | ईश। 1.30                          |                | उदंड जाहालें पाणी            | रा स्फुट 58.36    | 11.423         |
| 34-                  | 4; <b>4.</b> 176; <b>14</b> .445, |                | <b>उदरनिमित्तम्</b>          |                   | 12.3()9        |
|                      | 16.9; 18.28,81                    |                | उदरभरण नोहे                  | वामन पंडित        | <b>3.</b> 193; |
| ईश्वरः सर्वभूतानां   | गी 18.61                          |                |                              |                   | 17.20          |
| ईश्वरप्रणिधानाद् वा  | योसू 1.23                         |                | उदाराः सर्व                  | गी 7.18           | 5.92           |
| •                    | 4.194,239; 7                      |                | उदीध्वं जीवो                 | ऋसा 1.18.7        | 20.364         |
| ईश्वरस्तु पर्जन्यवत् | ब्रसूभा 2.1.34                    |                | <b>उद्गीथाक्षराणि</b>        | छां।              | 1.331          |
| •                    | 6                                 | 10.354         | उद्धरेदात्मनात्मानं          | गी 6.5 3.         | 56,460;        |
| ईश्वरस्येव ज्ञानिनो  | <b>भा</b> 36                      | 3.316          | <i>5.78;</i> <b>11.</b> 157; | 14.64; 16.97; 19. | .240,515       |
| ईश्वरे कर्तृताबुद्धि | याम्न म्नि                        | 4.420          | उद्धारासी काय                | तुका 217          | 11.229;        |
| ईश्वरे तदधीनेष्      | भासा 3.2                          | 5.388          | 15.18                        | 84; 17.429; 18.   | 239,286        |
| ईश्वरें मोठें सूत्र  | राबो 390                          | 11.414         | उद्योगाची धांव बैसली         | तुका 838 3.47     | 13.166         |
| ईश्वरो गुरुरात्मेति  |                                   | 5.384          | उद्योगिनं पुरुष              |                   | 18.92          |
| र्<br>ईश्वरोऽहमहम्   | गी 16.14 5.292                    |                | उद् वयं तमसस्परि             | ऋसा 1.10.16 1.    | 230,387        |
| ईस्वर अंस जीव        | तुरा उत्तर । 17                   |                | उन्मदिता मौनेयेन             | ऋसा 10.20.9       | 1.274          |
| उक्ता ते उपनिषद      | केन 20                            | 2.370          | उन्मार्गप्रवृत्ति निवारणं    | शंकराचार्य        | 4.433          |
| उगा च वणवण           | राबो 445                          | 11.397         | उपक्रमोपसंहारौ               | पूर्वमीमांसा      | 6.138          |
| उग्रं नोऽवः          | ऋसा 6.4.10                        | 1.252          | उपद्रष्टानुमंता च            | मी 13.22          | 3.151;         |
| उघडा मंत्र श्रीराम   | दिनकर कवि                         | 11.414         |                              | 5.11              | 9; 12.23       |
| उजवे हातींचा पदार्थ  | एकनाथ                             | <b>8.</b> 189; | उपनिषदं भो ब्रूहीति          |                   | 2.370          |
| जन स्थापना वर्षान    | 77/117                            | 10.452         | <b>उपशांतोऽयमात्मा</b>       | उपनिषद            | 1.343;         |
| उंच निंच कांहीं नेणे | न्का 755                          | 11.251         |                              |                   | 10.224         |
| च न । । न नगरा । । न | Jan 133                           | 11.40          |                              |                   |                |

| उपाये अधिको यत्मः       | तै भाष्य । । ।   | 1.134:            | ऊर्ध्वं गच्छन्ति       | गी 14.18      | 5.287        |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------|
|                         |                  | 11.165            | ऊर्ध्वं प्राणा हि      | मनु 2.45      | 6.33/        |
| उपासनोपदिष्टेयं         | कुसासू           | 8.225             | ऊर्ध्वो नः             | ऋसा 1.9.1     | 1.228        |
| उपासा-त्रैविध्यात्      | ब्रस् ।.।.३।     | 4.191             | ऋक् साम यजुरेव च       |               | 1.277.322    |
| उपेंद्रो वामनः प्रांशुः | विसना।7          | 12.136            | ऋचं वाचं               | यजु ३६.।      | 1.280,346    |
| उभयोर् विन्दते          | मी 5.4           | 5.72              | ऋचांनीं अर्चिती        | नमो 2         | 12.126       |
| उभा ता बस्नि नश्यतः     | ऋसा 1.19.4       | 6.127             | ऋचो अक्षरे परमे        | ऋसा 1.23.     | 12 1.185-    |
| उभागेनि बाहे, विठो      | नुका 691         | 3.149;            |                        | 86.321; 2.3   | 309; 12.384  |
|                         |                  | 11.229            | ऋजुनीति नो व           | हम्बेद 1.90.1 | 1.306.357    |
| उमा हैमवती              | केन 15-18        | 1.318             | ऋजुबुद्धेस्तु          | सासू 4        | 3.291        |
| उंबरांतील कीटका         | नुका 817         | 11.229            | ऋतं च सत्यं            | ऋसा 10.2-     | 4.7 1.217    |
| उम्मतुकुम् उम्मतन्      | कुसा 194         | 6.367;            | ऋतस्य श्लोको           | ऋसा 4.2.6     | 1.247        |
|                         | 839              | 90:19.18          | ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः | _             | 9.401        |
| उम्मुल किताब            |                  | 8.376             | ऋषयो दीर्घ-संध्यत्वात् | मनु 4.46      | 6.147,334;   |
| उम्मुल कुरान            | 1.28             | 89; 8.402         |                        |               | 20.185       |
| उरलों उपकारापुरता       | तुका 857         | 3.407;            | ऋषिः पश्यन् अबोधत      |               | 12.305       |
|                         | 4.70             | ); 11.200         | ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः    | गीशांभा 13    | .4 5.207     |
| उर्वश्यामभयं            | ऋसा 2.5.3 1.     | 111,240           | ऋषिभिर् बहुधा गीतं     | गी 13.4       |              |
| उलट भई मोरे नयनन        | मीराबाई          | 3.390;            |                        | 1.            | 186; 10.167  |
|                         | 4.6              | 50; <b>9</b> .460 | ऋषि प्रसूतं            | श्वे ५५       | 2.441,490    |
| उलटा नामु जपत           | नुरा अयो 194     | 9.188;            | ऋषिर् दर्शनात्         |               | 1.158        |
|                         | 13.3             | 11; 14.89         | ऋषिर् द्रष्टा          |               | 15.176       |
| उलहमेंगुम्              | भारतियार         | 11.495            | एक ॐकार सतिनामु        | जपुजी मंत्र   | 5.146;       |
| उळुदुण्डु वाळ्वारे      | कुरल 1.202       | ; 11.480;         |                        |               | 9.428,438    |
|                         |                  | 12.86             | एक अनेक विआपक          | नाम 295       | 10.321       |
| उळ्ळवरु शिवालयव         | बसवेश्वर         | 11.502            | एक एका साह्य करूं      | तुका 627      | 2.313;       |
| उषा अजीगर् भुवनानि      | ऋसा 1.18.3       | 1.154             |                        | 11.2          | 14, 230, 243 |
| उषा वा अश्वस्य          | बृहद् ।.।.।      | 2.427             | एक एवाद्वितीयश्च       | कुसासू        | 8.223        |
| उष्ण पांघुरावें         | ज्ञाने 12.65     | 10.213            | एकः अनेकः              | विसना 78      | 19.92        |
| ऊधोः कर्मनकी गति        | सूरदास १ २ ४ ६ । | ; 16.104          | एकः कृतार्थी           |               | 5.246        |
| ऊनषोडशवर्षी मे रामो     | वारा बाल 20.1    | 9.211;            | एकः शब्दः सम्यक्       | पतंजलि        | 12.27,41;    |
|                         |                  | 17.217            |                        |               | 16.259       |
| ऊरुणि नीर्              | कुरल             | 11.478            | एकचि सकळ               | तुका ३९९      | 14.482       |
| ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः     | विसना 102        | 6.372             | एक त्राजवे सौ संसारी   | नमे           | 9.471        |
|                         |                  |                   | 9                      |               |              |

| एक बार प्रभु सुख       | नुरा अरण्य 14                    | 9.199            | एको हि रुद्रो             | श्वे 29        | .435-36;                  |
|------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| एकमेकांस बोधिती        | गीताई १०.९                       | 13.290           |                           |                | 8.218                     |
| एकमेवाद्वितीयं         | छां 79                           | 2.435;           | ए टाइप ऑफ दि              | वर्ड्स्वर्य    | 3.232;                    |
| 8.217                  | ;11.172;19.91;                   | 20.138           |                           | 10.441         | ; 12.214                  |
| एकं ब्रह्मं च शून्यं च | विनोबा                           | 3.431;           | ए टुथ फॉर ए टुथ           | ख्रिस्त 4.4.1  | 8.196                     |
|                        | 5.18.                            | 2; 7.111         | एतन् (द्) अनुशासनं        | र्नेति 7       | 15.273;                   |
| एकं सद् विप्रा बहुधा   | ऋसा 1.23.16                      | 1.142.           |                           | 17.229; 1      | 9.331-32                  |
| 144,186,286,29         | 2.295,301; 23                    | 15,436;          | एतदेव हि विज्ञानं         | भासा 19.5      | 5.435                     |
| 5.3,4; 6.64; 8         | .402,404; 9.1;                   | 103/5;           | एतद्देश-प्रसूतस्य         | मनु 2.10 63    | 24:20.37                  |
| 12.443; 14             | .476; <b>19</b> .92; <b>20</b> . | 138,337          | एतद्बुद्ध्वा              | मी 15.20       | 17.36                     |
| एकं सांख्यं च          | गी 5.5 3.52;                     | 11.380           | एतद् वै परमं              | बृह । 31 2     | -426-27;                  |
| एकला चलो               | रवींद्रनाथ                       | 12.202;          |                           | 1138           | 39: 13.26                 |
| 13.188,4               | <i>30;</i> <b>15.</b> 71,295     | 19.278           | एतां दिशं गंधाराः         | छां 93         | 20.331                    |
| एकला चि जसा सूर्य      | गीताई 13.33                      | 13.175           | 9                         | बृह 125        | 11.160                    |
| एकविध भाव              | अत्र १                           | 14.313           | एतावदेवाहं एतन्           | प्रश्न । 7     | 11.160                    |
| एक शेर अन्ना चाड       | तुका 526                         | 11.230           | एतावानस्य महिमा           | ऋसा 10.13.3    | 1.211;                    |
| एकस्यैव ममांशस्य       | भासा ।।.4                        | 5414             |                           | 4.250          | <i>0</i> : <b>20.</b> 359 |
| एकही साधे सब सधे       | कबीर 5 404                       | 4; <b>9</b> 450; | एतावान् सर्ववेदार्थः      | भागवत          | 1.127                     |
|                        |                                  | 146,392          |                           | भासा 18.3      |                           |
| एकाकी पौरुषं कुर्यात्  | 13.249,422                       | ; <b>20.</b> 384 |                           | कौ 15          |                           |
| एकाय्रतया              | सासू 26                          | 3.293            | एतो मतो हमारो             | विन 106        |                           |
| एकाय्रं च समय्रं च     | सासू 59                          | 3.297            | एथ अविद्यानाशु            | ज्ञाने 18.1243 | 10.153                    |
| एका जनार्दनी जनीं      | एक 246                           | 10.337           | एथ वडिल जें जें           | ज्ञाने 3.158   | 4.83;                     |
| एका देहाचे अवयव        | नुका 813                         | 11.230           |                           |                | 10.214                    |
| एकांत भकतसवे           |                                  | 9317             | एनगु आणे                  | पुरंदरदास      |                           |
| एकांतिक अहिंसेत        | विगी।9                           | 12.125           | एनस्वी सप्तकं जपेत्       | मनुस्मृति।।.2  |                           |
| एका बोलिलें होय        | ज्ञानदेव 10.17                   | 0; 12.64         | एनुडैय अन्बे              | माणिक्क        | 11.475                    |
| एके ठायीं भल्या        | विगी 3                           | 12.124           | एन्बिलादान वियल           | माणिक्क        | 11.476                    |
| एकेन द्राभ्यां         | श्वे 69                          | 2.443            | एप्पोरुळ् ऐत्तन           | कुरल           | 11.479                    |
| एके पाथर कीजे          | नाम 298                          | 10,309           | ए प्रॉफेट इज नॉट          | ख्रिस्त 9.5.5  |                           |
| एको चरे खग्ग           | बौद्ध साहित्य                    |                  | एमंत सामंत नाही           | उड़िया भजन     |                           |
| एको देवः सर्व          | श्वे 77 2.43                     |                  | एमपरुमान् पळ्ळि           | माणिक्क        |                           |
| एको बहूनां यो          | श्वेता ६.। ३                     | 2.435;           | ए रसनो स्वाद              | नमे 23         |                           |
|                        |                                  | 8.218            | एन्हवीं सोपें योगासारिखें | ज्ञान 6.363    | 10.182                    |

| एवं मनुः राजा अभवन्               |                                        | 6.322    | ओरिजिनल सिन्          |                             | 0 100             |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| एवं लोकं परं                      | भासा ४.३                               | 5.400    | ओरे भीरु तोमार हाते   | रवींद्रनाथ                  | 8.198             |
| एवं विस्कृतः शयन                  | भासा ।।.8                              |          |                       |                             | 20.384            |
| एवा रात्र्युषसे                   |                                        | 5.416    | ओ षु स्वसारः          | ऋसा ३.३.।।                  | £                 |
| एवा राज्युपस<br>एवा रे अमे एवा रे | त्रहसा 1.18.2                          | 1.154    | औट हात तुझा जागा      | तुका 526                    |                   |
|                                   | नमे                                    | 9.472    | 3 0 00                | 11.231; 12.30               |                   |
| एवा हि ते                         | ऋसा 1.2.6                              | 1.225    | और काहि माँगिय        | विन 26                      | 9.151             |
| एषः विशेषो विदुषाम्               |                                        | 11.241   | औषध मानूनि            | अन्न 48                     | 5.295;            |
| एष गीता-शास्त्रस्य                | गीशांभा 18.17                          | 4.418    |                       | 6.8                         | 5; <b>14.</b> 438 |
| एष देवो विश्वकर्मा                | श्वे ५। 1.34                           | 0; 2.440 | औषधं जाह्नवीतायं      | 12,400; 13.20               | 5; <b>19.</b> 193 |
| एष पंथाः                          |                                        | 15.144   | औषधवत् अशनमाचरेत्     | आरुणिक।                     | 2.462;            |
| एष योगस्य                         | शंकराचार्य                             | 3.265    |                       | <b>5.</b> 295; <b>6.</b> 8: | 5: 14.438         |
| एष सर्वेश्वरः                     | बृह 109                                | 2.303    | कंसीं तूं कळवळलासी    | मोरोपंत                     | 4.32              |
| एष स्वयं-ज्योतिः                  | भासा 28.12                             | 5.479    | कः किं यत्तत्         | विसना 78                    | 6.357             |
| एष ह देवः प्रदिशो                 | श्वे 26 2.43                           | 4: 8.218 | कछु बरनि न जाई        | नुलसीदास 9.                 | 151,403           |
| एष हि एव एनं                      | कौ । 4 2 २ ४ ४ १                       | 9; 8.217 | कटावरी ठेवूनि हात     | ज्ञाभ ७९                    | 11.271            |
| एषा अस्य परमा                     | बृह 108                                | 2.312    | कट्क वचन मत           | कबीर 9.147                  | 7: 14.361         |
| एषा दिवो दुहिता                   | सास् ४४                                | 3.301    | कट्रारै यान् वेंडेन्  | माणिक्क                     | 11.465            |
| एषा ब्राह्मी स्थितिः              | गी2.72 3.424,                          | ; 11.172 | कट्वम्ललवणात्यूष्ण-   | गी 17.9                     | 6.239             |
| एषा एव समृद्धिर्                  | छां ३                                  | 1.334    | कडल्म् मलैय्म्        | भारतियार                    | 11.496            |
| एषोऽस्य परमानंदः                  | बृह 108 2.422                          | : 11.158 | कतनो अमोघ अपराध       | नाघो ७७                     | 9.343             |
| एहु रस माधव                       | नाघो ५०० 9.2                           | 222,360  | कतबा करिलो आया        | नाघो १६२                    | 9.356             |
| ऐकाय्य-                           | योसू 2.41                              | 7.319    | कत महाद्खे पुण्य      | नाघो।03                     |                   |
| ऐकिल्याविण कळेना                  | दास 7.8.19                             | 11.423   |                       | 8.23                        | 2; 9311           |
| ऐलीच थडी सरलें                    | ज्ञाने 7.97                            | 14.296   | कथा प्राण ऐकतां       | तुका 596 3.60               |                   |
| ऐश्वर्य भोगर मदे                  | नाघो २२७                               | 9.324    | कनक-कांता न ये चित्ता | 9                           | 340,426           |
| ऐश्वर्यस्य समग्रस्य               | 4.47(                                  | 0; 5.307 | कन्यापुत्रेंविण मंगल  | त्का 256                    | 11.231            |
| ऐसा पुरुष तो पहावा                | रामदास 3.200;                          |          | कपिलः                 | विसना57,96                  |                   |
| ऐसी अनवच्छित्र                    | ज्ञाने 2.298                           | 10.213   | कबीरा खड़ा बाजारमें   | कबीर                        | 9.448             |
| ऐसे ऐसियानें                      | त्का ४२०                               | 10.359   | कं चत् खं च           | छां 54                      | 1.369             |
| ऐसे कैसियानें                     | एक 151                                 | 10.359   | कर ग्जरान गरीबीमें    | कबीर                        | 9.450             |
| एसें जिणें, जें                   | ज्ञाने 16.174                          | 4.338;   | करणं च पृथग्विधम्     | गी 18.14                    | 2 44-217          |
| , ,                               | (··· · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10.214   |                       | 16.363-64;                  | 10.202            |
| ऐसें जें कांहीं                   | ज्ञाने 18.1420                         | 10.178   | करणें कां न करणें     | ज्ञाने 12.118               | 3.409;            |
| ऐसें भाग्य कई                     | तुका २७०                               | 11.230   | 07-1-30 (1-3)(-1      | 411.117.119                 |                   |
| (1) 11 7 77 7                     | 3-11-10                                | 11.230   |                       |                             | 10.214            |

| करियो कृपा जेन        | नाघो 178        | 9.225              | कलीलागि झाला            | मशा । 24                       | 7./26;    |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| करिष्ये वचनं तव       | गी 18.73        | 9.306              |                         | 11.3                           | 270,410   |
| करीं नुजसी            | 3.10            | 0; 11.235          | कलौ खलु भविष्यन्ति      | भासा 6.9                       | 5.482:    |
| करीं मस्तक ठेंगणा     | नुका 734 1.32   | 0: 11.231          |                         | 9.352                          | : 16.201  |
| करीमा बबख्शा          |                 | 11.401             | कलौ तत् हरिकीर्तनात्    | भाग 12.3.52                    | 14.76     |
| करुणानिम्नं साम्य-    | विनोबा          | <b>7.</b> 347      | कलौ दानं च नाम च        |                                | 9.120     |
| करूं भजन भोजन         | तुका।43         | 10.436;            | कलौ नर्मदा स्मृता       |                                | 12.351    |
|                       |                 | 11.232             | कलौ नास्त्येव नास्त्येव | नार्द                          | 11.179    |
| करोति कर्म क्रियते    | भासा 28.7       | 5.473              | कल्पविकत्प-शून्यः       | शंकराचार्य                     | 15.453    |
| कर्ण-पथे भकतर         | नाघो १९०        | 5.441;             | कल्याणकारी, शक्तिशा     | ली विनोबा                      |           |
|                       | 9.32            | /; 17.287          |                         | 18.284                         | 1: 20.402 |
| कर्नृत्वं कारकापेक्षं | शंकराचार्य      | 14.284             | कल्लु हिजबिग            | कुसा                           | 8.386     |
| कर्मणां परिणामित्वात् | भासा 19.8       | 5.439              | कविः क्रांतदर्शी        | .263; 12.11,21                 | ; 17.429  |
| कर्मणा शुद्धिः        |                 | 3.31               | कवियिल् शिरन्दवन्       |                                | 11.492    |
| कर्मणैव हि संसिद्धि   | गी 3.20 1.3     | 883; <b>5.</b> 227 | कष्टचि नाहीं तें        | दास 11.10.20                   | 11.394    |
| कर्मण्यकर्म यः        | गी 4.18         | 3.232;             | कस्य नूनं               | ऋसा ।.5.1                      | 1.227;    |
|                       | 5.61,239; 12.21 | 15;19.243          |                         |                                | 12.292    |
| कर्मण्येवाधिकारस्ते   | गी 2.47 3.      | 393,459;           | कहुं पट कहुं निषंग      | तुरा अयो 240                   | 17.162    |
|                       | 5.31: 7.44      | 2; <b>12.</b> 430  | कहेउँ नाम बड़           | नुरा बाल 23                    | 9.4()()   |
| कर्मत बिश्वास जार     | नाघो । ४२ 🛭 🤉   | 319,349            | कहे कबीर सुनो           | कबीर                           | 9.448     |
| कर्मभिः निःश्रेयसम्   |                 | 1.383;             | कहे नानक पूरा पाया      | नानक                           | 1.261     |
|                       | 3.250,28        | 4; 12.411          | कहें बिनु रहा न कोई     | तुरा बाल 13                    | 20.241    |
| कर्ममातृकमकर्म        | सासू 17         |                    | कां कमलकंदा             | ज्ञाने ५.58                    | 10.215    |
|                       | 3.249           | ,251,292           | काक्कै कुरुवि           | भारतियार                       | 11.496    |
| कर्मयोग ओघे           | ज्ञानदेव        | 10.215             | कांक्षन्तः कर्मणाम्     | गी 4.12                        | 12.400    |
| कर्मयोगें सकळ         | राबो ३९         | 11.399             | काचे रे तांतणे रे       | मीराबाई                        | 9.459;    |
| कर्मयोगोऽनंतफलः       | सासू।।          | 3.291              |                         | <b>15</b> .170; <b>17</b> .429 | :18272    |
| कर्माण्यारभमाणानां    | भासा 4.1        | 5.398              | काजु कहा नरतनु          | विन 126                        | 9.163     |
| कर्मांत जो अनासक्त    | गीताई 6.4       | 13.111             | कां जें यया मनाचें      | ज्ञाने 6.420                   | 10.215    |
| कर्मांत हि मोकळा      | गीताई ४.14      | 13.304             | काणि निलम् वेण्डुम्     | भारतियार                       | 11.497    |
| कर्मातिशेषेण          | छां । ६८        | 17.200             | कांडत्रयनिरूपिणी        | ज्ञाने 18.1450                 |           |
| कर्मेति प्रतिष्ठा     | केन 20          | 1.357              |                         | 4.422                          | 2; 10.236 |
| कलन्दु नडन्दु         | माणिक्क         | 11.475             | कांडात् कांडात्         | नारा 7                         | 2.454     |
| कळशवय्य               | बसवश्वर         | 11.502             | कानडा हो विञ्चल         | ज्ञाभ 60                       | 10.202    |

| काम-कौनुकं               | नुरा बाल ४4   | 5.224:             | काल व्याल ज्यां      | नानक                    | 6.380         |
|--------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|                          |               | 14.432             | काळाचा जिरला वेग     | नमो १                   | 12-127        |
| काम क्रोध अरु लोभ        |               | 9.9,438            | कालात्म-युक्तानि     | श्वे 3 <b>2.</b> 43     | 4; 8.218      |
| काम क्रोध आड             | नुका 861      | 3.39               | काळी घोंगडी          |                         | 12.270        |
| काम क्रोध आम्हीं         | नुका। ३९      | <b>3.</b> 93;      | कालोऽस्मि लोकक्षय    | मी 11.32                | 12.336,       |
|                          | 11.23         | 2: 12.417          |                      | 467                     | 7; 15.392     |
| काम-क्रोध-मोह-           | नाभसू 44      | 3.365              | का वै वरणा           | जाबाल 2                 | 2.457         |
| काम जानामि ने            |               | 4.147              | काव्यं यशसेऽर्थकृते  |                         | 12.9/         |
| काम नाहीं काम नाहीं      | नुका ४४६      | 17.370             | काव्यं रसात्मकम्     |                         | 12.32         |
| कामं दहन्ति कृतिनो       | भागवत 5.48    | 36: <b>19</b> .511 | काव्यशास्त्रविनोदेन  | सुभाषित                 | 12.372        |
| कामस्तद्रे समवर्तत       | ऋसा 10.19.    | 4 12.308           | कार्छंव निष्ठा       | सासू 106                | 3.302         |
| कामात् कुतश्चित्         | शंकराचार्य    | 3.355              | कासया गुणदोष         | नुका ३२५                | 3.61;         |
| कामान् क्रोधोऽभिजायते    | गी 2.62       | 10.456;            |                      | 11.233; 12.26           | 9:19.365      |
|                          |               | 18.258             | कां सवंगाचि विकणें   | ज्ञाने 18.881           | 10.173        |
| का मे जननी               | गुबो।.4.11    | 11.171             | कां साळीचा कणु म्हणे | ज्ञाने 18.1287          | 13.408        |
| कामैस्तैस्तैर्           | गी 7.20       | 5.91               | कांहीं गलबला कांहीं  | राबो 455                | 11.415:       |
| काम्यते इति कामाः        |               | 3.397              |                      |                         | 13.184        |
| काम्यं क्षम्यं           | सासू ३४       | 3.294              | कांहीं पाठ केलीं     | तुका 37                 | 11.222        |
| कायकवे कैलास             | बसवेश्वर      | 11.500             | कांहीं निळेना मिळेना | रामदासी वेचे 2          | 9             |
| काय झालें सांगों         | नुका 828      | 6.126              |                      | 1141                    | 5;1849        |
| काय तें करावें           | एक 109        | 10.363             | काहू नहिं हरिभजन     | विन 152                 | 9.140         |
| काय या जनाशीं            | नुका 354      | <b>2.</b> 422;     | किएहुँ कुबेषु        |                         |               |
|                          |               | 11.232             | किताबें डाल पानीमें  | मन्सूर 8.               | 376,391       |
| काय या संतांचें          | तुका ४२५      | 11.232             | किती प्रपंची जन      | दास 19.8.2              | 11.428        |
| का या वा                 | नारा 🔢        | 2.455              | किमत्र पश्यसि        | छां १।                  | 6.187         |
| काया ही पंढरी            | एक 223        | 10.454;            | किमासीत              | गी 2.54                 | 3.423         |
|                          |               | 11.214             | किं कर्म किमकर्मेति  | गी 4.16 1.353           | 3: 11.179     |
| कायेन वाचा मनसेंद्रियैर् | भासा 2.4      | 5.381              | किं कारणं ब्रह्म     | श्वे।                   | <b>2.</b> 428 |
| कारुण्यासिकत             | सावृ 80.24    | 3.270              | कि परपक्षनिराकरणेन   | ब्रसूभा 2.2.1           | 2.495         |
| कां रे प्रेमें मानलासी   | नुकाऽ10 3.2   | 3; 11.233          | किं प्रजया करिष्यामः | बृह 109                 | 2.422;        |
| काल आत्माऽऽगमो           | भासा 24.4     | 5.463              |                      |                         | 11.157        |
| काल करे सो आज अ          | TH92 9.480: 2 | 20.241,244         | किंबहुना कृषी जिणें  | ज्ञाने 18.881           | 10.173        |
| कालक्षपणहेनवः            |               | 6.356              | किंबहुना तुमचें      | ज्ञाने 18.1792 <i>1</i> | 0.154-55      |
| कालजारणं                 | नारा ३२ (विनो | <u>ৰা)</u>         | किं बालवन्           | ब्रस्भा ३.४.५०          | 2.481         |

| किव सचिआरा                | जपुजी।         | 9.5,428           | कृष्ण करुणाम्य          | रैदास                       | 9.466             |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| कीर्तन करी, कान धरी       | नामदेव         | 10.318            | कृष्ण-पाद-पद्म भेल      | नाघो 286                    | 9.330             |
| कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां | मी 10.34       | 16.338;           | कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं  | गीताध्यान                   | 5.493             |
|                           | 17.6           | 58; <b>20.</b> 61 | कृष्णर परम बल्लभ        | नाघो ४६७                    | 9.356             |
| कीर्तिपरिहारेण            | सावृ 80.25     | 3.270             | कृष्णसखयोश्च            | सासू ६४                     | 3.298             |
| कुकथा पाषंड संबाद         | नाघो ४।।       | 9.350             | कृष्णस्तु भगवान्        |                             | 9.6               |
| कुक्कुटमिश्रपादः          |                | 3.297             | कृष्णांजनें झाले        | तुका 835                    | 10.184            |
| कुटुंबे शुचौ देश          | छां १६८ २४।:   | 3; 4.141;         | क्लप्त-केश-नख-शमश्रः    | मनु 4.55                    | 2.310             |
|                           |                | 19.139            | केतुं कृण्वन्न          | ऋसा ।.2.3                   | 1.224             |
| कुद्दूसु                  | कुरान          | 6.360             | केते आखहि आखणि          | जपुजी 26                    | 9.431             |
| कुपुत्रो जायेत            | गुब्बो 4.6.2   | 11.171;           | केनेषितं पतित           | केन।                        | 1.347;            |
|                           |                | <b>17.</b> 247    |                         | 2.370                       | ): <b>11.</b> 163 |
| कुमुदिनी काय जाणे         | तुका ३२६       | 11.244            | केनेषितां वाचिममां      | केन।                        | 5.480             |
| कुरंग-मातंग-पतंग          | शंकराचार्य     | 6.230             | केला मातीचा             | तुका 683                    | 3.293             |
| कुरु कमैंव तस्मात्        | गी 4.15        | 2.268             | केलें ज्ञानदेवें गीते   | ज्ञाने 18.1805              |                   |
| कुरैयाहि निरैयाहि         | नम्मालवार      | 11.491            |                         |                             | 157,159           |
| कुर्वन्तं हि ईश्वरः       |                | 8.217             | केलें महा खटाटोपें      | गीताई।8.24                  | 13.98             |
| कुर्वत्रेवेह कर्माणि      | ईश 2 📫 1.      | 217,357;          | केल्यानें होत आहे       | रा स्फुट 30.4               | 11.415            |
|                           | 2.280,         | 346,481           | केवल भकति पुरुषक        | नाघो 230                    | 9.324             |
| कुळ एकोतेर                | नम             | 9.469             | केवलाघो भवति            | ऋसा 10.16.6                 | 4.79              |
| कुलालचक्रवत्              |                | 15.162            | केशव! कहि न जाइ         | विन 53 <b>2.</b> 48         | 0; 9.137          |
| कूर्मों ऽगानीव            | गी 2.58        | 9.150             | केशव तो नामा            | नाम 275                     | 10.365            |
| कृण्वन्तो विश्वमार्यम्    | ऋसा १.३.३      | 1.261;            | केशवाय नमः              | संध्या 6.3                  | 53,381;           |
|                           |                | 17.300            |                         |                             | 17.93             |
| कृत-कारित-अनुमोदित        | योसू 2.34      | 7.344             | केशवासी नामदेव          | नाम ।51                     | 10.318            |
| कृतं संपद्यते चरन्        | वेद            | <b>1.</b> 306;    | केषां अमोघ-वचनं         | गुब्बो 2.2.6                | 12.16;            |
|                           | 13.38          | 37; 15.68         |                         | 14.49                       | : 17.312          |
| कृतांत-कटकामल-            | मोरो केका 41   | 11.455            | केषु केषु च             | मी 10.17                    | 5.263             |
| कृत्स्नं न कामयेत्        | सासू 55        | 3.297             | कैसे बोलों पंडिता       | गोरखनाथ                     | 9.9               |
| कृपणाः फलहेनवः            | मी 2.49        | 12.399            | कैसें येथें कैसें तेथें | नुका गाथा 328               | 11.265            |
| कृपणु ऐसा आनु नाहीं       | ज्ञाने 18.1457 | 10.141            | को अद्धा वेद            | ऋसा 10.19.6                 |                   |
| कृशं धमनिसंततं            | धम्म 18.13     | 4.397;            |                         | <b>1.</b> 215; <b>2.</b> 48 | (); 9.137         |
|                           |                | 7.123             | कोउ कह सत्य             | विन 53                      | 6.119;            |
| कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं      | गी 18.44       | 1.187;            |                         | •                           | 0.19,137          |
|                           |                |                   |                         |                             |                   |

| कोठें कांहीं, एक आहे   | तुका ६३४                | 11.233            | क्षत्रस्य क्षत्रम्            | बृह 20         | 2.419              |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| कोण नाहीं दक्ष         | नुका ३५३                | 11.233            | क्षमस्व भगवन्                 | मोरो केका 37   | 11.433             |
| कोणास कांहींच          | दास 19.6.11             | 11.386            | क्षमा द्वंद्र-सिहण्युना       | महा वन ३।३     | .88                |
| कोणाही जिवाचा न        | नुका ४। ३               | 11.233            |                               | 4.286          | ,339,488           |
| को नु हासो किमानंदो    | धम्म 8.8                | 7.122             | क्षमा वीरस्य भूषणं            | सुभाषित        | 16.332             |
| को नो मह्या            | ऋसा 1.5.1               | 1.337             | क्षमाशस्त्रं करे यस्य         | वृद्धचाणक्यश   | गतकं3.30           |
| को भवान्               | मी 11.31                | 5.494             |                               | 4.4            | 90; 8.191          |
| कोरा कागज काली         | कबीर                    | 9.449             | क्षरं त्वविद्या               | श्वे 54        | 2.296              |
| कोऽरुक् कोऽरुक्        | वाग्भट                  | 6.26              | क्षिप्रं भवति धर्मात्मा       | मी 9.31        | 3.350              |
| कोऽहम्                 |                         | <b>17.</b> 187    | क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं      | मी 9.21        | 3.166;             |
| को हि भगवत्-प्रियः     | गुबो 2.2.4              | 5.275             |                               |                | 16.148             |
| कोह्यवान्यात्          | नैनि।5                  | 1.371             | क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं        | गी 2.3         | 19.426             |
| कौपीनवन्तः खलु         | गुबो 5.6.1              | 10.212;           | क्षुद्रविषयेषु                | सावृ 27.9      | 17.364             |
|                        | <b>13.</b> 13.          | B; <b>18.</b> 302 | क्षुद्व्याधिशच                | गुबो 5.11.4    | <b>2.</b> 462;     |
| कौमारे आचरेत्          | भाग 7.6.1               | 4.182;            |                               | 3.2.           | 36; <b>14</b> ,438 |
|                        | 5488; 643               | 3; 11.379         | क्षुरस्य धारा निशिता          | कठ 61          | 2.378;             |
| क्रमेण प्रतिपत्तिः     | सासू ४९                 | 3.296             |                               | 3              | .89; 5.381         |
| क्रिया कीर न साहे      | ज्ञाने 18.1151          |                   | क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं | गी 13.2        | 5.277              |
|                        | 10                      | .157,362          | खणं जाणइ                      | महावीर         | 7.387              |
| क्रियायोगः             | योम् 2.1                | 7.308             | खं ब्रह्म                     | छां 53         | 1.368-69           |
| क्रियावान् एषः         | मुंडक 39                | 1.357;            | खरें बोले तरी                 | तुका 550       | 11.234             |
|                        |                         | 14.75,384         | खरें शोधितां शोधितां          | मश 151         | 9.160              |
| क्रियाविशेषानपेक्षः    | सासू 45                 | 3.296             | खल मंडलीं                     | नुरा सुंदर 45  | 4.397              |
| क्रियोपरमे वीर्यवत्तरं | सासू 103                | 3.283,            | खातिमुन् नबीयुन्              |                | 8.396              |
| 288,302                | ; <b>14</b> .118,125,34 | 6; <b>19</b> .318 | खुले नैन पहिचानौं             | कबीर           | 2.430;             |
| क्रिश्चॅनिटी इज नॉट    |                         | 8.180             |                               | 4.69,224; 6.30 | 65; 7.395;         |
| क्रोधात् भवति संमोहः   | गी 2.63 3               | 358,365           | 9.0                           | 6,445-46;11.2  | 62; <b>20.</b> 283 |
| क्लिष्ट-जीवितं च       | सासू ६९                 | 3.299             | ख्यापनेन अनुतापेन             | मनु 9.4        | 6.337              |
| क्लेशः अधिकतरः         | गी 12.5                 | 3.248             | गई न निज-पर-बुद्धि            | विन 125        | 9.19,142           |
| क्लेशः फलेन हि         | कालिदास                 | 12.136,           | गगन में थाल                   | नानक           | 9.432              |
|                        |                         | /: 15.349         | गगनविहारी सत्याची             | अन्न १         | 14.313             |
| क्लेश-कर्म-विपाकाशय    | *** ·                   |                   | गंगे गोदे यमुने               |                | 11.396             |
| क्लैब्यं मा स्म गमः    |                         |                   | गंगे च यमुने चैव              |                | 5.264              |
| क्वः स्वित् एकाकी      | वंद 15.7                | 1; 19.278         | गजनजा सांडिलिया               | ज्ञाने 18.102  |                    |
| ਕਰਦਿਕ ਜ਼ਾਦੀਅਤ          | मनो १२७ छ               | 7 10 1            |                               | 10.2           | 16: <b>13.</b> 72  |

| The state           |                               |                | 1 2                          |                               |                  |
|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| गणितं सहकारि        | सासू 28                       |                | गीना भागवत करिनी             | तुका ४१६                      | 5.315;           |
| _ `                 | 3.277,29                      |                |                              |                               | 11.234           |
| गणेश नमूं नरी       | नाम 108                       | 10.315         | गीना सुगीना कर्नव्या         | गीता माहात्म्य                | 5.210            |
| गतं तदैव मे भयं     | शंकराचार्य                    | 6.207;         | गीता हे सप्तशती              | ज्ञाने 18.1666                | 10.217           |
|                     |                               | <b>12.</b> 352 | गीने भवद्वेषिणीम्            | गीताध्यान                     | 20.138           |
| गतं न शोच्यम्       |                               | 13.304         | गीर्वाणशब्द                  | मोरोपंत                       | 11.432           |
| गनाः कलाः           | मुंडक ऽ।                      | 2.310          | गुड-भक्षण-जं सुखम्           | गुबो 2.5.2                    | 9.444;           |
| गतागतं कामकामा      | गी 9.21                       | 1.267          |                              |                               | 11.246           |
| गफ्फार              | कुरान                         | 6.360          | गुण-दोष-दृषिर्               | भासा 16.12                    | <b>5.</b> 483:   |
| गमनी मज ने          | विनावा                        | 12.129         |                              |                               | 11.168           |
| गमन गंभीर           | नाघो ४३३                      | 9.353          | गुण भोगूनि निर्गुण           | गीताई 13.14                   | 13.43}           |
| गंभीर तूं श्रीरामा  | ज्ञाने 11.563                 | 10.183         | गुणाः सृजन्ति कर्माणि        | भासा 24.1                     | 5.461            |
| गरभवास दस मास       | विन 103                       | 9.140          | गुणा गुणंष्                  | गी 3.28                       | 6.30             |
| गर्ब-शून्य संतसवर   | नाघो १०।                      | 9.310          | गुणाधिकैः हि                 | गीशांभा उपो                   | 5.194            |
| गर्भे नु सन्        | ऋसा 4.2.14                    |                | गुणेषु चाविशन् चित्तं        | भासा 13.2                     | 5.427            |
|                     | 1.                            | 172,311        | गुणेष्वाविशते चेतो           | भासा १३.।                     | 5.426            |
| गहकारक दिट्ठो       | धम्म 13.2                     | 7.126          | गुप्त तें चि प्रगटवावें      | राबो ।।।                      | 10.202           |
| गाईची तृषा हरूं     | ज्ञाने 12.147                 | 10.216         | गुंफिलीं कां मोकळीं          | ज्ञाने 18.1740                | 11.278           |
| गॉड ॲप्रूव्हज्      | वर्ड्स्वर्थ 6.117             | ; 12.216       | गुरमुखि नादं                 | जप्जी 5                       | 1.300;           |
| गाँड इज लव्ह        |                               | 7; 8.190       | 3 3                          | 9.377,428;                    |                  |
| गॉड मेड द कंट्री    |                               | 20.299         | गुरु-उपदेश-लब्ध              | नाघो 254                      | 9.326            |
| गॉड सेड लेट देअर    | बाइबिल                        | 5.145          | गुरु-कृपांजन पायो            | एक 262                        | 6.161            |
| गाणीं मी गाइलों     | नाम 229                       | 7.328;         | गुरुकृपास्नेहसलिलीं          | ज्ञाने 13.398                 | 10.453           |
|                     |                               | 10.318         | गुरु कला साधन                | एकनाथ                         | 10.453           |
| गाती पुढें त्यांचें | नुका 37                       | 11.222         | गुरु गुड़ दीया मीठा          | कबीर <b>6.</b> 38             |                  |
| गायत्रं प्रानः सवनं | छां ३०                        | 2.400          | गुरुदास्यें कृश्             | ज्ञाने 13.443                 | 10.217           |
| गायन्ति देवाः किल   | शंकरदेव                       | 9.328          | गुरु बिन कौन बतावे           | कबीर                          | 10.358           |
| गायन्ति यं सामगाः   | आभ पृष्ठ 22                   | 4.13           | गुरुर्ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः |                               | 9.377            |
| गारो भोट यवने       | नाघो २५७                      | 9.224          | गुरु-लिंग जंगम               | शाभ । 5                       | 10.198           |
| गार्त्समदम्         | _                             | 1.165          | गुरोः कर्मातिशिषेण           | छां 168 2.41-                 |                  |
| गाव इव ग्रामं       | ऋसा १०.२।.।                   |                | गुह्यतमम्                    | गी 15.20                      | 8.176            |
|                     | 1.189; 18.39                  |                | गूळ्हं ज्यातिः               | <b>雅</b> सा 7.6.10 <b>1.1</b> |                  |
| गाँव गाँव अस होइ    | त्रा अयो 122                  |                | गृहिणोपसंहारः                | विनाबा (छां)।                 |                  |
|                     | <b>9.</b> 153; <b>16.</b> 209 | : 17.386       |                              |                               | ; <b>19.</b> 139 |
|                     |                               |                |                              | <b>₩•</b> ₹1.7                |                  |

| गेटिंग ॲण्ड स्पेन्डिंग   | वर्ड्स्वर्थ ४.४८२;     | <b>12.</b> 216   | घूंघट का पट खोल          | कबीर                                    | 11.223            |
|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| गेयं गीता-नामसहस्रं      | गुबो 1.3.9             | 5.210;           | घृतकुल्या मधुकुल्या      | वेद                                     | 4.51              |
| 6.210,                   | 233,354; <b>15.</b> 76 | 19.339           | घृतं मे चक्षुः           | ऋसा 3.2.8                               | 12.43             |
| गेले मेले काय सांगाल     | ज्ञाभ ।।               | 10.135           | घृतस्य धारा अभि          | ऋसा 4.5.8                               | 3.65              |
| गोड तुझी चरण सेवा        | <b>तुकाराम</b>         | 3.122            | घृतात् परं मंडमिवाति     | श्वे ५०                                 | 2.439             |
| गोधनें राखोनि वर्नणें    | ज्ञाने 18.881          | 10.173           | घेऊनी वामनरूप            | विनोबा 12.                              | 131,419           |
| गोपांत गोप भासे          | मोरोपंत 10.442         | 11.453           | घेणें देणें सुखचि        | ज्ञाने 12.16                            |                   |
| गोपिका त्या ताकटी        | नुका गाथा ३२४।         | 11.264           |                          | 10.                                     | 165,171           |
| गोपिकावल्लभं             | शंकराचार्य             | 6.6              | घे रे घे रे नाम्या       | नाम 276                                 | 10.308            |
| गोपीजनप्रिय              | द्रौपदी                | 17.252           | घोंटवीन लाळ              | तुका ४७                                 | 11.205            |
| गोभक्तः                  | विनोबा                 | 19.34            | घ्या रे भाई घ्या         | नुका 721                                | 6.171;            |
| गोभिष्टरेमामनिं दुरेवां  | ऋसा 10.6.3             | 1.188,           |                          |                                         | 11.234            |
| 265                      | ; 10.174; 18.377       | 7:19.161         | घ्यावी तरी घ्यावी        | नुका 161                                | 13.21             |
| गोमान् अयम्              | पाणिनि                 | 18.387           | चक्रिं विश्वानि          | ऋसा 1.2.7                               | 1.225;            |
| गोमायुरेको               | ऋसा 7.8.6 1.           | 174,256          |                          | 14.458                                  | R: 18.284         |
| गो विथ हिम               | ख्रिस्त ४.४.४          | 8.188            | चचाल वसुधा कृत्स्ना      | वारा बाल 21.4                           | 9.212             |
| गोविंद गोविंद, मना       | तुका6।                 | 11.205           | चंचलं हि मनः             | गी 6.34                                 | 11.163            |
| गोविंदर प्रेम अमृतर      | नाघो ४३९               | 9.353            | चतुरश्चिद् ददमानात्      | ऋसा 1.9.6                               | 1.228             |
| गोहितो गोपतिर्           | विसना 63               | 18.392           | चतुर्विधा भजन्ते मां     | गी 7.16 1.                              | 385; <b>5.</b> 92 |
| गौरव-स्वरूपयोर्          | प्रा ३।                | 3.316            | चतुश्चत्वारिंशदक्षरा     | छां अ                                   |                   |
| गौरसि वीर गव्यते         | ऋसा 6.6.6              | 1.252;           | चतुष्पर्वाण्युत्तरोत्तरं | सासू 90                                 | 3.301             |
|                          | 11.218                 | ; <b>12.</b> 386 | चत्वारि शृंगा            | ऋसा 4.5.6                               | .1.112,           |
| य्रामे इष्टापूर्ते       | छां ७० 2.              | 402,405          | 248                      | ,311; <i>3.94</i> ; <b>13.</b> 6        | 5:20.355          |
| यामे यामे सभा            | मालवीयजी               | 16.206;          | चंद्रमा मनसो जातः        | ऋसा 10.13.9                             | 1.212,            |
|                          | 18                     | 402,453          |                          | ; <b>6.</b> 389; <b>11.</b> 16          |                   |
| <b>ग्रासांबुवृष्ट्या</b> | श्वे ६४                | 2.442            | चर-अचर ही सृष्टि         | विनोबा                                  | 12.129            |
| ग्रीष्म इत्रु रंत्यो     | साम 6.4.2              | 5.245            | चराचर मायार कल्पित       | नाघो 24                                 | 9.226             |
| ग्रेटेस्ट गुड ऑफ दि      | 15.483                 | ; 18.253         | चॅरिटी बिलीवेथ           |                                         |                   |
| घट घटमें वह सांई         | कबीर                   | 4.235;           | चरैवेनि चरैवेति          | ऐ ब्रा                                  | 1.306;            |
| 6.2                      | 31; 9.147,428,         | 47; 12.44        | 5.276                    | ; <b>7.</b> 91; <b>12.</b> 207;         | ; 13.256;         |
| घड़ीऐ सबदु               | जपुजी 38               | 12.48            |                          | <b>15.</b> 290, <i>501</i> : <b>2</b> 0 | 0.279,373         |
| घर की चक्की              | कबीर १.450             | ; 10.310         | चर्मर निर्मित पानैजुड़ि  |                                         |                   |
| घरा येवो पां स्वर्ग      | ज्ञाने 14.358          | 3.111;           | चलन कुपंथ                | नुग़ बाल 12                             | <b>9.</b> 98      |
|                          |                        | 10.217           | चलना मुसाफिर             | दुखायल                                  | 15.308            |
| 0.0 . 0 .                | •                      |                  |                          |                                         |                   |

| चानुर्वण्यम्          | बृह 17-19    | 1.365-66            | जगन्मिथ्या             | शंकराचार्य    | 12.308             |
|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| चानुर्वण्यं मया       | गी 4.13      | 5.237               | जगाचिये नेत्रीं        | एक 21 10      | 0.339,442          |
| चारित्र्याणि परिपाल-  |              | 7.327               | जगाच्या कल्याणा        | नुका 424      | 19.502             |
| चाल केलासी मोकळा      | नुका ४८१     | 3.100;              | जगामधं जगमित्र         | राबो ४२४      | 11.416             |
|                       |              | 11.235              | जंगलमां मंगल करी       | नरसिंह मेहता  |                    |
| चाल घरा उभा राहें     | नुका 188     | 3.96                |                        | 9.47          | 73; 13.144         |
| चिंचेच्या पानावर      | ज्ञानदेव     | 10.157              | जज् नॉट्               | ख्रिस्त 6.1.1 | 8.188;             |
| चितयन्तः पर्वणापर्वणा | ऋसा ।.।६.।   | 1.233;              |                        | 9.39          | 94; <b>20.</b> 247 |
|                       |              | 15.2                | जडवत् लांके आचरेत्     | मनु 2.55 6.3  | 332; 9.335         |
| चित्त शुद्ध तरी तु    | का 80 10.18  | 86; 11.235          | जड़िहं बिबेक           | विन 103       | 9.140              |
| चित्तस्य परशरीरावेशः  | योसू 3.38 7. | 847:20.404          | जन उग्र तप ज्ञान       | नाघो 352      | 9.34/              |
| चित्तीं नाम           |              | 19.407              | जत जीव-राशि फुरे       | नाघो 287      | 9.331              |
| चित्रकूटको चरित्र     | विन 165      | 9.146               | जतन करावा              |               | 13.189             |
| चित्रकूट गये हों      | विप 266      | 9.146               | जनु पाहारा             | जपुजी 38      | 5.258;             |
| चित्रं देवानां        | ऋसा 1.18.    | 12 1.234            |                        |               | 9.431              |
| चित्रया धिया          |              | 7.445               | जद्यपि मीन-पतंग        | विन 38        | 9.167              |
| चिदानंदरूपः शिवोऽहं   | गुबो 5.7.1   | 9.3                 | जन-कृपानैष्ठुर्यम्     | गुबो 5.11.4   | 13.351             |
| चिंतनासी नलगे वेळ     | तुका 713 4   | 412: <b>11.2</b> 35 | जनको जनक इति           |               | 4.83               |
| चिंतनें चिंतनें       | तुका 810     | <b>2.</b> 360;      | जनगणमन                 | रवींद्रनाथ    | 12.176             |
|                       | 9            | .160; 13.82         | जनताघविप्लवः           | 10.           | 430; <b>20.</b> 25 |
| चिंता करितों विश्वाची | समर्थप्रताप2 | 2.22 11.416         | जन ते चि जनार्दन       | एक 45         | 10.337             |
| चेतनावर्गु आघवा       | ज्ञाने 8.210 | 4.417;              | जननी जन्मभूमिश्च       | रामचंद्र      | 6.325;             |
|                       |              | 10.222              |                        | 9.176; 11.2   | 10; 17.246         |
| चेहरा भी चमक दिखल     | ाता          | 4.41                | जननी तोमार करुण        | रवींद्रनाथ    | 9.226              |
| चैतन्य-आदित्य हृदय    | नाघो 431 7   | 425; 9.352          | जन नोहे अवघा हा        | एक 286        | 10.337             |
| चैतन्य-ईश्वर-आदित्य   | नाघो ४३०     | 9.352               | जन विजन झालें          | तुका ४३९      | 11.247             |
| चोविसनामी सहस्रनामी   | राबो 284     | 6.362;              | जन-संगति वर्जावी       | विगी।।        | 12.124             |
|                       |              | 11.416              | जनाचा लालची            | राबो ४१४      | 11.384,            |
| छंदसि बहुलं           | सासू 5       | 3.274,291           |                        | 4             | 16; <i>15.413</i>  |
| छंदांसि यस्य पर्णाणि  | गी 15.1      | <b>3.</b> 177       | जनांत वनांत मनांत      |               | 13.411             |
| छिद्यन्ते सर्वसंशयाः  | मुंडक 🔢      | 1.365               | जनार्दनें मज           | एक 93         | 10.360             |
| छोरिबेको महाराज       | विन । 61     | 9.155               | जनीं जनार्दन प्रत्यक्ष | एक 187        | 10.337             |
| जइं विश्व समस्त       | विनोबा       | <b>12.</b> 128      | जनीं जनार्दन           | एकनाथ         | 10.337-38          |
| जगद्रुपेण भासते       |              | 2.321               | जनैः अर्च्यते          |               | 10.338             |

| जन्म-मरणाची चिंता        | एक 4          | 10.455    | जागा परी निजला        | एक 253                          | 4.313              |
|--------------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| जन्म-मृत्यु-जरा          | गी 13.8       | 5.253     | जागिए रघुनाथ कुंवर    | नुलसीदास                        | 3.99;              |
| जन्म हाचि विषम           | दास 3.1.10    | 11377     | 9.157                 | ; 13.227;14.4                   | 24: 19.395         |
| जन्माद्यस्य यतः          | ब्रसू 1.1.2   | 4.297     | जागु, जागु, जीव जड़   | विन 19                          | 9.157              |
| जन्माद्यस्य यतो          | भागवत         | 5.316     | जाणतें लेंकरूं        | नुका ३१०                        | <b>3.2</b> 03;     |
| जपतपादि साधनें           | नुका 317      | 11.244;   |                       | 11                              | 1.236,253          |
|                          | 13.40         | 5: 19.505 | जाणोनि अंतर           | तुका 75 3.2                     | 2; 11.215          |
| जप्येनैव तु संसिद्धयेत्  | मनु 2.36      | 6.330     | जाणोनि नेणनें करीं    | नुका <i>175</i>                 | <b>2.</b> 420;     |
| जब चाहों तब खोलों        |               | 7.323-24  | 7                     | 442; 11.236-                    | 87: <b>12.</b> 430 |
| जय जय कृपामय             | नाधो 82       | 9.308     | जातीचें वाणी मी       | त्का 222                        |                    |
| जय जय जगजननि             | विन2          | 9./33     | जाना निष्ठि           | नाघो ३५।                        | 9.341              |
| जय जय रघुवीर             |               | 11.404    | जानामि धर्मं          | दुर्योधन 5.5                    | 2; <b>12.</b> 123  |
| जयांचिये लीलेमाजीं       | ज्ञानदेव      | 12.418    | जानिया भजियो भाई      | नाघो ५००                        |                    |
| जयांची क्रिया ढाळेंढाळें | ज्ञाने 15.287 | 3.287;    | जायमानो वै ब्राह्मणस् |                                 | 11.395             |
|                          |               | 10.151    | जाळीन सर्व मी पापें   | गीताई 18.66                     | 13.408             |
| जयाचे मनीं आलस्य         | ज्ञाने 13.518 | 10.217    | जासों सब नातो         | विन 117                         | 1.302              |
| जयातें इंद्रियें         | ज्ञाने 6.368  | 10.182    | जिक्रुल्लाहु(हि) अकबर | कुरान                           | 3.443;             |
| जयापरतें आणिक            | ज्ञाने 6.368  | 5.199;    | 8.3                   | 75,401; <b>10.</b> 31           | 2:14.337           |
|                          |               | 10.182    | जिजने एकांत चित्ते    | नाघो ३९०                        | 9.346              |
| जयास वाटे सुख चि         | राबो ४३       | 10.361;   | जिजीविषेत् शतं        |                                 |                    |
|                          |               | 11.378    |                       | 4()                             | ); <b>20.</b> 362  |
| जयासि श्रीराम            | रामदास        | 3.248     | जितं सर्वं जिते       | भासा 6.8                        |                    |
| जरामरणमोक्ष              | गी 7.29       | 5.253     |                       | 5.247,29                        | 5; <b>20.</b> 237  |
| जरी देव नेऊनि            | एक 128        | 10.337    | जितांतरायस्य          | सासू 13                         | 3.292              |
| जरी मंत्रेंचि वैरी मरे   | ज्ञाने 4.222  | 10.186    | जितुकें कांहीं आपणासी | राबो 463                        | 6.216;             |
| जरी मी पतित नव्हतों      | तुका 247      | 11.236    |                       | 11                              | 384,417            |
| जळो ते जाणीव             | तुका 658 11.  | 222,253   | जितेंद्रियस्य         | प्रा 19                         | <b>3.</b> 316      |
| जस काछिय तस              | तुरा अयो 127  | 9.156     | जिन नैनों से नींद     | कमाल                            | 13.91              |
| जहं जहं डोलों            | कबीर          | 7.396     | जिन्ह कें रही भावना   | तुरा बाल 241                    | 9.157              |
| जहँ तहँ देख धरें         | अयो । ३। १.15 | 5:14.177  | जिन्ह के श्रवन समुद्र | तुरा अयो 128                    | 7.324;             |
| जहि शत्रुं महाबाहो       | गी 3.43 1.2   | 28 ;5.55  | 9.157                 | 7; <b>11.</b> 474; <b>14.</b> 4 | 30; 17.8           |
| जह्याम्यसून् व्रतकृशान्  | भागवत 10.52.  | 43        | जिमि कुठार चंदन       | तुरा उत्तर ३७                   | 9.158              |
|                          | 549           | 0; 9.456  | जिवलग जिव घेनी        | रा करुणा                        | 11.248,            |
| जाउं कहां तिज चरन        | विन 44        | 13.416    |                       | 417                             | ; 13.263           |

| जीभ फिरे मुख मांही         | कबीर                  | 6.392     | जेव शिष्यसवे महा       | नाघो 256     | 9.327              |
|----------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------------|
| जीव जीवांत घालावा          | राबो ३६।              | 3.19;     | जेव्हां द्राक्षीं दूध  | शान 15.592   | 10.219;            |
|                            | 11.199                | 13.139    |                        |              | 18.380             |
| जीव दरिद्री असंख्यात       | राबो १                | 11.395    | जेहि बांध्यो सोइ छोरै  | विन 45       | 9.158              |
| जीव देतां तरी              | नुका73 11.23          | 7; 16.78  | जै जै जगत-अधारा        | रैदास        | 9.466-67           |
| जीवनावेगळी मासोळी          | नुका 146              | 11.210    | जैशी कारंज्याची कळा    | नुका ५५४     | 11.238;            |
| जीवनेर मरणेर               | रवींद्रनाथ            | 12.202    |                        | 15.40        | )4; <b>19.</b> 444 |
| जीव विञ्चल आत्मा           | नाम 122               | 10.318    | जैसा वरणीय प्रभु       | अवस्ता 1.3   | 299; 8.416         |
| जीव सकल संतापके            | विन 88                | 9.171     | जैसी नाव थडिय          | ज्ञाने 2.349 | 4.68               |
| जीवाचें जीवन               | नुका 772              | 6.363;    | जैसे पंडित बेद विहीना  | नानक 1.      | 3(0); 9.434        |
|                            |                       | 11.237    | जो अविद्याराती         | ज्ञाने 16.2  | 10.228             |
| जीवान् नो अभि              | त्रहसा ४.४.।।         | 1.259     | जो घर फूंके आपना       | कबीर         | 6.385              |
| जीवेत् ब्राह्मण-जीविकां    | मनु 4.10              | 4.107     | जो जाणेल भगवंत         | राबो। १०७    | 4.32,424           |
| जीवो जीवस्य जीवनं          |                       | 12.312    | जो जेहि कला कुसल       | विन 100      | 9.159              |
| जे एकोत्तरेयाचिया          | ज्ञाने 9.54           | 10.218    | जो जेहि भावहि          | तुलसीदासजी   | 4.102              |
| जे कां रंजले गांजले        | तुका ४२१              | 11.237,   | जो जो प्रयत्न          | राभ 65       | 11.393             |
|                            | 255; 17.370           | 0; 19.503 | जोडोनियां धन           | तुका 520     | 11.379             |
| जें कांहीं करितो तें       | तुका 398              | 11.237;   | जोतिये सुडरे           | माणिक्क      | 11.469             |
|                            |                       | 13.120    | जो त्रिविधनापें पोळला  | राबो 84 6.4  | 12; <b>11</b> .417 |
| जे जनमे कलिकाल             | तुरा बाल 12           | 9.98,390  | जो प्रेरी भूत-मात्रास  | गीताई 18.46  | 13.438             |
| जें जें आचरितो श्रेष्ठ     | गीताई 3.21            | 6.391     | जो सुख सुरपुर          | विन 125      | 9.141              |
| जें जें बोला, तें तें साजे | तुंका 634             | 6.235     | जौ राजु देहि           | नाम 298      | 10.321             |
| जें जें बोले तैसा          | एक 143                | 10.357    | ज्ञातयः पर्युपासते     | छां 94       | 2.410              |
| जें जें भेटे भूत           | ज्ञाने 10.118         | 10.218    | ज्ञानदेवस्य विशिष्टा   | प्रा 26      | 3.316              |
| जे तुझ्याविखीं मूढ         | ज्ञाने 17.4           | 10.219    | ज्ञानदेवा मौन          | ज्ञाभ 26 1   | 0.183,200          |
| जेथ जेथ संपति              | ज्ञाने 10.307         | 10.175    | ज्ञानबळें उपासना       | राबो 139     | 10.362             |
| जेथें गीता कीर्तन          | विनोबा                | 4.412     | ज्ञानं च लोके          | महाभारत      | 2.468;             |
| जेथें जातों तेथें          | तुका 791              | 1.370;    |                        | 3.2          | 56; 12.122         |
| 11.237                     | ; 13.254; 15.29       | 6; 19.502 | ज्ञानं निर्यंथं        | सावृ ४.11    | 2.463              |
| जेथें जेथें मन             | एक 195                | 7.357;    | ज्ञानं वस्तुतंत्रम्    | शंकराचार्य   | 17.58              |
|                            |                       | 10.453    | ज्ञानं विशुद्धं विपुलं | भासा 19.1    | 5.432              |
| जेथें नाहीं नित्य श्रवण    | राबो 184              | 11.424    | ज्ञानं वृद्धोपसेवया    | महावन ३।३    | .48 4.18;          |
| जेथें नाहीं श्रवणस्वार्थ   | राबो 185 <b>5.</b> 44 | 1; 11.424 |                        | 5502;12.1    | 08; <b>17.</b> 173 |
| जेन केन बिधि दीन्हें       | त्रा उत्तर 103        | 9.175;    | ज्ञानं समरसं           | सासू 86      | 3.301              |

| ज्ञानेन नु तदज्ञानं     | गी 5.16                         | 2.290                      | 4.                        | 194,239,267,33           | 35; 6.173; |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| ज्ञाने बा अज्ञान        | नाघो २६।                        | 9.360                      |                           | 7.309,310,33             |            |
| ज्ञानेश्वरीपाठीं        | एक (ज्ञाने।४                    | .अंतिम्ऽ)                  | तज्जलान्                  | छां २९ 2.3               |            |
|                         |                                 | 10.344                     | नज्यो पिता प्रहलाद        | विन 106                  |            |
| ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी  | गी 5.3                          | 5.243                      | नटस्थ नें ध्यान           | नुका।३३                  |            |
| ज्ञेयं यत् तत्          | गी 13.12                        | 5.118                      |                           |                          | ,254,271   |
| ज्याचें जया ध्यान       | तुका 62                         | 6.101                      | ततः किम्                  | गुबो2.1.1 14.            |            |
| ज्या ज्या आम्हांपाशीं   | नुका 847                        | 6.369;                     | नतः प्नः शांनोदिनौ        | यासू 3.12                |            |
|                         | 10.32                           | 2: 11.238                  | ततः प्रज्ञालाभः           | सासू 10                  |            |
| ज्यूज रिक्वायर          | ख्रिस्त 25.1.1                  | 8.180                      | ततः शासनम्कितः            | सासू ७।                  |            |
| ज्येष्ठ आह चमसा         | ऋसा 4.3.1                       | 1.247,385                  |                           | 240,243,29               |            |
| ज्यों की त्यों धरि दीनी | कबीर 3.19                       | )3: <b>14</b> .443         | ननः स्फोटः                |                          | 3.292      |
| ज्योतिषां ज्योतिः       | मुंडक 34                        | 4.299                      | तत् चिंतनं                | गुबो 6.1.5 <b>14.</b> 33 |            |
| ज्यों सर्करा मिलै       | विन ।()()                       | 9.159                      | तनु सच्चित्सुखं           | प्रा 24                  |            |
| झंडा ऊंचा रहे           | झंडागीन                         | 9.196                      | तत्तु समन्वयान्           | ब्रस् ।.।.4              |            |
| झाला विचख्नु            | विगी2                           | 12.124                     | तत्त्वज्ञानेन निगमनं      |                          | 3.316      |
| झालिया दर्शन करीन       | नुका 267                        | 3.174;                     | तत्त्वमसि                 | छां ८९ 2                 |            |
|                         | 8; <b>13</b> .42; <i>17</i> .35 |                            | 333,407,409;3.145         |                          |            |
| झालीं जीं जीं हि        | गीताई 7.26                      | 6.389                      | 4.131,206,301; 5.3        |                          |            |
| झाली झडपणी              | तुका4                           | 11.239                     | <b>12.</b> 50,308,421,424 |                          |            |
| झाली संध्या संदेह       | एक 286 10                       | 428,454                    | तत्त्वान्यत्वाभ्यां       | ब्रसूभा 2.1.14           |            |
| झीनी झीनी बिनी          | कबीर                            | 1.249;                     | तत्पुरुषाय विदाहे         | <i>a</i> ,               | 1.385      |
| 3                       | .96; 9.3,442-4                  | <i>13</i> ; <b>14</b> .443 | तत्त्रसादात् परां शांतिं  | गी 18.62                 | 8.395      |
| टू हूम इट इज            | ईसा                             | 19.133                     | तत् बुद्धयस्तदात्मानस्    | गी 5.17                  | 1.387      |
| ट्री ऑफ नॉलेज           |                                 | 8.212                      | तत्र तिष्ठामि नारद        |                          | 9.471      |
| ठाकला तो कांहीं         | तुका ३७                         | 11.223                     | तत्र भागवतान् धर्मान्     | भासा 4.5                 | 5.403      |
| ठाकुर तुम शरणाई         | नानक १४३                        | 34; 15.87                  | तत्र लक्ष्मीर् निहितो     | वेद                      | 12.29      |
| ठावोचि झाला पंथु        | अमृ 9.34                        | 10.191                     | तत्र श्रीर् विजयो         | विनोबा                   | 14.420     |
| डर्ट इज मॅटर            |                                 | 4.24                       | तत्-सत्                   | -                        | 1.376      |
| डिबियामें काला नाग      | मीराबाई                         | 9.459                      | तत् सत्यमित्याचक्षते      | नैति 14                  | 1.377      |
| डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफेन्स  | <b>स्</b> लेस                   | 18.260                     | तत्सदिति ऐसें             | एक।।।                    | 10.353     |
| ढालतरवारे गुंतले        | तुका 593                        | 11.239                     | तन् सवितुर् वरेण्यम्      | त्रहसा 3.6.7             | 1.171.     |
| ढोल गवाँर सूद्र         | तुरा सुंदर 59                   | 9.///                      |                           | 189.387; 7.423           |            |
| न इमे सत्याः            | छां 127                         |                            | तत् सूर्यस्य देवन्वम्     | ऋसा 1.18.15              |            |
|                         |                                 |                            |                           |                          |            |

| नद्धिगमे उत्तर-        | ब्रसू ४.।.।३ 2.     | /81 <b>.6.</b> 87 | तिनयारुवनुक्कु           | भारतियार        | 11.494            |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| तदपश्यन्               | नास ३४              | 2.456             | तनूरेव तन्वो             | ऋसा १०,14.8     | 19.381            |
| नदर्थं त्रिविधिः       | सासू 95             | 3.301             | ननूस विटवी               | विगी 18         | 12.125            |
| नदर्थाविष्करणाय        | गीशांभा उपो         | 5.175.            | नंतुषु पटवन्             | गीशांभा 7.7     | 4.170             |
|                        | 19.                 | 2: 6.237          | तंद्रितं कुर्वतः         | बुद्ध           | 15.359            |
| नदहं भक्त्युपहनम्      | गी 9.26             | 1.361             | तन् नम इत्युपासीन        | नैति 24         | <b>12.</b> 386    |
| नदा गन्नासि निर्वेदं   | मी 2.52             | 1.138             | तप एव द्वितीयः           | छां 23 4        | 171,433           |
| तदा द्रष्टुः स्वरूपे   | योसू।.3             | 3.320,            | तपः प्रभावाद्            | श्वे ४५         | 2.444             |
|                        | 455; 5.38; 7.309,   | 329,402           | तपः श्रद्धे ये           | मुंडक 15        | 2.403-4           |
| नदुद्वाय तमेव          | धम्म 4.26           | 7.122             | तपः संन्यासम्च्यत        | 9               | 4.136             |
| तदुपर्यपि बादरायणः     | ब्रसू 1.3.26        | 2.478;            | तपश्च स्वाध्याय          | तैति इ          | 17.11             |
|                        |                     | 6.94              | नपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | नैति 19         | 2.394-95          |
| नदेजित तत्रैजिन        | ईश 5 2.2            | 86,354;           | 4.3                      | 36; 5.406; 7.27 | 75; <b>9.</b> 149 |
|                        |                     | 4.298             | नपसो वा अपि              | मुंडक 48        | 4.336             |
| तदेतत् इति             | कठ 86               | 1.376             | नपस्नीर्थदान             | यामुन मुनि      | 4.422             |
| तद् इदं गीताशास्त्रं   | गीशांभा उपो         | 5.192             | तपो दानं आर्जवं          | छां 34          | 7.275             |
| तद्गुणसारत्वान्        | ब्रस् 2.3.29        | 2.282,            | तपो ब्रह्मेति            | तैति 19         | 4.336             |
|                        | 48                  | 80; 4.65          | तपो विद्या च             | मनु 10.28       | 2.296;            |
| नद्धाम परमं मम         | गी 8.21:15.6        | 1.227             |                          |                 | 6.338             |
| तद्भैतत्पश्यन्         | ब्रसूभा 1.1.30      | 4.73              | तमेतं वेदानुवचनेन        | बृह 109         | 2.422;            |
| तद् ब्रह्म निष्कलमहं   | गुबो 5.1.1          | 19.473            |                          | 5.222           | ; 11.152          |
| तद् ब्रह्मोपनिषत् परम् | श्वेता । 4          | 2432              | तमेव शरणं गच्छ           | गी 18.62        | 8.395;            |
| तद्भावभावितः           | सासू 38             | 3.295             |                          | 11.180; 19.4.   | 31; <b>20.</b> 72 |
| तद् य इमे वीणायां      | छां 10 <i>132</i> 9 | 20.358            | तं मा भगवान्             | छां 96          | 2.327             |
| नद्यथापि हिरण्यनिधिं   | छां 128             | 2412              | नं विद्याद् दुःख-        | गी 6.23         | 7.308             |
| तद् वचनादाम्नायस्य     | वैशेषिक             | 1.134             | तयां ऐलीच थडी            | ज्ञाने 7.97     | 10.219            |
| नद्विज्ञानार्थं स      | मुंडक 16            | 6.82              | तयाची क्रिया             | ज्ञानदेव        | 3.287             |
| नद्विद्धि प्रणिपातेन   | गी 4.34 5.          | 68.240;           | तयांची विनय हेचि         | ज्ञाने 9.226    | 10.141            |
|                        |                     | 14.109            | तया ज्ञान हें अन्न       | मश 159          | 11.410            |
| तद् विवरणे यत्नः       | गीशांभा उपो 5.1     | 75,192;           | तया झोडितों दास          | सरामा सुंदर20   | 11.417            |
|                        |                     | 6.237             | नयानें ओळखावया           | ज्ञाने १०.३१।   | 10.219;           |
| नद् विष्णोः परमं       | ऋसा 1.4.5           | 1.226;            |                          |                 | 19.111            |
|                        |                     | 11.173            | तयालागीं जीव             | तुका 455        | 11.257            |
| तद् विष्णोः परमं       | कठ 56               | 1.342             | तया स सुकरः              | सासू 83         | 3.300             |

| नकैं पठ कृषिं कुरु          | विद्यारण्य     | 19.424   | नाप-त्रयेणाभिहतस्य        | भासा 19.2    | 5.433             |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------|-------------------|
| नर्कशास्त्र-महाब्याघ्री     | नाघो २।४       | 9,323    | तार आर काक भय             | नाघो ४८१     | 9.359             |
| तर्काप्रतिष्ठानात्          | ब्रसू 2.1.11   | 15.338   | तार पाछे पाछे धान्त       | नामघोषा      | 1.303             |
| तऱ्ही अद्वैनीं भक्ति        | ज्ञाने 18.1151 | 10.157   | नार्किकांचा टाका संग      | नुका 667     | 11.239            |
| नळमळी चित्त                 | नुका 304       | 10.358   | ताला कुंजी हमें गुरु      | कबीर 7,12    | 4; 9.453:         |
| तळमळीं लाहीचिया             | तुका ११        | 10.358   |                           |              | 19.399            |
| तल्लितंड्रुल् भंगि          | पोनना 1150-    | 1: 15.47 | ता वा एता भूतमात्रा       | कौ 13        | 2.447             |
| नवासौ बिल हक                | कुसा 238-39    | 8.374    | तावान् अस्य महिमा         | छां 26       | 9.422             |
| तवेदिंद्राह                 | ऋसा 8.9.13     | 1.260    | तितिक्षन्ते अभिशस्ति      | ऋसा 3.3.1    | 8.174             |
| तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य   | भासा 27.9      | 5.468    | तिथें मी पाहतों नित्य     | गीताई 18.78  | 13.203            |
| नस्मान् त्वं                | गी 3.41        | 5.54     | नित्रवरुम् पुलि           | भारतियार     | 2.431;            |
| तस्मान् न्यासमेषां          | नारा 26        | 2.455    |                           | 3.28.        | 1; 11.496         |
| तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यं | बृह 56         | 2.420    | तिन्ह कहं सुखद हास        | तुरा बाल १   | 9.165             |
| तस्मात् य इह मनुष्याणां     | छां १०१        | 2411     | तिन्ह महं प्रथम रेख       | तुरा बाल 12  | 9.99,390          |
| तम्मात् सर्वेषु कालेषु      | गी 8.7         | 2.313;   | निन्ही लोक जेथूनि         | मश 179       | 9.408;            |
| 3.                          | .85,460;5.100. | 188,257  |                           |              | 11.410            |
| तस्मादुद्धव मा भुंक्ष्व     | भासा 22.6      | 5.459    | तिरुवारूर तेरळहु          |              | 11.487            |
| तस्माद् गुरुं प्रपद्येत     | भासा 4.4       | 5.401    | तिलेषु तैलं               | श्वे 13      | 2.432             |
| तस्माद्यस्य महाबाहो         | गी 2.68        | 3.388    | तिष्ठन्तमासीनमुत ब्रजन्तं | भासा 28.8    | 5.475             |
| तस्मान् मोक्षणमीहते         | विनोबा         | 19.35    | तिष्ठत्रपि निज-सदने       | गुबो 2.4.1   | 6.214             |
| तस्मिन् विश्वमिदं           | छांदो ३.।५.।   | 1.351    | तीन शिरे सहा हात          | रामदास       | 13.391            |
| तस्य उत् इति नाम            | छां ६          | 1.387    | तीरथि नावा                | जपुजी 6      | 15.103            |
| तस्य कार्यं न               | मी 3.17        | 5.227    | तीव्रसंवेगानां            | योसू 1.21 7  | .118,341          |
| तस्य पुत्रा                 | उपनिषद         | 10.437   | तुकडा शिळाहि खावा         | मोरोपंत      | 11.454            |
| तस्य वाचकः प्रणवः           | योसू 1.27      | 3.455;   | तुका आकाशाएवढा            | तुका 857     | 1.172,364         |
| 4.1                         | 94,239,364; 7  | 309-10   | तुका पंढरीसी गेला         | तुका 512     | 11.240            |
| (तस्य) वेदा अवेदाः          | बृह 102        | 1.107    | तुका म्हणे आतां           | तुका 857 340 | 7; <b>10.</b> 188 |
| तस्याभिध्यानात्             | श्वे 9         | 2.428    | तुका म्हणे आम्हां, जन्म   | तुका ४९।     | 11.244            |
| तस्याश्च शास्त्रीयो         | प्रा 29        | 3.316    | तुका म्हणे एका देहाचे     | तुका 813     | <b>15.</b> 333    |
| तस्याहं सुलभः               | मी 8.14        | 11.165   | तुका म्हणे ऐशा नरा        | तुकागाथा 755 | 11.240            |
| तस्यै तपो दमः               | केन 20         | 2.371    | तुका म्हणे काळांतरीं      | तुका 208     | 11.250            |
| ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा       | मुक्ताबाई      | 10.348   | तुका म्हणे गर्भवासीं      | तुका 213     | 11.240            |
| तात परे दुखी नाहि           | नाघो ४०७       | 9.346    | नुका म्हणे चवी आलें       | नुका 496     | 3.98;             |
| तातस्य कूपोऽयं              |                | 8.401    |                           | 5.45         | 1; 11.240         |

| नुका म्हणे धन, आम्हां     | नुका 73         | 11.2/4,           | नुरीय त्रिकोण             | सास् 107 3.30                  | 2: 4.213 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|
| 242; 14.251,34            | 1: 16.78; 17.32 | 25;18.378         | नुलसिदास कह चिद-          | विन 66                         | 9.160    |
| तुका म्हणे नेणें युक्तीची | तुका 65         | 10.188            | नुलसिदास यह अवसर          | बिन 125                        | 9.142    |
| नुका म्हणे फार, थोडा      | तुका 734        | 11.242            | नुलसी कहूं न राम से       | न्रा बाल 29                    | 5.496;   |
| तुका म्हणे भावाविण        | नुका गाथा ३२    | 81 11.265         |                           | 3                              | 9.159    |
| तुका म्हणे मज आठवा        | नुका १०         | 11.243            | तुलसीके अवलंब             | विन ।41                        | 9.159    |
| तुका म्हणे मना पाहिजे     | तुका 674        | 11.243            | तुलसी नव तीर तीर          | •                              | 05,/59;  |
| नुका म्हणे माझी पुरवी     | नुका 270        | 11.243            |                           |                                | 19.516   |
| नुका म्हणेमाझें तोंड      | नुका 236        | 10.139            | नुलसी प्रभु सुभाव         | विन 145                        | 9.17     |
| तुका म्हणे मुक्ति         | तुका ४४४        | 3.404;            | तुल्यनिंदास्तृतिर्        | गी 12.19                       | 5.276    |
|                           |                 | 11.293            | नुल्यं तु                 | सासू 60                        | 3.298    |
| नुका म्हणे सार धरीं       | नुकाराम         | 11.243            | नुल्यं नु दर्शनं          | ब्रस् 3.4.9                    | 5.180    |
| तुका म्हणे सोपें आहे      | तुका ४५२        | 3.295             | तुवां येथें यावें         | नाम 196                        | 10.319   |
| तुज ऐसा कोणी न            | तुका 158        | 9.401;            | तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायो | भासा 2.10                      | 4.270    |
|                           | 11              | 1.186.243         | नुष्यन्ति च रमन्ति च      | गी 10.9                        | 3.404;   |
| नुज सगुण म्हणों           | ज्ञाभ 68        | 1.323             | 1                         | <b>15.</b> 153,403; <b>19.</b> | 312,336  |
| तुझें आहे तुजपाशीं        | तुका।2          | 11.244;           | तुही तुही                 | दादू                           | 3.217    |
|                           | 12.26           | 4; 18.460         | तूं कृष्ण मी रुक्मिणी     | नाम 144                        | 10.321   |
| तुझे थोर थोर, भक्त        | नुका 317        | 11.244;           | नूं तो मी गा मी तो        | ज्ञाभ । 45                     | 2.481;   |
|                           |                 | 19.505            |                           | 4.302; 6.107                   | ; 10.206 |
| तुझेया नामाची समाधि       | ज्ञाभ । ४       | 10.199            | तू तो राम सुमर            | कबीर                           | 9.449    |
| तुझ्या तीरीं नीरीं        | मोरोपंत 6.63    | 2; 11.456         | तूप कासया घुसळावें        | ज्ञाने 10.314                  | 10.219   |
| तुझ्या नामाचा महिमा       | तुका ४१।        | 9.228;            | तूं माउलीहून मायाळ        | तुका ५।                        | 11.217   |
|                           |                 | 11.244            | तूं माझी माउली            | नाम 186                        | 6.382    |
| तुंजेतुंजे य उत्तरे       | ऋसा 1.2.5       | 1.224             | तूर्णं यतेत न पतेत्       | भासा 9.7 5.4                   | 82; 6.43 |
| तुन्बमे इयर्क्कैयनुम्     | भारतियार        | 11.495            | तू ही एक मेरा             |                                | 3.150    |
| तुम कारन तप संयम          | आभ ४६ ३./7      | 70; 9,480         | तृण तरु शिला              | नाघो २९९                       | 9.226    |
| तुमची तलवार कां           | एक 75           | 10.454            | तृणादिप सुनीचेन           | चैतन्य 6.363                   | ; 9.474; |
| तुम-से सुचि सुहृद         | विन 103         | 9.14()            |                           | 12.206                         | ; 20.304 |
| तुमि आमादेर पिता          | रवींद्रनाथ 6.30 | 59; <b>9.</b> 226 | तेज परी शीतळ              | ज्ञाने 16.115                  | 10.220   |
| तुमि गुणनियंता            | माधवदेव         | 4.298             | तेजस्वि नावधीतमस्तु       | कठ शांतिमंत्र                  | 17.21    |
| तुमि जाक पाला             | नाघो 130        | 9.313             | नेडि आंडाय्               | माणिक्क                        | 11.472   |
| तुमि नित्य निरंजन         | नाघो ७५         | 9.308             | तेथ इंदुवंशविलासु         | ज्ञाने 18.1804                 | 10.220   |
| तमि पन प्रभ सहज           | नाघो । 32       | 9.314             | नेथ प्रियाची परम          | जाने १६.४४३                    |          |

|                           |                                 |                    | 1 &                      |                    |                   |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| नें दिसे आम्हांस          | नुका 774                        | 10.135:            | तों ह यदूचनुः            | बृह 54             | 1.380             |
|                           |                                 | 19,445             | त्यक्तकामस्तुष्टः        | সা 4               |                   |
| ते ध्यायिनः साततिकाः      | धम्म 9.3                        | 7.116              | त्यक्तसर्वपरिग्रहः       | गी 4.21            | 5.64:             |
| तेन एष पूर्णः             | तैति । 3                        | 2.305              |                          | 14.450; 16.395     | ; 17.223          |
| तेन त्यक्तेन भुंजीथाः     | ईश।                             | 2.318,             | त्यक्तेन भुंजीथाः (तेन)  | ईश।                | 1.164;            |
| 339, 3                    | 3 <b>45</b> ; <b>12</b> ,313,43 | 0; <b>14.</b> 180; |                          | 2.339; 7.44        | 12: <b>20.</b> 26 |
|                           | <b>16.</b> 363; <b>18.</b> 105  | :19.14.292         | त्यज धर्ममधर्मं च        | महाभारत            | 11.160            |
| नेन् आहि अमुद             | माणिक्क                         | 11.466             | त्याग न टके              | निष्कुलानंद        | 2.458             |
| नेनाहि अमुदाहि            | नम्पालवार                       | 11.490             | त्यागप्रक्रिया           | प्रा.5             | 3.316             |
| तेत्राड उडैय              | माणिक्क                         | 11.474             | त्यागात् शांतिः          | गी 12.12           | 5.165             |
| ते मेघाचियापरी            | ज्ञाने 10.126                   | 10.185             | त्या गुप्त कल्पना        | दास 19.8.18        | 11.417            |
| तेळ्ळेणं पोत्रूशल         | माणिक्क                         | 11.474             | त्यागेनैके अमृतत्वमानशु  | : केवल्य ३         | 2.463             |
| तेंवि उन्मतें जगें        | ज्ञाने 12.166                   | 10.140             | त्यागें भोग माझ्या येतील | तुका ३३३           |                   |
| तेषामहं समुद्धर्ता        | गी 12.7                         | 5.245.             |                          | 3.207              | 7; 11.244         |
|                           | 269: 11.1                       | 79: 14.64          | त्याचें कर्तव्य          | गीनाई 3.17         | 19.337            |
| तेषामादित्यवत्            | गी 5.16                         | 5.75               | त्याज्यं दोषवदित्येक     | मी 18.3            |                   |
| तेषामेवानुकंपार्थं        | मी 10.11                        | 7.117              |                          | 5.150              | ); <b>10.</b> 169 |
| तेषां सततयुक्तानां        | मी 10.10 23                     | 71; 7.117          | त्यातें चि सर्व-भावें    | गीताई 18.62        | 13.366            |
| ते समाधौ उपसर्गा          | योसू 3.37                       |                    | त्यांस शीघ्र चि मी स्वयं | गीताई 12.7         | 6.393             |
|                           | 6.                              | 334,337            | त्या सौभद्रावरि          | मोरोपंत            | 11.451            |
| ते हि नो दिवसा गताः       | उस 1.19                         | 13.190             | त्रयं एकत्र संयमः        | योसू 3.4           | 12.466            |
| तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो     | गी 3.12                         | 5.46,226           | त्रयाणां अपि             | यामुन मुनि         | 4.422             |
| तैसी आत्मलाभें            | ज्ञाने 15.287                   | 10.151             | त्रयाणां धूर्ताणां       |                    | 15.366            |
| तैसीं प्राप्तेंही प्रुषें | ज्ञाने 2.350                    | 4.68;              | त्रायते कामनास्वपि       | प्रा 13            | 3.316             |
| 9                         |                                 | 5.473              | त्राहि, तिहुँ ताप        | विन 109            | 9.167             |
| तैसें तुज ठावें           | त्का 326                        | 11.244             | त्रिः सप्त नामाघ्न्या    | ऋसा 7.7.12         | 20.364            |
| तैसें तोडावया संदेह       | ज्ञाने 16.118                   | 10.171             | त्रिकर्मकृत् तरति        | कठो ।.।7           | 1.357             |
| तैसें सत्कर्माचे उपखे     | ज्ञाने 9.306                    | 10.153             | त्रिगुणातीत फिरत         | आभ                 | 19.472            |
| तैस् तैर् अतुष्ट-हृदयः    | भासा १.६                        | 5.482              | त्रिधा बद्धो वृषभो       | ऋसा 4.5.6          | 1.333             |
| तो एके ठायीं बैसला        | त्काराम                         | 13.166             | त्रिभुवन-विभव-हेतवे      | भासा 3.9           | 5.396             |
| तो करी तेतुली पूजा        | ज्ञाने १८.११८।                  | 6.88;              | त्रिभुवनाची चाड          | तुकाराम            | 11.214            |
| 2 6                       |                                 | 10.220             | त्रिवृत्करण              | छांदो अ ६          | 1.372             |
| नोंडनुक्कु नोंडनुक्कु     | नम्मालवार                       | 11.489             | त्रीणि पदा वि चक्रमे     | <b>ऋसा 1.4.3</b> 1 |                   |
| तोंडर् तोंडर् तोंडर्      | नम्मालवार                       | 9.228              | त्रैग्ण्यविषयावेदाः<br>- | गी 2.45            | 10.141            |

| न्वगास्थिमां पं प्रलयं   | <b>बु</b> द       | 13.104           | दयादक्ष तो साक्षिने     | मश 174 4.                             | 12;  |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------|
| त्वमेव माता च पिता       |                   | 1.282:           |                         | 9.426;11.                             | 110  |
|                          | 6.382;17.246      | ;19.82           | दया धरम का मूल          | तुलसीदास 9.10                         | 61,  |
| त्वं त्राता तरणे         | ऋसा 6.1.2         | 1.251            |                         | 430; <i>15</i>                        | 100  |
| न्वं नो असि भारत         | ऋसा २ । । ३ 1.1 व | 17,237           | दया राखि धरम को         | कबीर 9                                | 451  |
| त्वं नो अस्या अमनेरुन    | ऋसा 8.8.9         | 1.200;           | दरिद्रान् भर कोंतेय     | महाभारत 12.1                          | 20;  |
|                          | 17.               | 182-83           |                         | 18.296,                               | 298  |
| न्वं नो गोपाः पथिकृद्    | ऋसा 2.4.6         | 1.239            | दर्शयतश्चेवम्           | ब्रसू 4.4.20 2                        | 483  |
| त्वं माना शनक्रना        | ऋसा 8.11.7        |                  | दशकं धर्म-लक्षणं        | मनु 6.37 4                            | 482  |
|                          | 9.226;            | 20.359           | दशयंत्रा सोमाः          | वंद 18.319; 20.                       | 359  |
| त्वं स्त्री त्वं पुमानसि | श्वे 42           | 2.438;           | दश वर्षाणि ताडयेत्      | मनुस्मृति 6.                          | 328  |
|                          | 11.183;           | 17.243           | दशानामकं                | ऋसा 10.4.10 1.2                       | 64;  |
| त्वयार्धं-मयार्धम्       |                   | 12.309           |                         | 4.                                    | 240  |
| त्वरेत कल्याणं           | बुद्ध 15.310;     | 20.397           | दशास्यां पुत्रान्       | वेद 17.278; 20.                       | 360  |
| त्वां जनाः मम            | ऋसा 10.6.2        | 1.204            | दष्टं जनं संपिततं       | भासा 19.3 5.                          | 433  |
| थापिआ न जाइ              | जपुजी ५           | 6.77             | दाउ शॅल नॉट स्टील       | ख्रिस्त 12                            | 2.37 |
| थोडा तरी परउपकार         | तुका 734          | 11.420           | दानं तवम् इरण्डुम्      | कुरल 11.                              | 481  |
| थोडें आहे थोडें आहे      | तुका ६४१          | 11.245           | दानं भोगो नाशः          | भर्नृहरि 15.43; 18.                   | 156  |
| दंड जितन्ह कर            | तुरा उत्तर 22     | 9.160;           | दानं संविभागः           | गीशांभा 10.5 3.2                      | 76;  |
|                          |                   | 16.72            | 5./38                   | 8; 6.240; <b>12.</b> 52; <b>14.</b> 2 | 91;  |
| दंड मी दमवंतांचा         | गीताई 10.38       | 14.265           | 15.44,57,               | 62,509; <b>18.</b> 97,295,2           | 98   |
| दंडं धर्मं विदुर्बुधाः   | मनु 7.41 6.2      | 254-55.          | दानं स्वधर्मी नियमो     | भासा 23.5 5.                          | 460  |
|                          | 33)               | 7: <b>16.</b> 60 | दानात् देवः             | 15.89; 18                             | 8,82 |
| दंड समान भयउ जस          | तुरा बाल 17       | 9.196            | दाम्यत दत्त दयध्वं      | बृह 126-28 2.424                      | 1-25 |
| दंडो दमयनामस्मि          | गी 10.38          | 14.265           | दाय विल बी डन्          | ख्रिस्त 5.2.6 8.                      | 166  |
| ददद                      | बृह 126-28        | 1.343            | दाय सोल लाइक            | वर्ड्स्वर्थ 4.288; 12                 | 216  |
| ददातु वीरं               | ऋसा 2.5.18        | 1.168            | दास डोंगरीं राहनो       | राभ 18 11.420; <b>20.</b>             | 349  |
| ददामि बुद्धियोगं         | सी 10.10          | 11.179;          | दास तुलिसिहिं           | विन 132 9.                            | .162 |
| •                        |                   | 14.267           | दास पाया नलवा           | नाघो 85 9.                            | 308  |
| दिध दुग्ध घृत            | नाघो । ८५         |                  | दासर दास नान दास        | नाघो 106 9.229,                       | 312  |
| दमेदमे सप्त              |                   |                  | दास हुया तजु सेवा       | नाघो 132 9.                           | 313  |
| दंभं च लोभं च            |                   | 4.265            | दिक्कालाद्यनवच्छित्रानं | त- भर्नृहरि                           | 4.38 |
| दंभस्फीनि भलत्या         | 9                 |                  | दि पुअर यू हॅव          | ख्रिस्त 13.1.6 <i>17</i> .            | .427 |
| दंभास लोभास              | विनोबा            | 4.265            | दि लास्ट शॅल बी         | ख्रिस्त 8./86; 12                     | .178 |
|                          |                   |                  |                         |                                       |      |

| दिन्यं ददामि न चक्षुः   | मी 11.8        | 10.180   | दृढ विटे मन-मुळीं       | ज्ञाभ 102              | 10.206   |
|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|------------------------|----------|
| दि सम आफ दि             | यूक्तिनड       | 1.118    | दृप्तो धर्मं अतिक्रामित |                        | 4.341    |
| दिसामाजि काहीं तरी      | रामदास         | 13.158   | दृश्यने त्वऋया          | कठ 59                  | 4.404    |
| दिसो परतन्व डोळां       | ज्ञाने 13.1162 | 6.173    | दृष्टं विनष्टमतिलोल-    | भासा 13.6              | 6.198    |
| दीक्षा बरी मैत्री बरी   | दास 19.6.17    | 11.386   | दृष्टादृष्ट             | ज्ञाने 18.1800         | 10.22/   |
| दीन की त्राप्           | नुलसीदासजी     | 11.434   | दृष्टार्था च विद्या     | ब्रम्भा ३.४.३८         |          |
| दीन भंगी की             | गांधीजी        | 12.386   |                         |                        | 4.407    |
| दीन्हि मोहि सिख         | नुरा अयो 7।    | 3.132    | दृष्टेः द्रष्टारम्      | बृह 55 8               | .216,224 |
| दीप बाति नहिं टारन      | नुरा अयो ५७    | 9.190    | दृष्ट्वेदं मानुषं       | गी ।।.51               | 5.112    |
| (न)दीपस्यान्य दीपच्छा   | गुबो 7.1.9     | 5.479    | देअर इज ए टाइड          | शक्सपीयर               | 12.217   |
| दीपें दीपु लाविला       | ज्ञाने 18.1422 | 10.179   | देअर इज नो रॉयल रोड     | यूक्लिड 5.40           |          |
| दीर्घ तंतुषु पटवत्      | शंकराचार्य     | 5.251    | दे आल्सो सर्व           | मिल्टन ३.242           |          |
| दुःखबांदवडी आहे         | तुका 740       | 11.245;  | देखण्याच्या तीन जाती    | नुका 687 6.2-          |          |
|                         |                | 13.68    | देखे आपुलिया            | ज्ञाने 5.85            | 4.134;   |
| दुःखमेव सर्वम्          | योसू 2.15      | 4.224;   |                         |                        | 10.232   |
|                         |                | 7.343    | देव आहे सुकाळ           | नुका ४०२               | 3.113;   |
| दुःखेन साध्वी लभते      | महाभारत        | 12.//9   |                         |                        | 11.246   |
| दुःखेष्वनुद्रिग्नमनाः   | गी 2.56        | 3.330    | देवकीनंदनः              | विसना 106              | 6.371    |
| दुःसंग सर्वथैव          | नाभसू          | 3.365    | देव घ्या कोणी           | नुका 760               | 11.246   |
| दुःस्वप्न-नाशन इटो      | नाघो ३८४       | 9.345    | देव घ्या फुका           | नुका 760               | 11.246   |
| दुःस्वप्ने आतंके        |                |          | देव जोडे तरी करावा      | तुका 547               | 1.328;   |
| दुख जहां तहां पीर       |                |          |                         | 4.371;11.246           | : 14.158 |
| दुग्ध भैल महा गीतामृत   |                |          | देव देऊळ परिवार         | अमृ 9.43               | 3.176;   |
| दुग्धं गीतामृतं गीताम।  |                |          | 4.256;                  | 5.113; <b>10</b> .158, | 192,354  |
| दुडीवरी दुडी            |                |          | देव नलगे देव            | तुका 760               | 11.246   |
| दुरात्मसु चित्यं तदेव   | सासृ 54        | 2.431;   | देव भक्तालागीं करूं     | नुका 768               | 11.247;  |
|                         |                | 281,297  |                         |                        | 13.188   |
| दुर्लभ चराचरीं सद्वासना | ज्ञाने 2.239   |          | देवर्षि-भूताप्त-नृणां   | भासा 27.8              | 5.468    |
|                         |                | : 13.417 | देव सागवे परने          | तुका 636               | 5.390;   |
| दुर्लभं भारते जन्म 12.1 |                |          |                         | 11.247                 | : 12.292 |
| दुष्काळें आटिलें        |                |          | देवस्य पश्य काव्यं      | ऋसा 10.7.6             | 20.364   |
| दुहिता पंडिना जायते     | ब्राह्मण-ग्रंथ | 6.232;   | देव होसी तरी            | तुका 700               | 11.247;  |
|                         |                | 17.248   |                         |                        | 17.369   |
| दूरनः पर्वना रम्याः     |                | 13.207   | देवाचिये द्वारीं        | ज्ञाभ 25               | 10.200   |
| ट्रांटणं ग्रहणितम्      | ज्या ७ । ।     |          | देखानी ने क्या          | <b>233</b> 263         | 11 200   |

| देवाच्या सख्यत्वासाठीं  | राबो 58        | 11.418         | दौड़नो दिवशीं मासीं      | नमो ४           | 12.127                   |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| देवाच्या संबंधें        | नुका ७४३       | 11.247         | दौर्मनस्य                | योसू ।.३।       | 7.317                    |
| देवानां ऋषीणां          | गृह 16         | 2.467          | द्यावाभूमी जनयन्         | श्वे ३()        | 2.435,                   |
| देवानां प्रिय पशुः      | उपनिषद         | 14.117         |                          | 43              | 7; 8.218                 |
| देवा वै मृत्योर         | छां 5          | 1.319          | द्यूतं छलयनामस्मि        | गी 10.36        | 6.101                    |
| देवाश्चिन ते            | ऋसा 2.4.2      | 1.239          | द्योः शांनिरंतिस्थं      | वाज ३६।.।७      | 1.350-51                 |
| देवास आयन्              | ऋसा 10.4.11    | 1.265          | द्रव्य पात्र विचारोन     | नुका ६१६        | 11.266                   |
| दवेभ्यः स्वाहा          | नारायण 67.1    | 2.426          | द्रष्ट्रच्यः श्रोतच्यो   | चृह <b>।</b> ।8 | 12.444                   |
| दशबंधश चितस्य           | योसू ३.।       | 1.339:         | द्रौपदीकी लाज राखी       | मीराबाई         | 6.393                    |
|                         | 7.             | 307,345        | द्वारका पंढरी देव-यात्रा | एक 27           | 10.454                   |
| देशीकार लेणें           | ज्ञाने 18.1805 |                | द्वाविमां पुरुषो         | गी 15.16        | 5./3/                    |
|                         | 10.            | 157,159        | द्राविमां वानां वानः     | ऋसा 10.21.2     |                          |
| देशे काले च पात्रे च    | मी 17.20       | 3.93;          |                          | 1.2             | 74:20.15                 |
|                         | 12.418,420     | : 19.192       | द्वा सुपर्णा सयुजा       | ऋसा 1.23.8      | 1.236;                   |
| देह आणि देहसंबंधें      | नुका 642 3.19  | ; 11.248       |                          | (मुंडक ३६)      | 20.363                   |
| देह धन जन अर्थ          | नाघो ४६४       | 9.223,         | द्रिःशरं नाभिसंधते       | वाल्मीकि        | 2.365;                   |
|                         |                | 343,355        |                          | 4.24            | 2; 9.208                 |
| देहं च नश्वरं           | भासा 13.8      | 5.483;         | द्वितीयाद् वै भयं        | बृह । 1 2.418   | ; 11.154                 |
|                         |                | 10.223         | द्वितीयेन, तृतीयेन       | उपनिषद          | 10.224                   |
| देहस्थोऽपि न देहस्थो    | भासा 11.5      | 5414           | द्विपदश्चतुष्पदः         | श्व 47          | 2.439                    |
| देह हा काळाचा           | एक 4           | 10.455;        | द्विरूपं तु              | सासू । ४ 3.     | 252,292                  |
|                         | 15.402         | : 19.337       | द्विविधा निष्ठा          | गी 3.3          | 1.385                    |
| देह हें काळाचें         | तुका 522       | 4.237          | द्वे वाव ब्रह्मणो        | बृह ३४          | 9.227                    |
| देहावेगळी पूजा          | राबो ४०७       | 10.233;        | द्वे विद्ये वेदितव्ये    | मुंडक 2 238     | 2; 17.14                 |
|                         | 1141           | 8: 19.18       | द्रैन अद्रैन सरिसे       | ज्ञानदेव 10.21  | <i>0</i> : <b>12.</b> 57 |
| देहि सतसंग              | विन 13 9       | .18,162:       | द्वैत न मोडितां          | ज्ञाने 18.1421  | 10.179                   |
|                         |                | 14.268         | द्वैनाद्वेन तेचि निकुंभ  | ज्ञाने।.17      | 10.209                   |
| देहींचा अग्नि जरी       | ज्ञाने ४.215   | <b>4.</b> 417; | द्वेताद्वेत-विवर्जिते    | गुबो 7.8.2      | 6.8.23/                  |
|                         |                | 10.221         | द्वौ एनों सूर्यमंडल      |                 | 4.45                     |
| देहीं वाढे जों जों      | एक 72          | 10.349         | धकाधकीचा मामला           | वास 19.10.22    | 11.418                   |
| देहे दुःख हें सूख       | मश ।।)         | 20.94          | धन कण घराघरीं            | तुका ३५७        | 6.330;                   |
| देहेन स्वधर्मः          | सासू 6         | 3.291          |                          |                 | 11.248                   |
| देहेंद्रियप्राणमनोधियां | भासा ३.५       | 5.393          | धनवंत आणि दयाळु          | नाम १४          | 10.319                   |
| दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्   | भासा ।।.7      | 5.416          | धन्य कलि-युग             | नाघो ४२७        | 9.352                    |
| 2 - 6 - 2               |                |                | 0                        |                 |                          |

| धरूनि धीर बुद्धीनें       | गीताई 6.25    | 13.140            | धुरू लेंकरूं बापुडें         | मश ।।7             | 11.390                       |
|---------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| धर्मक जानोहो मइ           | नाघो 21       | 9.306             | धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं       |                    |                              |
| धर्मक्षेत्रे पटनाक्षेत्रे |               | 15.269            |                              | 23; 6.327; 14.4    |                              |
| धर्मगुप्                  | विसनाऽ। 5.2   | 236;6.373         | धृत्युत्साहसमन्वितः          | गी 18.26           |                              |
| धर्म जागो निवृत्तीचा      | ज्ञाभ (50)    | 19.250            | 13.237;                      | 15.289; 17.311     |                              |
| धर्मनिष्टा, सहिष्णुत्वं   | कुसासृ        | 8.228             | धेनूनामस्मि कामध्क्          |                    | 1.187                        |
| धर्म रक्षावयासाठीं        | तुका ३७७      | 11.180            | धोपट मार्गा सोडूं नको        | अनंतफंदी           | <b>3.5</b> 7                 |
| धर्मलब्धं मितं            | महावीर 4.1    | 43; 7.284         | धौलु धरम् दइआ का             |                    |                              |
| धर्मवे जयवंब              | पुरंदरदास     | 11.499            | ध्यानात् कर्म-फलत्यागः       |                    |                              |
| धर्मस् तिछति केवलः        | मनु ४.७। ५ स  |                   | · ·                          |                    |                              |
| धर्मस्य नत्त्वं           | महाभारत वन    | 4.235             | ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति       |                    | 1.375                        |
| धर्मस्य त्वरिता गतिः      | महाभारत       | 12.107;           | ध्यायतो विषयान् पुंसः        | गी 2.62            | 3.354,                       |
|                           |               | 15.347            | , ,                          |                    | 5; <b>14</b> .433            |
| धर्मस्य प्रभुरच्युतः      | 10.3          | 866; 19.41        | ध्येयः सदा सवितृ             |                    | 5.217                        |
| धर्मादर्थश्च कामश्च       | महाभारत 1     | 2.97,442:         | ध्रुवतारे पर रहत             | अखा                | <b>19.</b> 178               |
|                           |               | 14.208            | ध्वनिल आह्वान                | रवींद्रनाथ         | 12.147                       |
| धर्मार्थकामाः सममेव       | 1             | 5.523-24          |                              |                    |                              |
| धर्माविरुद्धो भूतेषु      | गी 7.11 3.    | .326,329;         | न अविद्वान्                  | छां 72             | 17.5                         |
|                           | 5.5           | 3; 19.137         | न ऋते श्रांतस्य सख्याय       | ऋसा 4.3.3          | 1.194                        |
| धर्मे च अर्थे च           |               | <b>15.</b> 453    | न करीं शस्त्र धरी            |                    | 4.11                         |
| धर्मोऽपि इह मुमुक्षो      |               | 12.114            | न कर्मणा न प्रजया            | कैवल्य3 246        | 3; 6.219                     |
| धर्मोऽयं सार्व-वर्णिकः    | भासा 17.1     | 19.159            | न कर्मणामनारंभात्            | गी 3.4 5.44        | 1: 11.387                    |
| धर्मो वृषः                | महाभारत       | 9.385;            | न काका नाकाधीश्वर            | जगन्नाय पंडित      | 19.470                       |
|                           |               | 12.123            | न काम-कर्म-बीजानां           | भासा 3.6           | 5.394                        |
| धर्म्यामृतमिदं            | गी 12.20      | 3.298             | न किंकरो नायमृणी             | भास 27.8           | 4.405                        |
| धातु-साम्यं आरोग्यम्      |               | 16.297            | न किंचिदपि चिंतयेत्          | गी 6.25 3.5        | 9; 7.358                     |
| धारणात् धर्मः             | 5.8; 12.1     | 18; <b>19.</b> 13 | न कुर्यात्र वदेत्            | भासा ।।.।4         | 5.422                        |
| धार्मिकान् विदधन्         | छां 168       | 19.139            | न कृषि देवमातृका             | महाभारत            | 12.107                       |
| धावन् निमील्य वा          | भासा 2.3      | 9.340             | नको गुंफों भोगीं             | तुका 714           | 4.368;                       |
| धियो यो नः प्रचोदयात्     | ऋसा 3.6.7     | 4.404             |                              | 11 248-49; 13.     | 277,432                      |
| धिस इज दि बेसिस           |               | 8.189             | नको पुनवेची मिरवणूक          | विनोबा             | 13.429                       |
| धींग धरमध्वज              | तुरा बाल 12   | 9.390             | नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री        | विसना ४७           | 15.404                       |
| धीमतां दरिद्राणां         | गीशांभा 6.42  |                   | नखशिख रुचिर<br>न गफलत से रहो | नुलसीदास<br>आभ 149 | 9.172                        |
| धीमहि                     | गायत्री मंत्र | 12.85             | न गुहं गृहमुच्यने            | जान 149            | <b>14.</b> 341 <b>4.</b> 470 |
| जानात                     | भावता भत्र    | 14.322            | . 56 503                     |                    | <b>→</b> •→/(/               |

| न च मां योऽभ्यसूयति   | गी 18.67                        | 9.347     | नमः शांताय तेजसे               | भर्तृहरि                       | 12.342             |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| न च श्रेयोऽनुपश्यामि  | गी 1.31                         | 5.185     | नमः शिवाय                      |                                | 4.405              |
| न जातु कामः कामानां   | महाभारत                         | 12.120    | नमः सोमाय च                    | -                              | 1.333              |
| नट इव कपट             | तुरा लंका 72                    | 9.162     | नमनीं न मनीं                   | विनोबा                         | 12.128             |
| नटला विश्व-वेषें      | विगी 16                         | 12.124    | नमयतीव गतिर्                   | भवभूति                         | 17.9               |
| न तत् कर्म येन        | शंकराचार्य 5.5                  | 1; 6.228  | न मरे यास्तव नेला              | मोरोपंत 11.                    | 455; 17.66         |
| न तत्र चक्षुर् गच्छति | केन 3 2.392                     | 2; 11.166 | न मागे तयाची रमा               | रामदास                         | 3.27               |
| न तथा बध्यते          | भासा 11.9                       | 5.417     | न मा तमत्र श्रमत्रोत           | ऋसा2.5.16                      | 1.241,341          |
| न तथारूपेण            |                                 | 5.435     | न मां कर्माणि                  | गी 4.14                        | 2.281              |
| न तद् अश्नाति         | बृह 69                          | 1.355     | नमिला गजमुख                    | मोरोपंत                        | 6.58               |
| न तद् भासयते सूर्यो   | गी 15.6                         | 11.166;   | न मृगयाभिरतिः                  | रघुवंश ५.७                     | 9.213;             |
|                       |                                 | 12.432    |                                |                                | 12.135             |
| न तमंहो न दुरितं      | ऋसा 2.4.5                       | 1.239     | न मे पार्थास्ति                | गी 3.22                        | 5.498              |
| न तस्य प्रतिमा अस्ति  | श्वे 53 1.11                    | 14: 2.440 | न मे भक्तः प्रणश्यति           | गी 9.31                        | 11.179             |
| न त्वहं कामये राज्यं  |                                 | 10.169;   | न मे स्तेनो जनपदे              | छां 72                         | 2.405;             |
|                       | <b>4</b> .141: <b>16</b> .18,89 | ; 17.399  | <b>12.</b> 179; <i>15.84</i> ; | <b>16.</b> 33,83; <i>17.</i> . | 292: 18.82         |
| न त्वहं तेषु ते मयि   | गी 7.12                         | 1.373     | नमो दाधार पृथिवीं              | ऋसा 6.7.10                     | 20.138             |
| नदीमुखेन समुद्रमाविशत | <u>कालिदास</u>                  | 4.400     | नमो नमः स्तेनानां              | तैसं 4.5.3.1                   | 1.279;             |
| नदी वेगेन शुद्ध्यति   |                                 | 3.202     |                                |                                | 3.115              |
| न देवा दंडमादाय       | शंकराचार्य                      | 5.193;    | नम्म कूडलसंगम                  | बसवेश्वर                       | 11.501             |
|                       |                                 | 6.216     | नम्यो हो रेंगे क्यो            | जापानी मंत्र                   | 7.128;             |
| न धरीं शस्त्र करीं मी |                                 | 10.179    |                                |                                | 11.270-71          |
| न नग्गचरिया           | धम्म 18.14                      | 7.123     | नम्र झाला भूतां                | तुका 541                       | 10.228;            |
| न निकेते रमन्ति ते    | धम्म 17.2                       | 7.92      |                                | <i>11.249</i> ; <b>12</b> .13  | 31; <i>13.441</i>  |
| न नौ एतत् सजने        | बृह 54                          | 1.379     | न म्हणे कोणासी                 |                                | <b>12.</b> 430     |
| नन्रे शेयवाय्         | माणिक्क                         | 11.476    | ा यस्य जन्म-कर्मभ्यां          | भासा 3.7                       | 5394               |
| न पवतां जयातें        | ज्ञाने 18.1419                  | 10.178    | न यस्य स्वः पर इति             | भासा 3.8                       | 5.395              |
| न पापे प्रतिपापः      |                                 | 14.179    | न यावज्जीवं कर्तव्यत्व-        | 19.5                           | 14; <b>20.</b> 266 |
| न प्राणेन नापाने      | कठ 74                           | 2.378     | न ये नेत्रां जळ                | तुका 585                       | 11.249;            |
| न बुद्धिभेदं जनयेत्   | गी 3.26                         | 5.230     |                                |                                | 12.18              |
| नभासारिखें रूप        | मश 197                          | 1.370;    | नये बोलों परि                  | तुका 37                        | 11.220             |
|                       | 11.411                          | ;12.439   | न येषु जिह्ममनृतं              | प्रश्नो । .16                  | 1.358              |
| न भूतो न भविष्यति     |                                 | 18.31     | नरदेह हा स्वाधीन               | राबो 19 4.31                   | 4; 11.419          |
| न भूमिः स्यात्        | जैमिनी                          | 16.199    | नरदेहाचेनि साधनें              |                                | <b>3.</b> 20       |
| _                     |                                 | 1         | _                              |                                |                    |

| नराणां च नराधिपम्  | गी 10.27                    | 12.44()           | नसे तरी मनीं नसो          | तुका 208       | 4.94;                     |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| न राहतयातें राहवी  | ज्ञाने 6.169                |                   | ,                         | 1.250; 12.40   | 9; 13.155                 |
|                    | 10.222                      | 2: 14.269         | नसे राम तें धाम           | मश 44          | 13.95                     |
| नरो वा कुंजरो वा   |                             | 15.252            | न स्तुवीत न निंदेत        | भासा ।।.13     | 5.422                     |
| नलगे द्यावा जीव    | तुका 529                    | 11.249            | न स्त्री स्वातंत्र्यमहीति | मनुस्मृति १.३  | <b>6.</b> 326             |
| न लगे मुक्ति धन    | तुका 213                    | 11.250;           | न हन्ति, न हन्यते         | गी 2.19        | <i>5.23,215:</i>          |
|                    | 14.141; 15.4                | 404; <b>20.</b> 8 |                           |                | 14.405                    |
| नव गयंदु रघुबीर    | नुरा अयो है।                | 9.162             | न हन् नफ्स                | 838            | 86: <b>20.</b> 113        |
| नवजीवन रस ढाले     | रवींद्रनाथ                  | <b>12.</b> 212;   | न हन्यते                  | गी 2.20        | 12.457                    |
|                    |                             | 15.377            | न हि कल्याणकृत्           | मी 6.40 3.     | 67; 14.311                |
| नवतरं कल्याणतरं    | बृह 95 4.31                 | ; 15.378          | न हि ज्ञानेन सदृशं        | गी 4.38        | 12.485                    |
| नवद्वारे पुरे      | गी 5.13 17.1                | 47; 19.75         | न हि देहभृता शक्यं        | गी 18.11 2     | 2.281: 5.44               |
| नव वर्षाणि पंच च   | वाराअयो ३७.३                | 5 9.214           | नहि मे अस्त्यघ्या         | ऋसा 8.12.9     |                           |
| नववी माझी ओवी      | तुका 806                    | 11.252            |                           | 1.26           | 51; 12.117                |
| न वा उ ते          | ऋसा 10.3.2                  | 1.264             | नहि वचनस्य                | ब्रसूशांभा 1.  | 111: 5.466                |
| न वा उ देवाः       | ऋसा 10.16.1                 | 1.272             | न हि वरघाताय              | ब्रसूशांभा ४.। | .2                        |
| न विजानीमः         | केन 3                       | 17.36             |                           | 6              | .173; 9.15                |
| न विटे साधनीं      | विगी 20                     | 12.125            | न हि वेरेन वेरानि         | धम्म ।.5       | 1.296; 7.88               |
| न वित्तेन तर्पणीयः | कठ 24 2 370                 | 5; 12.313         | न हि शशकविषाणं            |                | 17.31                     |
| न वृद्धाः सेविता   | महाभारत 4.17                | 7; 12.112         | न हि श्रुति शतमपि         | गीशांभा 18.0   | 56                        |
| न वेगान् धारयेत्   | वाग्भट                      | <b>3.</b> 300     | 1.137                     | ; 5.195; 6.2   | 17; <b>15.</b> 512        |
| नवैकादश पंच त्रीन् | भासा 19.4                   | 5.434             | न हि सत्यात् परो          |                | <b>7.</b> 274             |
| न वै देवा अश्ननित  | छांदो 3.10.1                | 2.415;            | नह्नु अक्रबु              | कुसा ३३ ५.     | 195; 8.389                |
|                    | <b>4.</b> 215; <b>9.</b> 42 | 2:19.168          | न ह्या लोकीं              | गीताई 6.40     | 19.381                    |
| न वै सशरीरस्य      | छां १६।                     | 4.131             | नाइकणें तें कानचि         | ज्ञाने 14.209  |                           |
| न वै सोम्य अस्मत्  | छां 78                      | 2.407             |                           | 4.3            | 13; 10.222                |
| न वै स्त्रैणानि    | ऋसा 10.14.1                 | 1.270             | ना को बैरी नाहि           | नानक           | 5.421;                    |
| नवोनवो भवति        | ऋसा 10.12.2                 | 2                 |                           |                | 9.432-33                  |
|                    | 1.269; 7.38                 | 7; 15.378         | नातपस्कस्य आत्मज्ञाने     | मैत्रा 20      | 2.453                     |
| नव्हे पिंडज्ञानें  | मश 153                      | 11.411            | नात्मानं अवमन्येत         | मनु ४.४०       | 4.316;                    |
| न शोभते ज्ञानं     | भागवत                       | <b>4.</b> 409     |                           | 6.3            | <i>34:</i> <b>13.</b> 282 |
| न श्रेयः सततं तेजो | महाभारत                     | 4.489             | नाथ गरीब-निवाज हैं        | विन86 9./      | 63; 13.367                |
| नष्टो मोहः         | गी 18.73                    | 3.363,            | नाथ तवाहं न मामकीनस्      | गुबो ४.।.३     | 6.8                       |
|                    | 447; 5.3                    | 05; <b>14.</b> 10 | नानक पूरा पाया            | नानक           | 16.377                    |
|                    |                             |                   |                           |                |                           |

| नाना मनें पाखंड          | एक 142        | 10.354                       | नायं हन्ति न हन्यते       | मी 2.19         | 1.343,355;        |
|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| नानाविधानि दिव्यानि      | गी ।।.5       | 8.225                        |                           |                 | <b>2.</b> 332,495 |
| नान्यः पंथा विद्यते      | श्वे ३५       | 11.388                       | नारदवत् स्थूला            | प्रा 18         |                   |
| नान्यदस्तीतिवादिनः       | गी 2.42       | 3.23                         | नारायण असे विश्वीं        |                 |                   |
| नान् यार् एन उळ्ळम्      | माणिक्क       | 11.466                       | नारायणः परोऽव्यक्तात      |                 |                   |
| नान्या स्पृहा रघुपते     | तुरा सुंदर    | 7.434;                       |                           |                 | 121; 5.193        |
|                          |               | 19.378                       | नारायण करुणामय            | गुबो 4.1.7      |                   |
| नाप्नोति किल्बिषं        | मी 4.21       | <b>2.</b> 376; <b>5.</b> 239 |                           | 7.86; 9.22      |                   |
| नाप्नोति किल्बिषं        | गी 18.47      | 12.313                       | नारायणं नमस्कृत्य         | महाभारत         | 5.21              |
| नाभाव उपलब्धेः           | ब्रस् 2.2.2   | 8 19.44                      | नार्यमणं पुष्यति          | ऋसा 10.16.      |                   |
| नाभिनंदित न द्रेष्टि     | गी 2.57       | <b>3.</b> 423                | नाविरतो दुश्चरितान्       | कठ 48           | 1.358             |
| नाभिनंदेन मरणं           | मनु 6.14      | 4.70;                        | नाविशेषात्                | ब्रस् 3.4.13,1  |                   |
|                          | 6336; 15      | 401; <b>19.</b> 336          | नासदासीत्रो सदासीत्       | ऋसा 10.19.      |                   |
| नाम उधारे अमित           | तुरा बाल 2    | 4                            |                           | 1.2             | 15; 9,395         |
|                          | 9.187,        | 355; <b>19.</b> 392          | नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य    | गी 2.66         | 3.372             |
| नामघोषगौरवं              | ज्ञाने 9.203  | <b>10.</b> 172               | नास्य पापं                | कौषीतिक 3.1     |                   |
| नामदेव कीर्तन करी        |               | 10.307,319                   |                           | 1.354,3         | 63; <b>2</b> .477 |
| नामदेवें केलें           | तुका 42       | 11.207                       | नाहं अतः अदत्तं           | कौ 8            |                   |
| नाम-धन दिया मोके         | नाघो ४५       | 9.308                        | नाहं जानामि केयूरे        | वारा किष्कि6.22 |                   |
| नाम बरवें रूप बरवें      | नाम 110       | 10.307                       | नाहं तंतुं न वि           | ऋसा 6.2.5       | 20.357            |
| नामयाचें प्रेम           | नाम275        | 10.240,307                   | नाहं तं वेद               | ऋसा 10.15.6     | 5 1.271           |
| नाम यार्कुम्             | अप्पर स्वार्म | गे 11.462                    | नाहं बिभेमि               | प्रह्लाद, भागवत | 4.242;            |
| नामरूप हारपो             | ज्ञाने 13.19  | 8 10.199                     |                           | 5.489           | 9; 15.483         |
| नामामृत-गोडी वैष्णवां    | ज्ञाभ ४१      | 3.201;                       | नाहं वसामि वैकुंठे        | भागवत           | 5.486;            |
|                          |               | 10.201                       |                           | 11.187          | 7; <b>12.</b> 204 |
| नामा म्हणे ग्रंथ श्रेष्ठ | नाम 102       | 2.488;                       | नाहं वेदैर् न तपसा        | गी 11.53        | 11.152            |
|                          |               | 10.320                       | नाहीं अधिकार              | तुका 318        | 11.204            |
| नामा म्हणे भेटी झाली     | नाम 108       | 10.315                       | नाहीं गा श्रुतीपरौती      | ज्ञाने 16.462   | 10.155,           |
| नामुत्र हि सहायार्थं     | मनु 4.71 6    | 335; <b>19.</b> 61           |                           |                 | 224               |
| नामु राम को कलपतरु       | तुरा बाल 26   | 9.99                         | नाहीं तयाविण              | तुका 737        | 11.250            |
| नामूलं लिख्यते किंचित्   | मल्लीनाथ      | 4.7,379                      | नाहीं देवापाशीं मोक्षाचें | तुका 56         | 11.250;           |
| नाम्ना साद्गुण्यं        | सासू ११       | 3.244-46,                    |                           |                 | 13.8/             |
|                          |               | 301; 14.84                   | नाहीं देहाचा भरंवसा       | दास 19.6.25     | 11.385            |
| नायमान्मा प्रवचनेन       | कठ 47         | <b>2.</b> 377,               | नाहीं पुराणाची प्रीति     | तुका 610        | 11.251            |

| निगम नीति कहुँ ते      | तुरा अयो 72   | 9.196             | निरोधाचें मज न साहे     | नुका 382        | 11.251            |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| नि ग्रामासो अविक्षत    | ऋसा 10.18.9   | 1.273             | निर्गुण नेलें संदेहानें | राबो 349        | 10.363            |
| निजगृहात् तूर्णम्      | गुबो 5.11.1   | 13.389            | निर्दोषं हि समं         | ं गी 5.19       | 15.546            |
| निज दास ह्या सेवाक     | नाघो 150      | 9.313             | निर्बलके बल राम         | सूरदास 9.463    | ; <b>20.</b> 295  |
| निजों तरी जागे         | _             | 1.341             | निर्ममो निरहंकारः       | गी 12.13 3.40   | 7; 5.273          |
| नित सेवा नित कीर्तन    | नरसिंह मेहता  | 3.456;            | निर्माण चित्तान्        | योसू ४.४        | 7.308             |
|                        | 9.470         | ); <b>16.</b> 316 | निर्वाणं भेषजं          | विसना 62        | 6.357             |
| नि ते नंसै             | ऋसा 3.3.12    |                   | निर्वाणीं गोविंद        | तुका ४४१        | 11.251            |
|                        | 1.171, 24     | 5; 19.302         | निर्विचार-वैशारद्ये     | योसू 1.47       | 7.343             |
| नित्यदा ह्यंग          | भासा 22.2     |                   | निर्वैरः सर्वभूतेषु     | गी 11.55        | 7.101             |
| नित्यं जातं नित्यं     | गी 2.26 5.2   | 16: 7.129         | निर्वैरता सुशीलत्वं     | विनोबा          | 7.2               |
| नित्यशुद्धबुद्धमुक्त   | शंकराचार्य    | 9.7               | निवातस्थो दीपः          | गी 6.19         | 5.81              |
| नित्यानित्यवस्तृविवेकः | ब्रसूभा ।.।.। | 4.407;            | निवृत्ति गुरु माझा      | ज्ञाभ150 10.206 | 5; <b>20.</b> 330 |
| 3                      | -             | 9.146             | निश्चयाचें बळ           | रामदास          | 11.388            |
| नित्यातिदेन वित्तेन    | भासा 4.2      | 5.399             | नि षसाद धृतव्रतः        | ऋसा 1.6.10      | 1.156             |
| नित्यो नित्यानां       | कठ 85         | 2.380             | निषेक-गर्भ-जन्मानि      | भासा 22.4       | 5.458             |
| निदिध्यासितव्यः        | बुह 118       | 1.384             | निष्काम निश्चळ          | तुका 715        | 4.296;            |
| निद्रा समाधि-स्थितिः   | गुबो 5.12.1   | 3.264;            |                         |                 | 11.251            |
|                        | 4.111; 7.3    | 97; 13.40         | निष्कामाश्चतुर्विधाः    | सासू 35         | 3.295             |
| निधानं धर्माणां        | गंगालहरी      | 6.40              | नीचन निदरि सो           | विन 165         | 9.146             |
| निधि चाल सुखमा         | त्यागराज      | 8.200;            | नीट रेखा अहिंसेची       | विगी 8          | 12.124            |
| 9                      | 11.50         | 3; 16.376         | नीये एल्लाम्            | अप्पर स्वामी    | 11.463            |
| निन्दसि यज्ञविधेरहहः   | गीतगोविंद     | 7.126             | नुसतें वैराग्य          | राबो ३०४        | 11.382            |
| निंदा न करे केनी       | नरसिंह मेहता  | 9.468;            | नूतन करे नूतन प्राते    | रवींद्रनाथ      | 2.421;            |
|                        | 14.314.49     | 92: 16.299        |                         |                 | 5.456             |
| नि पर्वतस्य मूर्धनि    | ऋसा 7.6.1     | 1.255,            | नृणामेको गम्यः          | शिवमहिम्न       | 15.422            |
| -                      |               | 297; 6.85         | नृमेधः अतिथिपूजनं       |                 | 4.478             |
| निमित्तमात्रं भव       | गी 11.33      | 5.268;            | नेटके लिहितां येना      | रामदास          | 13.94             |
|                        |               | 12.429            | नेति नेति               | 4.244; 5        | .118,144          |
| नियतं कुरु कर्म        | गी 3.8        | 3.460             | नेमस्तपणें राजकारण      | दास 11.6.4      | 11.388            |
| नियोक नाथ जगाइ         | नाघो ९७       | 9.309,345         | नेय्युणोम् पालुण्णोम्   | आंडाल           | 11.460            |
| निरंजन-वना गेलियें     | ज्ञाभ 142     | 6.77              | नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति     | गी 2.40         | 13.406            |
| निरपेक्षं मुनिं शांतं  | भासा 14.4     | 10.451            | नैको मुनिर् यस्य        | 9.16.           |                   |
| निरभउ निरवैरु          | जपुजी मंत्र   |                   | नैतान् विहाय कृपणान     | ् भागवत 7.9.4   | 4                 |

| नैव वाचा न मनसा         | कठ 95 <b>2.</b> 392 | : 11.166          | पत्युरसामंजस्यात्           | ब्रसू 2.2.37     | 20.161    |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| नैव स्त्री न पुमानेषः   | श्वे 63             | 2.438             | पत्रं पुष्पं फलं तोयं       | गी 9.26          | 2.415;    |
| नैषा तर्केण मितरापनेया  | कठ 33               | 2.377;            |                             | ,296; 5.104,467  |           |
|                         | 11.                 | 179,188           | 11.187                      | 7; 13.11; 15.63; | 19.18.168 |
| नैष्कर्म्यमप्यच्युत-    | भागवत 11.           | 167,394           | पथ आमारे शुधाय              | रवींद्रनाथ       | 15.307    |
| नोक्कुम् तिशैयेल्       | भारतियार            | 11.497            | पथ की आमार                  | रवींद्रनाथ       | 15.308    |
| नौमि नारायणं            | विप 60 7.44         | 4; 9.148          | पथां विसर्गे धरुणेषु        | ऋसा 10.1.5       |           |
| न्यासमेषां तपसां        | नारा 26             | 15.542;           |                             | 1.263, 2         | 99; 9.383 |
|                         |                     | 18.172            | पथिकृद् विचक्षणः            | ऋसा 2.4.6        |           |
| न्यू कमांडमेंट          | खिस्त 20.2.2        |                   |                             |                  | 17.185    |
|                         | 8.176; 14.358       | 3; 15.333         | पथ्ये सति गदार्तस्य         | आयुर्वेद 6.17    | 2; 18.417 |
| न्यून तें पुरतें        | ज्ञाने 1.80         | 10.142            | पदवीः कवीनां                | ऋसा 9.5.8        |           |
| पंसुकूलधरं              | धम्म 18.13          | 7.123             |                             |                  | 6.187     |
| पग घुंघरु बांध          | मीराबाई             | 9.457-58          | पब्बतहो व भुम्महे           | धम्म 9.6         | 1.297;    |
| पंगुं लंघयते            |                     | 15.345            |                             | 6.85; 7.1.       | 21; 12.24 |
| पंच कृष्टीः             | ऋसा 10.24.2         |                   | पमादो मच्चुनो पदं           | धम्म 9.1         | 3.158;    |
|                         | 1.202; 3.25         | 9; 12.86          |                             |                  | 6.186     |
| पंच जना मम              | ऋसा 10.6.16         | 1.205             | पर-उपकार सार                | विन 126          | 9.163     |
| पंच परवाण               | जपुजी 16            | 19.23             | परतंत्र प्रज्ञास्तु प्रायेण | शंकराचार्य       | 6.237;    |
| पंचमेऽहनि षष्ठे         | महाभारत 6.26        | ; <b>12.</b> 119  |                             | 15.178           | ; 16.171  |
| पंचरत्न्यधिकरणं         | प्राअ 4 3.          | 316,372           | पर दुःखे उपकार करे          | नमे              | 9.468     |
| पंचवृत्तिर् मनोवद्      | ब्रसू 2.4.12        | 5.206             | परदोष रेणुसम                | तुलसीदास         | 14.93     |
| पंच सूना गृहस्थस्य      | मनु 3.6             | 4.110             | परधन नव झाले                | नमे .            | 9.469     |
| पटे पटत्वम्             |                     | 14.360            | परपीडक तो                   | तुका गाथा 75     | 5         |
| पडतां रडतां घेई         | गीताई               | 13.49             |                             | 11               | 217,240   |
| पडिलें द्वारकेचिये वाटे | ज्ञाने 18.369       | 10.222            | परपीडेवरी नसावें            | राबो 278         | 11.385    |
| पडिलें वळण इंद्रियां    | तुका 133            | 3.125             | परम आनंद-समुद्रे            | नाघो ४६९         | 9.356     |
| पडै रुचि                | कुरल                | 11.479            | परम ईश्वर देव               | नाघो 211         | 9.323     |
| पंडिताः समदर्शिनः       | गी 5.18             | 3.414;            | परम चतुर सिसि               | नाघो 389         | 9.345     |
|                         | 11.387              | 7; <b>20.</b> 182 | परम निर्मल बैकुंठ           | नाघो ४६८         | 9.356     |
| पंडिता गृहकार्य- ्ञ     | गंकराचार्य 6.232    | ; 17.248          | परमममृतं निर्मितवतः         | शिवमहिम्न        |           |
| पतन-अभ्युदय-बंधुर       | रवींद्रनाथ          | 12.147            |                             | 1.3              | 02; 9.351 |
| पतन्ति पितरो            | गी 1.42             | 5.213             | परमं गुह्यं                 | गी ।।.।          | 3.456     |
| पतित पतित, परि मी       | तुका 32।            | 11.251            | परमार्थें साधे सहज          | एक 20            | 10.339    |

| परस्परं उभारावें          | राबो ३४५                        | 11.420;   | पळ्ळि एळुच्चि            | माणिक्क       | 11.474            |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------------|
|                           | 13.410;19.25                    | :20.349   | पश्यति इति पशुः          | 1.26.         | 3: 15.505         |
| परस्य उद्धरणं             | मैत्रा 18                       | 2.453     | पश्यन् उदासीनतया         | गुबो 7.7.1    | 7.411             |
| परस्य दंडं नोद्यच्छेत्    | मनु 4.61                        | 6.254     | पश्यन्तो अंधं            | ऋसा 1.20.5    | 1.235             |
| परहित निरत                | नुरा अयो 219                    | 9.164     | पश्यन् शृण्वन्           | गी 5.8        | 5.50              |
| परहित बस जिन्ह के         | तुरा अरण्य 31                   |           | पश्येम शरदः शतं ऋ        | सा7.5.9 1.25  | 5; <b>20.</b> 362 |
|                           | 9.163; 11.48                    | 4: 19.462 | पहिली माझी ओवी           | तुका 806      | 11.252            |
| परा अपरा                  | मुंडक 2                         | 1.320     | पहैवनुक्कु अरुळ्वाय्     | भारतियार      | 11.496            |
| परांचि खानि               | कठ 63 2 377                     | 7; 11.390 | पाछली खट घडी             | नरसिंह मेहता  | 14.184            |
| परा दुःष्वप्यं सुव        | ऋसा 5.5.12                      |           | पाणियाचा मासा            | एक 299        | 10.442            |
| 1.251                     | ; 3.157; 7.39                   | 9; 12.212 | पाणियावरी मकरी           | अमृ 10.17     | 10.195            |
| पराधीन व्हावें            | एकनाथ                           | 10.438    | पांडवानां धनंजयः         | गी 10.37      | 3.117             |
| पराधीन सपनेहुं            | तुरा बाल 102                    | 18.400;   | पांडित्यं निर्विद्य      | बृह 56        | 1.352;            |
|                           |                                 | 19.260    |                          | 2481          | ; 11.182          |
| परा मे यन्ति धीतयः        | ऋसा 1.6.16                      | 1.181     | पात्तूण् पहिरन्दू        | कुरल          | 11.479            |
| परां शांतिः               | गी 18.62                        | 5.303     | पादोऽस्य विश्वा भूतानि   | ऋसा 10.13.3   |                   |
| पराविया नारी              | तुकाऽ21 9.46                    | 9: 19.138 |                          | 5.397; 11.17  | 7; <b>12.</b> 429 |
| परा हि मे विमन्यवः        | ऋसा 1.6.4                       | 1.180     | पानी बाढो नावमें         | कबीर          | 9.445;            |
| परिणामाधिकरणं             | प्राअ 3                         | .316,354  |                          | 16.204; 1     | 8.95,254          |
| परित्राणाय साधूनां        | गी 4.8 5.2.                     | 36; 6.390 | पापयोनयः                 | गी 9.32       | 5.203             |
| परिपक्व-मानसानां          | गुबो 7.4.6                      | 9.414     | पापें पुण्यें हि         | नमो 10        | 12.127            |
| परि फळपाकीं               | ज्ञाने 15.592                   | 10.219    | पापोऽहं पापकर्मा         | 17.3          | 3; <b>19.</b> 398 |
| परिभूः स्वयंभूः           | ईश 8 2.48                       | 32; 9.377 | पार्वतीपरमेश्वरौ         | कालिदास       | 12.132            |
| परिब्राट् योगयुक्तः       | ब्रसू 1.3.26-3                  | 33 4.45   | पाहतां या डोळां          | ज्ञाभ 63      | 10.203            |
| परि शीवें कां श्रीवल्लभें | अमृ 3.18                        | 10.194    | पाहें तिकडे बापमाय       | तुका 839      | 13.416            |
| परिसें गे सुनेबाई         | तुका 587                        | 11.228    | पाहें पां दूध पवित्र     | ज्ञाने 9.57   | 10.218            |
| परी अंतरीं पाहिजे         | मश 202                          | 3.385     | पिकलिया सेंद             | तुका 853      | 11.206;           |
| परी अंतरीं सज्जना         | मश 8                            | 13.382    |                          |               | 13.136            |
| पॅरेलल् लाईन्स            |                                 | 6.117     | पिंडे वाय्वग्नि-संशुद्धे | भासा 27.1     | 5.464             |
| परेषु आत्मवत्             | मैत्रायणि 18                    | 2.453     | पितरस्तासां केवलं        | रघुवंश 12.137 | 7; 16.118         |
| परैः असंसर्गः             | योसू 2.40                       | 7.313     | पिता अपिता               | बृह 102       | 1./28,            |
| परोक्षप्रिया इव हि        | ऐत6                             | 1.316;    |                          | 32            | 7; 2.464          |
| 23                        | 98; <b>9.</b> 209; <b>12.</b> 3 | 85;14.421 | पिना नोऽसि पिना नो       | वेद 9.22      | 6; <b>20.</b> 359 |
| परोक्षवादो वेदोऽयं        | भासा 21.2                       | 5.446     | पितामह म्हणे             | विगी।         | <b>12</b> .123    |

| पिरसवम्                   | माणिक्क               | 11.473         | पूज्यता डोळां न           | ज्ञाने 13.189                  | 10.352        |
|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| पिसें नेसलें कां नागवें   | ज्ञाने 18.439         | 3.43;          | पूतात्मा परमात्मा च       | विसना2                         | 8.209         |
|                           | 10.223;               | 13.401         | पूरा प्रभु आराधिया        | नानक                           | 9.434         |
| पुजूनि देवो पाहिजे        | ज्ञाने 16.148         | 10.223         | पूर्णं अदः पूर्णं इदं     | ईश शांतिमंत्र                  | 18.170        |
| पुट ऑन द न्यू मॅन         | ख्रिस्त 36.2.3        |                | पूर्णमदः पूर्णमिदम्       | ईश शांतिमंत्र                  | 2.277,        |
|                           | <b>2</b> .422; 8.195; | 14.307         |                           | 315,342.344                    | ; 5.501;      |
| पुढें गेले त्यांचा शोधीत  | नुका 497              | 4.103,         | 1                         | <b>4.</b> 60; <b>16.</b> 98,37 | 7;17.37       |
|                           | 303; 11.252;          | <b>13.</b> 310 | पूर्णं इदम्               | ईश शांतिमंत्र                  | 11.397        |
| पुणर्चि उणर्चि            | कुरल                  | 11.484         | पूर्णात् पूर्णं           | ईश शांतिमंत्र                  | 17.37         |
| पुंडलीकाचे भेटी           | नाम 151               | <b>6.2</b> 30; | पूर्वः पूर्वी यजमाना      | ऋसा 5.5.4                      | 1.251         |
|                           |                       | 11.272         | पूर्वजातिज्ञानं           | योसू 3.18                      | 7.346         |
| पुण्यस्य फलमिच्छन्ति      |                       | 11.383         | पूर्वं औषत्               | बृह 10                         | 2.305         |
| पुण्यें पोशिलीं असाधारणें | ज्ञाने 16.33          | 4.98;          | पूर्वं गृहीतं गुणकर्म     | भासा 28.10                     | 5.477         |
|                           |                       | 10.226         | पूर्वेषां अपि गुरुः       | योसू 1.26                      | 13.313        |
|                           | गी 7.9 3.266;         | 12.371         | पूषत्रेकर्षे यम सूर्य     | ईश 16                          | <i>2303</i> . |
| पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः     | विसना १९              | 7.399;         |                           | 337                            | 7; 7.427      |
|                           |                       | 12.212         | पृच्छ इमं पांसुल-         | पातंजल महाभाष                  | 4.469         |
| पुण्यो वै पुण्येन         | बृह 54                | 1.380          | पृच्छामि त्वा परमन्तं     | ऋग्वेद 1.164.34                | 1.184         |
| -                         | बृह 28 2.             | 419-20         | पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढ- | गी 2.7                         | 3.363         |
|                           |                       | 10.223         | पृथक्त्वेन तु             | गी 18.21                       | 5.198         |
|                           | गुबो 1.1.3            | 6.231          | पृथगात्मनः न किंचित्      | शंकराचार्य                     | 1.117         |
| पुत्रेति तन्मयतया         | भागवत                 | 12.15          | पृथिव्यां सर्व-मानवाः     | मनु 2.10                       | 15.154        |
| पुत्रोऽहं पृथिव्याः       | अथर्व 12.1.12         | 19.46          | पृश्न्याः पतरं चितयन्तं   | ऋसा 2.1.5                      | 1.237;        |
| पुनः समव्यद् विततं        | ऋसा 2.8.4 1.1         | 65,241         |                           |                                | 3.233         |
| 33 33                     | नाघो 162              | 9316           | पृष्ठेव तष्ट्यामयी        | वेद 17.137,                    | 20.359        |
| पुमांश्चरति निस्पृहः      | गी 2.71               | 3.423;         | पेदै गुणं                 | माणिक्क                        | 11.473        |
|                           |                       | 15.502         | पैं अहितापासूनि काढिती    | ज्ञाने 16.462                  |               |
| पुमान् पुमांसं            | ऋसा 6.9.9             | 1.253          |                           | 1.99:                          | 10.224        |
|                           | बृह 2.5.18            | 2.305          | पें गुरुशिष्यांचिया       | ज्ञाने 10.126                  | 10.185        |
| पुरमेकादशद्वारम्          | कठ 69                 | 19.75          | पैल तो गे काऊ             | ज्ञाभ 90                       | 10.205        |
| ~                         | बृह 2.5.18            | 2.305          | पैं शून्य जैं दावावें     | ज्ञाने 13.888                  | 10.224        |
| पुरीतति शेते              | बृह 33                | 2.305          | प्रकट पातकसम              | तुलसीदास                       | 9.98          |
| पुरुषकारात् भक्तिरभिन्ना  | सासू 82 3.300         | 0; 14.63       | प्र काव्यं उशनेव          | ऋसा 9.5.10                     | 1.177;        |
| पुरुष-ख्याति              | योसू 1.16             | 7.308          |                           |                                | 4.248         |

| प्रकृतेरेवमात्मानं     | भासा 22.5 <b>5.4</b> 5                         | ४   प्रमाण-प्रमेय-संशय     | न्यायसूत्र 2,340; 5,242             |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                        | रामाजनार्दन <i>10.156,18</i>                   |                            | शंकराचार्य 6.230                    |
| प्रच्छत्र बौद्धः       | 12.52                                          |                            | कठ 30 <b>2.</b> 301                 |
| प्रजया न स्त्या        | 12.13                                          | 30                         | योसू 2.47 7.347                     |
| प्रजहाति यदा           | गी 2.55 3.323                                  |                            | सास् 3 3.290                        |
|                        | 24,397,40                                      |                            | 61                                  |
| प्रजानां विनयाधानात्   | कालिदास (रघुवंश)                               |                            | 15.272                              |
|                        | 37; <b>15</b> 479; <b>16.</b> 118; <b>17</b> . | प्रवृत्तिनिरोधें निवृत्ति  | ज्ञानदेव 10.224                     |
|                        | कालिदास 12.13                                  |                            | दास 7.8.18 11.394                   |
| प्रज्ञानं ब्रह्म       | ऐत 9 <b>2.</b> 333; <b>3.</b> 299              |                            | गी 1.20 5.500                       |
|                        | 6.89; 12.42                                    |                            | गी 6.14 5.79                        |
| प्रज्ञावादांश्च        | मी 2.11 5.18                                   |                            | प्रा 41 3.316                       |
| प्रणय-रशनया            | भासा 3.11 12.17                                |                            | मी 2.65 3.369.                      |
| प्रणवः सर्ववेदेष्      | गी 7.8 1.277,32                                |                            | 25; 7.320,354,378,445               |
| प्रणवो धनुः            | मुंडक 28 1.31                                  |                            | त्रा अयो श्लो2                      |
| प्रति गृभ्णीत मानवं    | ऋसा 10.8.2 1.20                                | 8                          | 3.367; 9.165                        |
| प्रतिदिनं भिक्षौषधं    | गुबो 5.11.4 14.43                              | ४ प्रसादपरिणामः            | <b>आ</b> 20 <b>3.</b> 316           |
| प्रतिपक्षभावनं         | योसू 2.33 3.445                                | ; प्रसादे सर्वदुःखानां     | गी 2.65 <i>3.368;</i> <b>6.</b> 187 |
|                        | 7.344,35                                       | प्रह षोडशं वर्षशतं         | ভা 33 <b>2.</b> 400                 |
| प्रतिबध्नाति हि        | रघुवंश 1.7.9 4.2                               | प्रह्लाद-नारद-पराशर        | भक्तमाला 4.235,                     |
| प्रतिबोध-विदितं        | केन 13 2.37                                    | 9                          | 240; 11.271-72; 15.482              |
| प्रतिमा तो देव         | तुका 564 11.22                                 | प्रांशुलभ्ये फले           | रघुवंश 6.363; 12.136                |
| प्रतिषिध्य             | वेद 1.12                                       | 7 प्राकृत-संस्कृत-मिश्रित  | मोरोपंत 11.432                      |
| प्रत्यक्षानुमाने       | ब्रस् 4.4.20 2.483,48                          | ४ प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां | गुबो 5.11.5 2.481                   |
| प्रत्यक्षावगमं         | गी 9.2 3.88,45                                 | ऽ प्राक्शरीर-विमोक्षणात्   | गी 5.23 5.76.                       |
| प्रथम पाउली            | ज्ञानदेव 19.1                                  | 1                          | <i>243;</i> <b>11.</b> 171          |
| प्रपंच परमार्थ एकरूप   | एक 20 10.44                                    | 2 प्राज्ञाधिकरणं           | प्राअ। 3.316-17                     |
| प्रपंच परमार्थ संपादीन | तुका 709 10.357                                | ; प्राणः प्रजानां          | - 1.151                             |
|                        | 11.25                                          | 2 प्राण जाहुं बरु वचनु न   | तुरा अयो 28 15.387                  |
| प्रपंचीं पाहिजे        | राबो 273 5.434                                 | ; प्राणदः                  | विसना 8,35 6.372                    |
|                        | 11.42                                          | ) प्राणं च हास्मै          | छांदो ४.१०.५ 1.369                  |
| प्र पर्वतानामुशती      | ऋसा 3.3.9                                      |                            | छां 60-68 1.335                     |
| प्रभाते करदर्शनं       | सुभाषित 1.207; 3.17                            | 7 प्राणाय स्वाहा           | छां 74 <b>2.</b> 407;               |
| प्रभाते मलदर्शनं       | विनोबा 7.31                                    | 1                          | 4.329; 14.436                       |

| प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म     | छां 53                    | 369,371           |                          |               |                           |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| प्राणो ब्रह्मेनि            | नैति 20                   | 2.395;            | फस्तबिकुल् खैरान         | कुसा 197      | 8.382                     |
|                             | 7.403,417                 | 7; 12 480         | फांकलिया इंदीवरा         | ज्ञाने 13.362 | 10.225                    |
| प्रातःकाळीं उठावें          | दास 11.3.15               | 11.421            | फाकली पालवी              | नमो ५         | <b>12.</b> 126            |
| प्रातः स्मरामि हृदि         | गुबो 5.1.1                | 9.412             | फॉलो मी ॲण्ड             | ख्रिस्त 2.4.3 | 8.198                     |
| प्रातिभं, चेश्वरादेशो       | कुसासू                    | 8.235             | फुरा महंत सकले           | नामघोषा       | 9.310                     |
| प्रात्यक्षिकी               | सासू 41                   | 3.295             | फेडित पापताप             | ज्ञाने 16.199 | 10-216;                   |
| प्राधान्येन व्यपदेशः        | 4.359;                    | 11.390;           |                          |               | 12.355                    |
|                             |                           | 12.176            | फेन्स इज ए टेम्पटेशन     | वॉशिंग्टन जॉ  | र्ज 18.83                 |
| प्राप्तं प्राप्तं उपासीत    | महाभारत                   | 12.123;           | बक़ा बिल्लाह             | 4.3           | 308; <b>8</b> <i>A</i> 04 |
|                             | 1831                      | 7: <b>19</b> .494 | बंधित सगळे थेंबें थेंबें | विनोबा        | 12.129                    |
| प्राप्ते तु षोडशे वर्षे     | मनुस्मृति                 | 6.329;            | बंचक भगत                 | तुरा बाल।2    | 9.99                      |
|                             | 17.210                    | 5: 19.201         | बत्तिस भयऊ               | तुरा सुंदर 2  | 9.204                     |
| प्राप्तेनापि पुरुषेण        | 5.473                     | 3; 10.225         | बद्धो मुक्त इति व्याख्या | भासा ।।.।     | 5.410                     |
| प्राप्तेंही पुरुषें (तैसीं) | ज्ञाने 2.350              | 3.385;            | बंदौं राम-लखन            | विन 171 9.    | 13; 19.355                |
|                             |                           | 10.225            | बयरु न कर काहू सन        | तुरा उत्तर 20 | 9.153;                    |
| प्रायेण देवमुनयः            | भागवत (प्रह्लाद) 7        | .9.44             |                          | 16.91,20      | 09; 17.386                |
| 5.48                        | 89; 7.403; <b>12.</b> 316 | 5; 15 A82         | बरनि न जाहिं             | तुरा अयो 57   | 9.130                     |
| प्रायेण श्रीमतां लोके       | व्यास                     | 12.120            | बरबस राज सुतहि           | तुरा बाल 14:  | 9.176                     |
| प्रायेप्राये जिगीवांसः      | ऋसा 2.3.5                 | 1.164.            | बरषा हिम मारुत तुल       | तसीदास 9.1    | 65; <b>20.</b> 411        |
|                             | 3:                        | 24; 9.465         | बरा देवा कुणबी           | तुका 336      | 11.220,                   |
| प्रारब्ध-कर्मणां            | वेदांत                    | 19.442            |                          | 2.            | <i>53;</i> <b>12.</b> 323 |
| प्रारब्ध क्रियमाण           | तुका ४४४                  | 11.253            | बरें झालें देवा निघालें  | तुका ३९       | 11.225                    |
| प्रियं उपासीत               | बृह 14,76 2               | .302,418          | बरेपणें राजकारण          | दास 12.2.2    | 9 11.388                  |
| प्रियं ब्रह्म               | उपनिषद 11.19              | 93;12.454         | बरें फावे देवा           | तुका 580      | 11.255                    |
| प्रिवेन्शन इज बेटर          | -                         | 1.213             | बलं बलवतां चाहं          | गी 7.11 5.    | 251; 9.200                |
| प्रीति-प्रतीति जहाँ         | विन 140                   | 9.143             | बलं वाव विज्ञानाद्       | छां 103       | 19.155                    |
| प्रीयमाणाय                  | गी 10.1                   | 3.457             | बलवान् इंद्रियग्रामो     | मनु 2.49      | 11.390                    |
| प्रेतस्य शरीरं              | छां 149                   | 1.358             | बलि-पूजा चाहत नहीं       | विन 49        | 9.17                      |
| प्रेमनगरमें रहनि            | कबीर                      | 9.453             | बश्शिरिस् साबिरीन्       | कुसा 157      | 8.383;                    |
| प्रेमाची शिदोरी             | नाम 275                   | 10.308            |                          |               | 15.277                    |
| प्रेयः पुत्रात्             | बृह 14                    | 12.158            | बसत गज गीध               | विन 132       | 9.162                     |
| फना फिल्लाह्                | 4.3                       | 08; <b>8.</b> 404 | बहिरंतश्च भूतानां        | मी 13.15      | 2.287,354                 |
| फ मँय्यअ्मल्                | कुसा 381                  | 8391              | बहुजनसुखाय               | बुद्ध         | 6.20                      |

| बहुतां सुकृतांची जोडी     | ज्ञाभ ५७      | 3.104,296           |           |
|---------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| बहुप्रजा निर्ऋतिमा        | ऋसा ।.23.     | 10                  |           |
|                           | 1.3           | 236; 18.261         |           |
| बहु भिनों जाणपणा          | नुका ४४५      | 3.203;              |           |
|                           | _             | 56; 11.253          |           |
| बहु मत मुनि बहु           | विन 105       | 9.165               |           |
| बहु मेळवूनि बल्लव         |               | 12; 11.456          |           |
| बहु रोग वियोगन्हि         |               | 9.165               |           |
| बहुविध-प्रेरणैः           | सासू 12       | 3.292               |           |
| बहूतां दिसां आपुली        |               | 5.381;              |           |
|                           |               | 11.279,4//          |           |
| बहूनां जन्मनामन्ते        | गी 7.19       | 11.158              | 1         |
| बहूनि में अकृता कर्त्वानि | ऋसा 4.2.4     |                     |           |
|                           | 1.17          | 3, 247,364          | 1         |
| बाइल मेली मुक्त झाली      | तुका 337      | 3.351;              |           |
|                           | 11.3          | 253: <b>19.</b> 197 | -         |
| बा एकनाथा दयाळूंत         | मोरोपंत       | 10.344;             | 1         |
|                           |               | 11.453              | -         |
| बाधकं तदप्यमयीदं          | सासू 62       | 3.298               | 10.10     |
| बानि बिसारनसील            |               |                     | -         |
| बापजी पाप में कवण         | नमे (आभ।      | 10)                 |           |
|                           |               | 215; 9471           |           |
| बापा, जया आथी             | ज्ञाने 16.455 | 10.226              | 10        |
| बाबाजी आपुलें             | तुका 40       | 9.476;              |           |
|                           |               | 11.207              | 10        |
| बालके करोक बहुमान         | नाघो ३५३      | 9.342               | 10        |
| बालपणींच सर्वज्ञता        | ज्ञाने 6.453  | 3.67;               | 10,       |
|                           | 4.98; 1       | 0.226,343           | 6, 6, 6,  |
| बालवत्                    | सासू 30       | 3.294               | 6         |
| बालादपि सुभाषिनं          | मनु           | 17.463              | 10,       |
| बाळा दुधा कोण करितें      | नुका 524      | 11.233              |           |
| बालोन्मत्त पिशाच          | शंकराचार्य    | 4.126               | 100       |
| बाहिरत संग                | नाघो ३३५      | 19.178              | ie.) le.) |
| बाहिरे भितरे तुमि         | नाघो ६४       | 9.307               | 187       |
|                           |               |                     |           |

| बि गैरी हिसाब           | कुरान                 | 14.328                     |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| बिनु गुण कीते           | नानक                  | 7.369,423                  |
| बिनु सतसंग              | नुरा बाल 3            | 19.390                     |
| बिंदुदेवतादिवत्         | सासू 22               | 3.293                      |
| बिभेति अल्पश्रुतात्     | 1.102,1               | 07: 13.364                 |
| बिभ्रद् वपुः सकल-सुंदर  | भासा ३।.।             | 5.481;                     |
|                         |                       | 11.188                     |
| बिषय-संबंध-सुख          | नाघो 199              | 9,322                      |
| बिष्णु-पादोदक गंगा      | नाघो १८८              | 9.320                      |
| बिष्णुर सहस्र-नाम       | नाघो ३४९              | 6.13,                      |
|                         |                       | 359; <b>9</b> .340         |
| बिसर गई सब तात          | नानक                  | 9.432;                     |
|                         | 12.1                  | 88; <b>19.</b> 497         |
| बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् | कुसा।                 | 8.246,                     |
|                         | 4                     | <b>4</b> 01; <b>9.</b> 371 |
| बीजं अव्ययम्            | गी 9.18               | 15.6                       |
| बी यी परफेक्ट           | बाइबिल                | <b>9.</b> 394              |
| बुडतयातें सकरुणु        | ज्ञाने 16.143         | 10.226                     |
| बुडतां हे जन तुव        | <b>ना गाथा 2946</b>   |                            |
| बुद्धं शरणं गच्छामि     | 3.13                  | 0,246-47;                  |
| 4.405; 5.30             | 94,469; <b>7.</b> 107 | ,108,284;                  |
| 8                       | 3.163,180,40          | 4; 16,400                  |
| बुद्धि करावी स्वाधीन    | राभ 199               | 7415;                      |
|                         | 11.42                 | 21; 14.299                 |
| बुद्धिगुण-संबंधेन       | ब्रसूभा 2.3.29        | 9 4.65                     |
| बुद्धियाह्यं            | गी 6.21               | 10.182                     |
| बुद्धिनाशात् प्रणश्यति  | गी 2.63               | 3.360,372                  |
| बुद्धि तु सारथि         | कठ 52                 | 1.191                      |
| बुद्धिस्तु मा गान्      | चाणक्य 3.3            | 32; 5.220                  |
| बुद्धीतें भ्रमु न गिळी  | ज्ञाने 8.209          | 4.417;                     |
|                         |                       | 10.221                     |
| बुद्धेः परतस्तु सः      | मी 3.42               |                            |
|                         | मी 2.49               | 5.199,220                  |
| बुद्ध्या एव इंद्रिय-    | गीशांभा 6.21          | 5.198                      |
|                         |                       |                            |

| बूझत बूझत बूझै                                                                  | विन 66                              | 9.160;            | ब्रह्मचारी धर्मरक्षक        |                  | 19.515            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                 | 13.747,220:14                       | .56.334           | ब्रह्मज्ञान नव्हे लेकराच्या | नुकाराम 5.178    | ; 11.254          |
| बूड्यो मृग-बारि                                                                 | विन 19                              | 9.18              | ब्रह्मणस्पति                | बृहदा । .3.21    |                   |
| बृहत् साम                                                                       | ऋग्वेद ६.४६.१                       | 4.246             |                             | 1.333,348        |                   |
| बृहत्साम तथा साम्नाम्                                                           | गी 10.35                            | 1.277             | ब्रह्मणस्पने                | ऋसा 2.4.7        | 1.239             |
| बेअरेथ ऑल थिंग्ज                                                                | खिस्त 28.1.7                        | 19.19             | ब्रह्मण्याधाय कर्माणि       | गी 5.10          | 3.460             |
| बेद कह्यो बुध                                                                   | विन ॥ 7                             | 1.302             | ब्रह्म तं परादात्           | बृह 119          | 2.424             |
| बेदागम आदि करि                                                                  | नाघो ३४४                            | 9.339             | ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा     | तैसं 4.5.3.1     | 3.115;            |
| बैकुंठ प्रकाशे हरि-नाम                                                          | नाघो ४३८                            | 9.353             |                             |                  | <b>14.</b> 330    |
| बैल तूं देवा भारवाही                                                            | तुका गाथा 121:                      | 5                 | ब्रह्मनिर्वाणं              | <b>प्रा</b> 43   | 3.316             |
| 6.364,392; 11.217,241                                                           |                                     |                   | ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः     | प्रश्न। 2        | 327,382           |
| बैल तो चिरला                                                                    | विगी 4                              | 12.124            | ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा     | मी 18.54         | 7.316             |
| बोधयन्तः परस्परं                                                                | मी 10.9                             | 1.219;            | ब्रह्मभूत काया              | तुका 87          | 11.155            |
| <i>5.262</i> ; <b>6.</b> 92; <b>10</b> .169; <b>13</b> .291,353; <b>17</b> .320 |                                     |                   | ब्रह्मभूयाय कल्पते          | मी 14.26         | 7.325             |
| बोधाईयो                                                                         | एक 180                              | 11.270            | ब्रह्म वर्म ममांतरं         | ऋसा 6.9.10       | 1.254             |
| बोध्यं रामानुजयोर्                                                              | सासू ६३                             | 3.298             | ब्रह्मवादिनो वदन्ति         | श्वेता।          | 2428              |
| बोल बोलतां वाटे                                                                 | नुका ४४६                            | 11.254            | ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे | गीता-संकल्पवाक्य |                   |
| बोलविसी तैसें                                                                   | लविसी तैसें तुका 256 11.254;        |                   | 5.10,163; 7.308             |                  |                   |
|                                                                                 |                                     | 14.342            | ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या    | गुबो 7.3.1       | 2.331;            |
| बोलाचीच कढी                                                                     | तुका 567                            | 11.254;           |                             | 6                | .6; 9.413         |
|                                                                                 |                                     | 13.239            | ब्रह्म सत्यं जगत् स्फूर्तिः | विनोबा 2.36      | 9; 14.399         |
| बोलाची वालीफ                                                                    | ज्ञाने 6.25                         | 10.231            | ब्रह्मसूत्रपदैः गी          | 13.4 5.20.       | 5: <b>10.2</b> 30 |
| बोला बुद्धीसी (ही) अटक ज्ञाने 18.1420                                           |                                     |                   | ब्रह्मात्मधीः               |                  | 11.250            |
|                                                                                 | 7.436; 10.17                        | 7; <b>19.</b> 376 | ब्रह्मा देवानां पदवीः       | ऋसा 9.5.8        | 1.262;            |
| बोलावें सस्मित                                                                  | मोरोपंत                             | 11.456            |                             |                  | 12.24             |
| बोले तैसा चाले                                                                  | तुका 860                            | 10.357;           | ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः    | गी 4.24 3.46     | 0; 14.209         |
|                                                                                 |                                     | 19.464            | ब्रह्मावलोकधिषणं            | भासा १.६         | 8.232;            |
| बौद्धावतारे                                                                     | <b>7.</b> 87,88,104; <b>19.</b> 168 |                   |                             | 14.              | 4: 17 303         |
| ब्यास निगदति                                                                    |                                     |                   | ब्रह्मैव तेन                | गी 4.24          | 5.240             |
| ब्रवीषितुर्निरंकुशत्वात्                                                        | शंकराचार्य                          | 13.225            | ब्राह्मणपरिव्राजकन्याय      |                  | 3.403             |
| ब्रह्मचर्यमहिंसा च                                                              | गी 17.14                            | 14.422;           | ब्राह्मणमंडळ्या             | दास 19.6.14      | 11.386            |
|                                                                                 |                                     | 18.380            | ब्राह्मणस्य हि देहो         |                  | 5.487             |
| ब्रह्मचर्यं अहिंसां च                                                           | आरुणि।                              | 2,462             | ब्राह्मणासो अतिरात्रे       | ऋसा 7.8.7        | 1.256             |
| ब्रह्मचर्यमेव तत्                                                               | छां 134                             | 5.225             | ब्राह्मण् हिंडतां बरा       | रा स्फूट 1.3     | 11.421            |

| भक्तातें प्रतिबोधिलीस    | गीताई-ध्यान   | 4.413    | भलि भारत भूमि तु      | लसीदासजी <i>9.148:</i> <b>20.</b> 9 |
|--------------------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| भक्तालागीं न बैसे        | तुकाराम 11.   | .254,271 | भलुं थयुं भांगी जंजाळ | नमे 9.473                           |
| भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः | गी 12.20      | 11.187   | भलो जो है             | विन 14 <b>9.</b> 97                 |
| भक्तिः स्वतंत्रा         | <b>जा</b> 12  | 3.316    | भव-जलाब्धिचा अंत      | ज्ञाभ 79 10.204                     |
| भक्तिचेन योगें देव       | रावो।         | 11.384   | भवदंघ्रि निरादर       | तुरा उत्तर 14 <b>9.</b> 165         |
| भक्तिज्ञानाविरहित        | एक 126        | 10.425   | भव दुस्तर घोर         | विनोबा 12.128                       |
| भक्तिपंथ बहु सोपा        | तुका ६९।      | 6.138    | भवभयमपहन्तुं          | भासा ३।.10 5.481                    |
| भक्ति-प्रेमाविण ज्ञान    | एक 217        | 10.454   | भवभयासि भडकाविलें     | दास 5.9.41 11.395                   |
| भक्तिमान् मे प्रियो      | मी 12.19      | 11.187   | भव-भाव-विरहित्        | ज्ञाभ 63 10.203                     |
| भक्तिमान् यः स मे        | मी 12.17      | 11.187   | भवभ्रमाचा आकार        | त्का 857 10.188                     |
| भक्तियोगः पुरैवोक्तः     | भासा 19:9     | 5.440    | भव-रोगासी ओखद         | एक 104 <b>10.</b> 455               |
| भक्तिरसं लब्ध्वा         | सासू ३३       | 3.294    | भवानीशंकरौ वन्दे      | तुरा बाल श्लोक2 9.166               |
| भक्तिरेव गरीयसी          | शंकराचार्य    | 14.321   | भागलासी मायबापा       | त्का 515 10.319                     |
| भक्तिर् विरक्तिर्        | भासा 2.11     | 4.270    | भान्बिंब              | ज्ञाने 4.100 10.441                 |
| भक्त्या मां अभिजानाति    | गी 18.55      | 9.398    | भायँ कुभायँ अनख       | तुरा बाल 28 9.167                   |
| भक्त्यैव तु निस्तारः     | सासू 81       | 3.270,   | भारतनाड् पेरियनाड्    | भारतियार 20.20                      |
|                          | 272,          | 274,300  | भारत भूमित            | नाघो २७॥ १.२३०,३२८                  |
| भगति सुतंत्र अवलंब       | तुरा अरण्य 16 |          | भारत रत्नर द्वीप      | नाघो ४०७ 9.230,349                  |
|                          | 3,329; 9.     | 166,224  | भारभृत् कथितः         | विसना १। 6.364,370;                 |
| भगवतो विष्णोः            | मैत्रा । 6    | 2.452    | 6                     | 11.241                              |
| भगवंत ईश्वरर गुण         | नाघो ३९३      | 9.346    | भार्गवी वारुणी विद्या | तैति 23 4.239                       |
| भगवंताचें, अधिष्ठान      | राबो 482      | 11.394   | भाल कथा श्नि आछि      |                                     |
| भज गाविंदं               | गुबो।।।। 2.47 | 1; 5.424 | 9                     | 9.315,326,349                       |
| भणे नरसैंयो              | आभ 107        | 9.472    | भावना-केंद्रिता       | <b>प्रा</b> 21 <b>3.</b> 316        |
| भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम   | ऋसा ।.14.5    | 1.232    | भावनापरिणतिः          | <b>आ</b> 23 <b>3.</b> 316           |
| भद्रं भद्रमिति           | मनु 4.36      | 11.377   | भावबळें कैसा झालासी   |                                     |
| भयकृत् भयनाशनः           | विसना 89      | 19.94    |                       | 11.254; 13.177                      |
| भयद्वेषिणी               |               | 20.138   | भावावस्थेयं           | <b>प्रा</b> 32 3.316                |
| भय बिनु होइ न            | तुरा सुंदर 57 | 19.201   | भावें गावें गीत       | तुका 734 11.222,255                 |
| भयं द्वितीयाभिनिवेशतः    | भासा 2.5      | 5.383;   | भिक्षाचयँ चरन्ति      | बृह 109 4.26                        |
|                          |               | 11.154   | भिक्षापात्र अवलंबणे   | तुका 576 11.242;14.341              |
| भयादस्याग्निस् तपति      | कठ 76         | 11.172   | भिक्षा म्हणजे कामधेन् | दास 14.2.12 11.402                  |
| भयानां भयम्              |               | 19.93    | भिक्षौषधं भुज्यताम्   | गुबो 5.11.4 11.401;                 |
| भयो भाई सावधान           | माधवदेव       | 3.295    |                       | 13.170                              |

| भिया देयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तैति 7         | 16.274            | भौतिकं चित्तम्         |                 | 18.35         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| भीष्म-द्रोण-विद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सूरदास         | 12.111,           | भ्रम हा भीवरा          | नाम 26          | 13.185        |
| 11 XI 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>.</u>       | 5; 17.89          | भ्राजिष्ण्:            | विसना 16        | 6.372         |
| भुकेपुरतें अत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अन्न 89        | 6.143             | भ्रामयन् सर्वभृतानि    | गी 18.61 2.44   |               |
| भुगति गिआनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जप्जी 29       | 9.430             | भुवोर् मध्ये प्राण     | गी 8.10         | 7.340         |
| भूंजते ते त्वघं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गी 3.13        | 1.214             | मइ मंदमति भैलो         | नाघो ।ऽ।        | 9.228         |
| भुवन-मनमोहिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रवींद्रनाथ     | 15.446            | मऊ मेणाहृन आम्ही       | त्का ३५२        | 12.302;       |
| भ्वनस्य पत्नीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ऋसा 10.5.1     | 20.196            | 13. 1 118. 21. (1)     | 3               | 13.154        |
| भुवनाकारम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7511 10        | 14.121            | मग तया स्खा            | तुका 270        | 3.77          |
| भुः भ्वः स्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नारा 17 2.4    | 55; 4.46          | मग सम्द्रापैलीकडील     | ज्ञाने 6.269    | 10.227        |
| भूः भ्वः स्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गायत्री मंत्र  | 4.218             | मग सांवळा सकंकण्       | ज्ञाने 18.1418  | 10.178        |
| भूत-दयां विस्तारय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्बो ४.।.।     | 4.210             | मंगलं भगवान् विष्णुः   |                 | 4; 6.379      |
| The Additional of the Addition | 6.7,221; 7.86  | : 12.154          | मंगळावांचुनि उमटेना    | तुका ३९९        | 11.256;       |
| भूतप्रिय हितेहा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 011,221) 1100  | 19.159            |                        | 3               | 13.131        |
| भृतमात्रीं हरीविण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1            | .276,322          | मच्चित्ता मद्गतप्राणा  | मी 10.9         | 14.282        |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 35; <b>19.</b> 91 | मज पामरा हैं काय       | तुका 65         | 10./88        |
| भूतानि यान्ति भूतेज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गी 9.25        | 17.107            | मढें झांकृनियां        | तुका 707        | 11.256        |
| भूतानुकूल्यं भजते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 19.36             | मतामतांचा गलबला        | राबो २६६        | 11.421        |
| भूतां परस्परें पडो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ज्ञाने 18.1794 |                   | मत्कथा-श्रवणे श्रद्धा  | भासा 27.4       | 5.466         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 172,186           | मत्कर्मकृन्मत्परमो     | गी 11.55        | 3.123,        |
| भूदानं च स्वाध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 19.338            | 297,46                 | 50; 5.194; 6.23 | 8; 10.181     |
| भूय एव तपसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रश्न 2       | <b>2.</b> 382     | मत्कर्मादौ तात्पर्यं   | सासू 58         | 3.297         |
| भूरिति वा ऋचः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तैत्ति 4       | 1.351             | मत्त्रसादात् तरिष्यसि  | गी 18.58        | 11.179        |
| भूरिति वै प्राणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तैत्तिरीय 5    | 1.351             | मदधीनं कर्मिणां        | गीशांभा अ15     | उपोद्घात      |
| भूर्भुवः सुवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तैत्ति 4       | 1.350             |                        |                 | 5.193         |
| भेटो कोणी येक नर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रा करुणा 163   | 11.403            | मदपराधानुगुणं ईश्वर-   | रामानुज         | 6.248         |
| भेदाचा मडघा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दास 5.9.39     | 11.395            | मदर्थेष्वंगचेष्टा च    | भासा 19.12      | 5.442         |
| भेदूनि अभेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ज्ञाभ 120      | 4.256             | मदालस्य हा सर्व        | मश 70           | 11.411        |
| भेदो वैरं अविश्वासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भासा 18.2      | 18.151            | मदिरा-मांस मिष्टात्रें | विगी।4          | 12.124        |
| भैक्षचर्यं चरन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 14.328            | मद्भक्तः               | गी 13.18        | 3.456         |
| भैलोहो स्वतंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नाघो 130       | 9.306             | मद्भावम्               | गी 14.19        | 9.20          |
| भोग करिबाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नाघो ३५३       | 9.324             | मद्रेषु अवसाम          | बृह 57          | 2421          |
| भोग द्यावे देवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तुका 680 11    | .212,255          | मधु वाता ऋतायते        | ऋसा 1.14.8      | <b>6.</b> 383 |
| भोग मे योगतिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुरल           | 11.485            | मधुसूदन                | विसना 8         | 10.366        |

| मन लागो मेरो यार         | कबीर          | 9.454      | मम, न मम              | महोभारत 12                | .119; <b>20.</b> 288 |
|--------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| मनवाचातीत तुझें          | नुका 157      | 8.218;     | मम भवतु कृष्णोऽक्षि   | गुबो 4.2.1                | 9.3                  |
|                          | 9.398;        | 11.166,257 | मम वर्त्मानुवर्तन्ते  |                           |                      |
| मनसः ईष्टे इति मनीषी     |               | 2.292      |                       |                           | 15.422               |
| मनसः समाधिः              | भासा 23.5     | 3.236;     | मम सत्यं युद्धं (यार  | काचार्य भाष्य)            | ऋसा 10.6.2           |
|                          |               | 15.532     |                       | 1.204; 14                 | .405; 16.260         |
| मनसा वाचा हस्ताभ्यां     | नारा 12       | 2.455      | मम साधर्म्यम्         | 0                         | 9.19                 |
| मना गूज रे तूज हें       | मश 202        | 3.385;     | मम हृदय भवन           | विन 67                    | 9.137                |
|                          |               | 11.4//     | ममाग्ने वर्ची विहवेषु | ऋसा 10.1                  |                      |
| मनाचें मोहन              | ज्ञाभ 147     | 10.204     |                       |                           | 12.133; 17.9         |
| मना, सज्जना              | मश 2 11.      | 401; 17.93 | ममैवांशो जीवलोके      |                           | 5.289; <b>9.</b> /9  |
| मना सत्य तें सत्य        | मशा 19 1.3    | 65; 11.412 | मयि सर्वाणि कर्माणि   | गी 3.30                   |                      |
| मनि जीतै जगु जीतु        | जपुजी 28      | 9.431      | मय्यखंडसुखांभोधो      |                           | 1 7.410              |
| मनुज करितो कर्में        | विनोबा        | 12.129     | मय्यासक्तमनाः पार्थ   |                           | 3.134;               |
| मनुर् वै यत्किंचित्      |               | 6.252,326  |                       |                           | 250; <b>13.</b> /50  |
| मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं  | गुब्बो ।।.।.। | 14.28:     | मय्येव मन आधत्स्व     |                           | 3.460; 5.114         |
|                          |               | 17.376     | मरका गुरु रडका चेला   |                           | 3.135;               |
| मनुष्य-योनिर कर्मे       | नाघो १६१      | 9.316      |                       | 10.                       | 455; 15.402          |
| मनुष्याणां सहस्रेषु      | गी 7.3        | 2.414:     | मरण ऐकतां             | एक ।                      |                      |
|                          | 1             | 19.137,471 | मरण माझें मरोन        | नुका 856                  | 11.257;              |
| मनुष्याधिकारत्वात्       |               | 4.46       |                       |                           | 19.336               |
| मनो-गतिं न विसृजेत्      | भासा 20.10    | 4.142      | मरण मुक्ति वाराणसी    | तुका 516                  | 11.257               |
| मनोजवं मारुततुल्य        | रामरक्षा      | 5.251;     | मरणं प्रकृतिः         |                           | 12.26,138            |
|                          |               | 9.202,204  | मरणाही आधीं           |                           | 318 11.226           |
| मनोधी-योगः               | श्वे उपशीर्षव | h4 2.432   | मरे एक त्याचा दुजा    |                           | 412; 19.337          |
| मनोपुब्बंगमा धम्मा       | धम्म ।.।      | 7.122; 9.2 | मर्ता अमर्त्यस्य ते   | ऋसा 8.2.8                 |                      |
| मनोबुद्ध्यहंकार-चित्तानि | शंकराचार्य    | 6.381      |                       |                           | 12.385               |
| मनो ब्रह्मेति            | तैत्ति 2।     | 2.395      | मर्दनं गुणवर्धनं      | <b>6.</b> 366; 7 <i>A</i> | 40; 15.320           |
| मनोमयः प्राणशरीरो        | मैत्रा 8      | 2.451      | मन्हाठियेचिया नगरीं   | ज्ञाने 12.16              | 10.165               |
| मनोहरो जितक्रोधो         | विसना ४९      | 19.515     | मल्लिंग-मद्भक्तजन     | भासा 27.3                 | 5.465                |
| मंतव्यः                  | बृह ।।।       | 1.384      | महतो महीयान्          | कठ 44                     | 19.469               |
| मंत्रवर्णाच्च            | ब्रसू 2.3.44  | 2.471      | महद् देवानां असुरत्व  | ऋसा 3.5.3                 |                      |
| मंनै पावहि मोखु          | जपुजी । 5     | 7.122; 9.2 |                       |                           | 6.361                |
| मंनै मगु न चलै पंथु      | जपुजी 14      | 1.299;     | महंत सकले फुरा        | नाघो                      | 9.329                |

| महानुभूतिः सकलानु-     | भासा 28.12               | 7.372;           |
|------------------------|--------------------------|------------------|
|                        | 9.210; 12.15.            | 19.458           |
| महापुरुषसंश्रयः        | ब्रसूभा                  | 10.131           |
| महामना अनूचानमानी      | छां 78 2.407             | 14.363           |
| महामनाः स्यात्         | छां 21                   | 2.399            |
| महामोह-रावन            | विन 109                  | 9.167            |
| महावाक्यमनुचितयेत् र   | प्रासू70 <b>3.</b> 237,3 | 243,299          |
| महाशनः                 | गी 3.37                  | 5.53             |
| महेशे बोलन्त           | नाघो 187                 | 9.320            |
| महोदधिमधें काष्ठें     | महाभारत                  | 20.304           |
| मह्यं नमन्तां          |                          | 17.10            |
| माउली आन्मा            | ज्ञाने 16.443            | 6.194;           |
|                        |                          | 10.150           |
| मा गंगां मा कुरून्     | मनु 7.28 6.33            | 7: 19.49         |
| मागणें लई नाहीं        | <b>तुकाराम</b>           | 11.257           |
| मा गामनागामदितिं       | ऋसा 8.12.8               | 13.7;            |
|                        |                          | 20.355           |
| मा गृधः कस्यस्विद्     | ईश।                      | 2.346;           |
|                        | 6.236; 8.232; 1          | 8.82,85          |
| मागें पुढें उभा राहे   | तुका 140                 | 4.4              |
| माझा मराठाचि बोलु      | ज्ञाने 6.14              | 10.164,          |
|                        | 170                      | ;19.436          |
| माझिया सत्यवादाचें     | ज्ञाने 16.32             | 1.170;           |
|                        | 4.98,337;                | 10.226           |
| माझिये जातीचें         | तुका 455                 | 11.257           |
| माझिये सहज स्थिती      | ज्ञाने 18.1113           | 10.187           |
| माझी उरों नेदीं कीर्ति | ज्ञाभ 18                 | 10.199           |
| माझी कोणी न धरूं       | तुका 83                  | 11.213           |
| माझी ही त्रिगुणी दैवी  | गीताई 7.14               | 6.383            |
| माझे अन्याय अगणित      | राभ 42                   | 11.422           |
| माझें असनेपण लोपो      | ज्ञाने 13.198            |                  |
|                        | 0.199, 202, 437          | : <b>20.</b> 211 |
| माझें तोंड खवळिलें     | तुका 236                 | 11.217           |
| माझें नामरूप लोपो      | ज्ञाने 13.198            | 2.308;           |

| माझे लेखीं देव मेला        | तुकाराम 5.254  | ; 11.258       |
|----------------------------|----------------|----------------|
| माझ्या अनुभवं              | तुका 481       | 11.210         |
| माझ्या विठोबाचा कैसा       | नुका 140       | 11.259         |
| मा तंतुश्छेदि वयतो         | ऋसा 2.5.8      | 1.166;         |
|                            |                | 7.445          |
| मातप्रेम तातप्रेम          | नानालाल १.47   | 9: 19.151      |
| माता पिता बंधु             | नाम 234        | 10.320         |
| माना पुत्रं                | ऋसा 10.3.16    | 1.264          |
| माता भूमिः पुत्रोऽहं       | अथ 12.1.92     | 1.284;         |
|                            |                | 16.362         |
| माता वांटून कृपाळु         | राबो ४७७       | 11.263         |
| मानु छोड़ि पिना छोड्या     | मीराबाई        | 1.272:         |
|                            | 6.232; 9.45;   | 5; 17.267      |
| मातृदेवो भव                | तैति 7         | 2.390;         |
| 3.106; 4.358;              | 17.246; 18.40  | 2:19.487       |
| मातृपितृसहस्रेभ्यो         | शंकराचार्य     | 1.100          |
| मातृमान् पितृमान्          | बृह 75-8()     | 2.421;         |
| 16                         | .68; 17.37,62, | 117,246        |
| मातृमुखेन शिक्षणम्         | विनोबा         | 17.64,         |
|                            | 278            | ,280,284       |
| मातृवत् परदारेषु           |                | 11.192         |
| मातृहस्तेन भोजनं           | श्रीकृष्ण      | 5.492;         |
|                            | 17.64          | ,278,284       |
| मातेचिये खांदीं            | 3              | 11.259         |
| माते! षष्ट्यधिकारिणी       | गीताईध्यान     | 4.421          |
| मा ते संगोऽस्त्व           |                | 3.24,213       |
| मात्रास्पर्शास्तु कौतय     | गी 2.14        | 3.459          |
| मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा | मनु 2.49       | <b>3.</b> 338, |
|                            | 3-             | 41; 6331       |
| माधवजू मो-सम मंद           | विन ३८ 6.1     | 75; 9.167      |
| माधवर नाम बन्स-प्राय       | नाघो ४२५       | 9.351          |
| माधवर रांगा दुइ            | नाघो २८५       | 9.33()         |
| माधवं बोलन्त मोक           | नाघो 382       | 9.344          |
| माधवे बोलन्त श्रुति        | नाघो ३५।       | 9.341          |

| मानवी-भावना-शून्य                   | विगी 6           | 12.124            | मारां नयणांनी आळस      | गुजराती गरबी      | 6.390             |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| मा नस्तोके                          | ऋसा । .18.11     | 1.233             | मारिलाद माक्करुणै      | माणिक्क           | 11.476            |
| मानाचा मज ओस                        | नाम 258          | 5.275;            | मारीचश्च सुबाहुश्च     | वारा बाल20.26     | 11.393            |
|                                     | 10.32            | 0; <b>19.</b> 510 | मारी नाड तमारे हाथे    | केशव              | 3.150             |
| मानुषं सौम्यं                       | सासू 51          | 2.431;            | मारे एक डगलुं          | आभ                | 15.272            |
|                                     | 3                | .280.296          | मार्हळित् तिंगळ्       | आंडाळ             | 11.459            |
| मा नो महान्तमुत                     | ऋसा । . । 8 . 10 | 18.397            | माला नो करमें फिरे     | कबीर 6.90         | ); <b>7.</b> 382; |
| मा फलेषु कदाचन                      | गी 2.47          | 3.393;            |                        |                   | 9.451             |
| 5.219                               | 9; 11.166; 15.26 | 58; 17.19         | मालिकी यौमिद्दीन       | कुसा ।            | 8.384             |
| मा भैर् जरे                         | भासा 31.3        | 5.481,            | माळियें जेउतें नेलें   | ज्ञाने 12.120     | <b>3.</b> 150;    |
|                                     | 501              | 1: 12.166         |                        |                   | 10.227            |
| मामनुस्मर युध्य च                   | गी 8.7           | 2.268;            | मावळवीत विश्वाभास्     | ज्ञाने।६.। ६.। २७ | 7;10.227          |
|                                     | 134; 6.80; 7.11  |                   | मा विद्विषावहै         |                   | 14.454            |
|                                     | 11.185; 12.43    | 6; 14.327         | माशियां जैसें मोहळ     | ज्ञाने 16.168     |                   |
| मामप्राप्य एव                       | गी 16.20         | <b>2.</b> 283     | मा शुचः संपदम्         | गी 16.5           |                   |
| मामयं प्रहरिष्यति                   |                  | 13.364            | मास्तर मारेये          |                   | .14,354           |
| मामाश्रित्य यतन्ति                  | गी 7.29          | 11.185            | माहंअन्यकृतेन          | ऋसा 2.5.12        |                   |
| मामुपेत्य तु कौंतेय                 | गी 8.16          | 11.179            | मित्रद्रोहे च पातकम्   | गी 1.38           |                   |
| मामेकमेव शरणं                       | भासा 27.10       | 5.469;            | मित्रं हुवे पूतदक्षं   | ऋसा 1.1.10        |                   |
|                                     |                  | 10.451            | मित्रस्य मा चक्षुषा    | यजु वाज 36.11     |                   |
| मामेकं शरणं व्रज                    | गी 18.66         | 1.385;            | 1.196, 281,296,3       | -                 |                   |
| <b>5.</b> 153.211.469; <b>7.</b> 10 | 7; 8.395; 12.46  | 51;20.72          | मित्रो जनान् यातयति    | ऋसा 3.6.2         | 1.150,            |
| मामेव विजानीहि                      | कौषीतिक 10       | 4.73              |                        | 24                | 7; 3.108          |
| मां प्रति माम्                      | वेद              | 1.151             | मिथिलायां प्रदीप्तायां | जनक               | 19.486            |
| मां भजन्ति गुणाः सर्वे              | भासा 13.12       | 5.428             | मिथ्यात्व दियो त्यज    |                   | 19.336            |
| मां विधत्तेऽभिधते मां               | भासा 21.5        | 1.125;            | मिनल् जित्रति वत्रास्  | कुसा 85           | 8.401             |
|                                     |                  | 5451              | मिम्मा रजक्नाहुम्      | •                 | 385,392           |
| मां स भक्षयितामुत्र                 | मनु 5.7 1.33     | 34; 7314          | मिरि आसम कछारी         | नाघो ४४४          | 9.224             |
| माय फादर्स हाउस                     | खिस्त 20.3.2     | 8.178             | मिळतां प्रत्ययाचे      | राबो ४८६          | 11.269;           |
| मायबापहि टाकिले                     | मोरोपंत 11.454   | 4;13.198          |                        |                   | 13.439            |
| मायबापाचीं लाडकीं                   | तुका 841         | 11.226            | मिळेना कदा             | मश 54             | 11.412            |
| माय वोळली                           | राभ 154          | 11.422            | मिस्काल जर्रतीन        | कुसा 381 4.160    |                   |
| मा यात पांथाः                       |                  | 11.493            | मी देह भक्त देहातीत    | एक 238            | 10.355            |
| मायिनो ग्रहणेन                      | सासू 32          | 3.294             | मीपण अहंकारें          | राभ 167           | 1.364             |
|                                     |                  |                   | 10                     |                   |                   |

## 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| मुक्तसंगोऽनहंवादी                                                                                                                                                                                                      | गी 18.26                                                                                                                                                | 2.417;                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | 14.41: 15.32                                                                                                                                            | 9; <b>19.</b> 410                                                                                                                                                 |
| मुक्तस्वरूपनिर्धारणं                                                                                                                                                                                                   | प्रा 39                                                                                                                                                 | 3.316                                                                                                                                                             |
| मुक्तातें निर्धारितां                                                                                                                                                                                                  | ज्ञाने 18.397                                                                                                                                           | 3.418;                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 10.228                                                                                                                                                            |
| मुक्तात्मा                                                                                                                                                                                                             | सासू ७                                                                                                                                                  | 3.291                                                                                                                                                             |
| मुक्तित निस्पृह                                                                                                                                                                                                        | नाघो । 4                                                                                                                                                | .प्रास्ता १४;                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | 9.222,302,305                                                                                                                                           | 5; 15.404                                                                                                                                                         |
| मुखमस्तीति वक्तव्यम्                                                                                                                                                                                                   | 13.22                                                                                                                                                   | 5; 18.236                                                                                                                                                         |
| मुखिआ मुखु सो                                                                                                                                                                                                          | तुरा अयो 315                                                                                                                                            | 9.168                                                                                                                                                             |
| मुखीं नाम मनीं भाव                                                                                                                                                                                                     | नमो ३                                                                                                                                                   | 12.126                                                                                                                                                            |
| मुखीं राम त्या काम                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 9.156                                                                                                                                                             |
| मुखीं विद्या भुजीं वीर्य                                                                                                                                                                                               | नमो 6                                                                                                                                                   | 12.126                                                                                                                                                            |
| मुख्य हरिकथा निरूपण                                                                                                                                                                                                    | राबो 274 11                                                                                                                                             | .387,402                                                                                                                                                          |
| मुंगी आणि राव                                                                                                                                                                                                          | तुका 74                                                                                                                                                 | 11.214                                                                                                                                                            |
| मुद मंगलमय संत                                                                                                                                                                                                         | तुरा बाल 2                                                                                                                                              | 3.318;                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 09; 20.58                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| मुदमाप देवः                                                                                                                                                                                                            | भासा 9.6                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 14.4                                                                                                                                                              |
| मुनयो वातरशनाः                                                                                                                                                                                                         | भासा 9.6                                                                                                                                                | <b>14.</b> 4                                                                                                                                                      |
| मुनयो वातरशनाः                                                                                                                                                                                                         | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.                                                                                                                                  | <b>14.</b> 4                                                                                                                                                      |
| मुनयो वातरशनाः<br>1                                                                                                                                                                                                    | भासा १.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26                                                                                                                | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269                                                                                                                                  |
| मुनयो वातरशनाः<br>1<br>मुनिः प्रसन्न-गंभीरः                                                                                                                                                                            | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4                                                                                                    | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269                                                                                                                                  |
| मुनयो वातरशनाः<br>1<br>मुनिः प्रसन्न-गंभीरः<br>मुनि मुक्त झाले                                                                                                                                                         | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11                                                                                     | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269                                                                                                                                  |
| मुनयो वातरशनाः<br>1<br>मुनिः प्रसन्न-गंभीरः<br>मुनि मुक्त झाले<br>मुनीन्द्रैः                                                                                                                                          | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11                                                                                     | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164.259<br>6.230                                                                                                            |
| मुनयो वातरशनाः  1  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः  मुनि मुक्त झाले  मुनीन्द्रैः  मुरारेस् तृतीयः पंथः                                                                                                                            | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11                                                                                     | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164.259<br>6.230<br>95; 5.175                                                                                               |
| मुनयो वातरशनाः  1  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः  मुनि मुक्त झाले  मुनीन्द्रैः  मुरारेस् वृतीयः पंथः  मुलें लेंकरें घरदार                                                                                                       | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11<br>3.39<br>तुका 587<br>भागवत                                                        | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164.259<br>6.230<br>95; 5.175<br>11.228                                                                                     |
| मुनयो वातरशनाः  1  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः  मुनि मुक्त झाले  मुनीन्द्रैः  मुरारेस् तृतीयः पंथः  मुलें लेंकरें घरदार  मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयः                                                                              | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11<br>3.39<br>तुका 587<br>भागवत                                                        | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164,259<br>6.230<br>95; 5.175<br>11.228<br>19.512                                                                           |
| मुनयो वातरशनाः  1  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः  मुनि मुक्त झाले  मुनीन्द्रैः  मुरारेस् तृतीयः पंथः  मुलें लेंकरें घरदार  मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयः  मूकं करोति वाचालम्                                                          | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11<br>3.39<br>तुका 587<br>भागवत<br>9.37                                                | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164,259<br>6.230<br>95; 5.175<br>11.228<br>19.512<br>8; 13.424                                                              |
| मुनयो वातरशनाः  1  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः  मुनि मुक्त झाले  मुनीन्द्रैः  मुरारेस् तृतीयः पंथः  मुलें लेंकरें घरदार  मुह्तैं ज्वलितं श्रेयः  मूकं करोति वाचालम्  मूरख मूरख राजे                                           | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 17<br>तुका 587<br>भागवत<br>9.37<br>सूरदास                                              | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164,259<br>6.230<br>95; 5.175<br>11.228<br>19.512<br>8; 13.424<br>9.461                                                     |
| मुनयो वातरशनाः  1  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः  मुनि मुक्त झाले  मुनीन्द्रैः  मुरारेस् तृतीयः पंथः  मुलें लेंकरें घरदार  मुह्तैं ज्वलितं श्रेयः  मूकं करोति वाचालम्  मूरख मूरख राजे  मूरख हृदय न चेत                          | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>•274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11<br>3.39<br>तुका 587<br>भागवत<br>9.379<br>सूरदास<br>तुलसीदास                         | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164.259<br>6.230<br>95; 5.175<br>11.228<br>19.512<br>8; 13.424<br>9.461<br>9.168                                            |
| मुनयो वातरशनाः  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः मुनि मुक्त झाले मुनीन्द्रैः मुरारेस् तृतीयः पंथः मुलें लेंकरें घरदार मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयः मूकं करोति वाचालम् मूरख मूरख राजे मूरख हृदय न चेत मूर्खस्य शरीरं                     | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>•274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11<br>3.39<br>तुका 587<br>भागवत<br>9.379<br>सूरदास<br>तुलसीदास                         | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164.259<br>6.230<br>95; 5.175<br>11.228<br>19.512<br>8; 13.424<br>9.461<br>9.168<br>3.300                                   |
| मुनयो वातरशनाः  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः मुनि मुक्त झाले मुनीन्द्रैः मुरारेस् तृतीयः पंथः मुलें लेंकरें घरदार मुह्तं ज्वलितं श्रेयः मूकं करोति वाचालम् मूरख मूरख राजे मूरख हृदय न चेत मूर्खस्य शरीरं मूर्खामाजीं परम मूर्ख | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11<br>3.39<br>तुका 587<br>भागवत<br>9.379<br>सूरदास<br>तुलसीदास<br>राबो 32 11<br>विनोबा | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164.259<br>6.230<br>95; 5.175<br>11.228<br>19.512<br>8; 13.424<br>9.461<br>9.168<br>3.300<br>.399,422                       |
| मुनयो वातरशनाः  मुनिः प्रसन्न-गंभीरः मुनि मुक्त झाले मुनीन्द्रैः मुरारेस् तृतीयः पंथः मुलें लेंकरें घरदार मुह्तं ज्वलितं श्रेयः मूकं करोति वाचालम् मूरख मूरख राजे मूरख हृदय न चेत मूर्खस्य शरीरं मूर्खामाजीं परम मूर्ख | भासा 9.6<br>ऋसा 10.20.<br>.274,298; 7.26<br>भासा 7.4<br>तुका 397 11<br>3.39<br>तुका 587<br>भागवत<br>9.379<br>सूरदास<br>तुलसीदास<br>राबो 32 11<br>विनोबा | 14.4<br>8<br>9; 13.233<br>15.269<br>1.164.259<br>6.230<br>95; 5.175<br>11.228<br>19.512<br>8; 13.424<br>9.461<br>9.168<br>3.300<br>.399,422<br>9.227;<br>19.35.57 |

| मृज्जलाभ्यां बाह्यशुद्धिः |                              | 14.460           |
|---------------------------|------------------------------|------------------|
| मृति-स्मृतिः शुद्धये      | सासू ३७                      | 3.278,           |
|                           | 295                          | ; <b>19.</b> 335 |
| मृत्तिके हर मे            | नारायण 9                     | 2.454            |
| मृत्यु मी आणि मी          | गीनाई 9.19                   | 13./04           |
| मृत्युर्धावति पंचमः       | कठ 76                        | 18.48            |
| मृषा गीर् धीर्            | भासा 22.3                    | 2.422            |
| मेघ पडों भीती             | त्का 673                     | 11.259           |
| मेघ वर्षे निर्मळ जळ       | एक 9                         | 10.354           |
| मेघवृष्टीनें करावा        | तुका 725                     | 11.208;          |
|                           | •                            | 13.302           |
| मे जनपदे                  | छां 72                       | 17.292           |
| मेत्ता-विहार              |                              | 7.93             |
| मेन मे कम्                | टेनीसन                       | 13.254           |
| मेनी मॅन्शन्स             | ख्रिस्त 20.3.2               | 8.178            |
| मेरे तो गिरिधर गोपाल      | मीराबाई 6.3                  | 83,393;          |
|                           | 9.454; 11.223                |                  |
| मेरे तो मुख राम-नाम       |                              | 16.85            |
| मेरे राणाजी मैं           | मीराबाई                      | 9.460;           |
|                           | 14.9                         | 5; <b>17.</b> 47 |
| मेरो कह्यो सुनि           | विन 165                      | 9.145            |
| मैं अरु मोर तोर           | तुरा अरण्य 15                |                  |
|                           | 6.69; 9.                     | 168,199          |
| मैं तो गिरधर आगे          | मीराबाई                      | 9.460            |
| मैं तोहिं अब जान्यो       | विन।16 9.169                 | ; 13.279         |
| मैत्रः करुण एव च          | गी 12.13                     | 7.93             |
| मैत्री-करुणा-मुदितो-      | योसू 1.33                    | 5.389;           |
| 7.89,3-                   | 12,356; 13.113               |                  |
| मैं पतित तुम पतित-        | विन 95                       | 9.17             |
| मैया कबहुँ बढ़ेगी         | सूरदास                       | 1.124;           |
| 4 4 6                     |                              | 7; 9.462         |
| मैया मैं नहिं माखन        | सूरदास                       | 5308,            |
| में हरि पतिन-पावन         | 485; <b>9</b> .463<br>विन 95 |                  |
| मोक्ष देऊनि उदार          | ावन 95<br>ज्ञाने 12.173      | 6.389            |
| 1141 7011 10411           | KII I [ _ I _ I ] / .!       | T (14"1")        |

| मोठा खादाड पापिष्ठ        | ंगीताई 3.37                    | 6.390          | यज्ञ इज्यो                  | विसना 48                | 6.373            |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| मोर भक्तियुक्त योगीरो     | नाघो २२९                       | 9.324          | यज्ञमुखें खोडी काढी         | नुका गाथा 3281          | 11.265           |
| मोराआंगीं अशेषें          | ज्ञाने 13.836                  | 10.194         | यज्ञात् भवति पर्जन्यः       | गी 3.14                 | 1.203            |
| मोलें घातलें रडाया        | तुका 569                       | 11.259         | यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि       | मी 10.25                | 13.166           |
| मो सम कौन कुटिल           | सूरदास                         | 9.462:         | यज्ञायाचरतः कर्म            | गी 4.23                 | 5.65             |
|                           | 14.64                          | <b>20.</b> 150 | यज्ञार्थात् कर्मणो          | गी 3.9                  | 3.460            |
| मोहजनित मल                | विन 28                         | 9.136          | यज्ञेन यज्ञमयजन्त           | ऋसा 1.23.19             |                  |
| मोहरी कांदा ऊंस           | तुका 811                       | 3.409;         |                             | 1.186, 23               | 6:19.17          |
|                           |                                | 10.214         | यज्जातीयो यादृशो            | कूरतालवार               | 11.492           |
| मोहि तो सावनके            | तुलसीदासजी                     | 1.302          | यज्जात्वा न पुनर्           | गी 4.35                 | 11.172           |
| मोहिं लगत राज-            | विन 105                        | 9.165          | यततो ह्यपि कौंतेय           | गी 2.60                 | 3.338            |
| मोहोऽयं विगतो मम          | गी।।।                          | 5.267          | यतन्तश्च दृढव्रताः          | गी 9.14 5.25            | 7: 14.77         |
| मौनमाश्रये                | शंकराचार्य                     | 6.6            | यतेमहि स्वराज्ये            | ऋसा ५.४.।।              | 1.196,           |
| म्लेंच्छ संहार झाला       | रा स्फुट 58.33                 |                | 197; <i>12.</i> 46; 14.421; | 16.18,89; 17.3          | 99; <b>20.</b> 9 |
| 11 423;                   | <i>15.168;</i> <b>16.</b> 316: | 19.288         | यतो यतो निश्चरित            | गी 6.26                 | 1.382            |
| म्हणसी होऊनी              | तुका ५३।                       | 11.260;        | यतो वाचो निवर्तन्ते         | तैति।।                  | 2.392;           |
|                           |                                | 13.47          | 7.436;                      | 10.177; 11.166;         | 19.376           |
| म्हणोनि अनुभवसुखचि        | ज्ञाने 6.420                   | 10.215         | यत्करोषि यदश्नासि           | गी 9.27 3.9             | 97,202,          |
| म्हणोनि तो दैवागळा        | ज्ञाने 13.1079                 | 10.162         | 460; 5.                     | 104.135: <b>16.</b> 363 | ; <b>20.</b> 338 |
| म्हणोनि थोरपण पऱ्हां      | ज्ञाने 9.378                   | 10.228         | यत्किंच भूतं                | भासा 2.9                | 13.349           |
|                           | अमृ 10.17                      | 12.12          | यत् क्रतुर् भवति            | नृह ९६                  | 2.309            |
| म्हणोनिया बापा            | ज्ञानदेव                       | 6.229          | यत् न इह अस्ति              | महाभारत                 | 3.289            |
| म्हणोनियां माप भक्ति      | तुका 157                       | 9.398          | यत्नः क्रियते मया           | गीशांभा उपो             | 2.474            |
| म्हणोनि वानावे            | ज्ञाने 18.400                  | 10.135         | यत्र अरे ब्राह्मणस्य        | छां ३९                  | 2.401            |
| म्हणौनि ब्रह्मेंसीं मेळवी | ज्ञाने 16.463                  | 10.224         | यत्र त्यागः                 | -                       | 14.26            |
| म्हांने चाकर राखोजी       | मीराबाई                        | 6.385          | यत्र मुरारिः उद्गाता        |                         | 13.252           |
| य इह मनुष्याणां           | छां १०१                        | 7.331,         | यत्र यत्र इलेक्शनम्         | विनोबा                  | <b>16.</b> 106   |
|                           | •                              | 352,382        | यत्र योगेश्वरः              | गी 18.78                | 5.306;           |
| य ईशे अस्य                | श्वे 47                        | <b>2.</b> 439  |                             | 6.19,382;               | 11.418           |
| य एको जालवान्             |                                | 4; 8.218       | यत्र श्रमः तत्र लक्ष्मीः    | 15.468                  | 3; 18.14         |
| य एकोऽवर्णी               | श्वे 40 <b>2.</b> 43           | 5; 8.218       | यत्रानंदाश्च मोदाश्च        | ऋसा १.६.17              | 1.263;           |
| य एवं वेद                 | बृह 16                         | 1.363          |                             |                         | 14.375           |
| यः अर्थे शुचिः            | मनु 5.9                        | 6.336;         | यत्रोपरमते चित्तं           | गी 6.20                 | 10.182           |
|                           | 14.45                          | 2; 17.20       | यत् सांख्यैः प्राप्यते      | मी 5.5                  | <b>5.</b> 73     |
| The same of the same      | 777000                         |                | many many                   | 7                       |                  |

| गण करत क्रिकेम          | 77.2.50              |               | ਸਤੇ ਸਤੀ ਹ                    | भी ५८ ८        |                  |
|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------|
| यथा खनन् खनित्रण        | मनु 2.50             |               | यद् गत्वा न                  | गी 15.6        |                  |
| यथा दीपो निवातस्थो      | गी 6.19 2.433        |               | 0 0                          | 11.173; 14.20  |                  |
| यथा न पूर्वमपरो         | ऋसा 10.3.14          |               | यद् दुस्तरं यद् दुरापं       | मनु 9.15       |                  |
| यथा पंडितानां           | शंकराचार्य           | 11.469        | यद्धि एतद्                   | छां 78         | 14.363           |
| यथा पिंडे तथा           | 6.129; 11.397;       | 20.335        | यद् भावि तद् भविष्यति        | महाभारत 5.497  |                  |
| यथा पुष्करपलाशे         | छां 57 <b>2.</b> 402 | ; 4.125       | यद्यत् कर्म                  | गुबो 5.12.1    | 13.40            |
| यथाभिमनध्यानाद्         | योसू 1.39            | 1.382;        | यद्यदिष्टतमं लोके            | भासा 27.5      | 5.466            |
|                         | 7.                   | 342-43        | यद् यदेव वदित                | बृह 26         | 4.471;           |
| यथा मातृमान् पितृमान्   | बृह 75               | 9.425         |                              | 5.297          | 11.393           |
| यथा यथाऽऽत्मा           | भासा ।4.11           | 6.137         | यद् यद् आचरति श्रेष्ठः       | मी 3.21        | 5.49;            |
| यथा राजा तथा प्रजा      |                      | 15.206        | 1                            | 3.305; 15.444; | 18.268           |
| यथा सुदीप्तात्          | म्ंडक 18             | 13.254        | यद् यद् विभूतिमत्            | गी 10.41       | 10.175           |
| यथा स्वदेहस्य           | शंकराचार्य           | 5.195         | यद्यपि दुर्जन कलि            | नाघो 383       | 9.345            |
| यथा हि भानोरुदयो        | भासा 28.11           | 5.478         | यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं    |                | 5.463            |
| यथेच्छिस तथा कुरु       | गी 18.63             | 1.329;        | यद्वः श्रांनाय सुन्वते       | ऋसा 8.8.12     | 1.259            |
|                         | 5.303; 9.155;        | 12.461        | यद् वाव कं                   | छां 54         | 1.369            |
| यथैव बिंबं मृदयोपलिप्तं | श्वे 24              | 2.454         | यद् वै तन्न                  | बृह 103 243    | 1; 3.281         |
| यदग्ने स्यामहं त्वं     | ऋसा 8.7.4            | 1.258         | यन्ति प्रमादमतंद्राः         | ऋसा 8.1.4      | 1.257            |
| यदश्नासि                | गी 9.27              | 3.457         | यन्ति प्रमादमतंद्राः स       | ासू 77 3.260-  | 262,300          |
| यदहरेव विरजेन्          | जाबाल 3              | 2.458;        | यन् मे छिद्रं चक्षुषो        | यजु 36.2 1.    | 280,347          |
|                         | 11.260               | ; 13.47       | यमनियमासनप्राणायाम-          | योसू 2.29      | 7.326            |
| यदह्रा पापमकार्षम्      | नारा 12              | 1.361         | यमान् सेवेत सततं             | मनु ४.४३ 6.33  | 4; 1641          |
| यदाऽतमस्                | श्वे 52              | 2.440         | यमाहु दानं परमं              | बुद्ध          | 3.276;           |
| यदाऽऽत्मन्यर्पितं       | भासा 19.14           | 5.444         | <b>6.</b> 240; <b>7.</b> 120 | ; 12.52; 15.50 | 9; 18.97         |
| यदाप्नोति यदादत्ते      | महाआदि देवबोध        | <b>2.</b> 288 | यमेवैष वृणुते                | कठ 47          | 8.216;           |
| यदा यदा हि धर्मस्य      | गी 4.7 5.            | 58,236;       |                              | 12.189         | ; <b>13.</b> 438 |
|                         |                      | 6.373         | यमो वैवस्वतो                 | मनु 7.28 6.33  | 86; 19.49        |
| यदा वै करोति            | छां 110              | 1.357         | यं कामये तंतम्ग्रं           | त्रहसा १०.१८.५ |                  |
| यदा संहरते चायं         | गी 2.58 3.3          | 332,388       |                              | 1.             | 179,273          |
| यदा हि नेंद्रियार्थेष्  |                      | 13.111        | यं स्मा पुच्छन्नि            | ऋसा 2.2.5      | 1.237;           |
| यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य   | गी 8.11 5.257.       | 14.179        |                              |                | 4.268            |
| यदि ब्रूयात् शीतः       | गीशांभा । ८.६६       |               | यया कया च                    | तैत्ति 24      | <b>18.</b> 160   |
| यदि स्म पश्यत्यसद्      | भासा 28.9            |               | यल्लभसे निज-कर्मीपात्तं      | ग्बो।.1.2      |                  |
| यदि ह्यहं न वर्तेयं     | गी 3.23              |               | यवाश्च में तिलाश्च मे        | 3              | 1.279;           |
|                         |                      |               |                              | 3              |                  |

| यस्तं वेद स वेदवित्                             | गी 15.1                          | 1.116          | यामरिन्द मोळिहळिले                      | भारतियार       | 11.497           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| यस्त् सर्वाणि भूतानि                            |                                  | 87,356         | या रे या रे लहान                        | तुका 668       |                  |
| यस्मान् नोद्विजते                               |                                  | <b>2.</b> 289, | जार वार लिलान                           | Jan 008        | 3.296;           |
| 399; 6.21; 10.139;                              |                                  |                | गानन अधिनमं                             | AU 2 2 22      | 11.260           |
| अर्थ, <b>७.</b> २१; १७.१५५;<br>यस्मित्रिदं सं च | श्वे 46                          |                | यावत् अधिकारं                           | ब्रस् 3.3.32   | 4.261            |
|                                                 |                                  | 2.438          | यावत् स्याद् गुणवैषम्यं                 | भासा 24.2      | 5.462            |
| यस्मिन् सर्वाणि भूतानि                          | ईश 7 2.2                         |                | यावदस्यास्वतंत्रत्वं                    | भासा 24.3      | 5.463            |
| यस्य ज्ञानमयं तपः                               | मुंडक 6 4.10                     |                | यावद् देहेंद्रियप्राणैर्                | भासा 28.1      | 5.470            |
| यस्य देवे परा भक्तिः                            | श्वे 86 2 <i>.445</i>            |                | यावद् ब्रह्म विष्ठितं                   | ऋसा 10.15.1    | 13               |
| यस्य नाहंकृतो भावो                              | गी 18.17 1.3                     | 54,362         |                                         | 1.271;         | 12.9,21          |
| यस्य निश्वसितं वेदाः                            |                                  | 10.147         | यावन् न वाङ् मनसि                       | छां 94         | 2.410            |
| यस्य ब्रह्म च क्षत्रं                           | कठ 49                            | 11.177         | यावान् वा अयं आकाशः                     | छां 123        | 2.332,           |
| यस्य स्मरणमात्रेण                               | विसना 6.3.                       | 57,374         |                                         | 412            | ; <b>12.</b> 184 |
| यस्य स्युर् वीतसंकल्पाः                         | भासा ।।.।।                       | 5.421          | यासां राजा वरुणो                        | ऋसा 7.4.12     | 1.156,           |
| यस्यात्मा हिंस्यते                              | भासा 11.12                       | 5.421          |                                         | 254; 4.241     | ; 12.352         |
| यह (कह) चिद-विलास                               | विन ६६                           | 2.360          | यास्तेषां स्वैर                         | भर्तृहरि       | 17.36            |
| यह मरमु न जाना                                  | तुरा अरण्य 24                    | 9.129          | यी कॅन नॉट सर्व                         | ख्रिस्त 5.5.।  | 8.190            |
| यह सुधि कोल                                     | तुरा अयो 135                     | 9.169          | यी कास्ट नॉट                            | ख्रिस्त 1.11   | 18; 8.165        |
| या इष्टकाः                                      | कठ । >                           | 1.372          | यी लव् वन अनदर                          | ख्रिस्त 20.2.2 |                  |
| या कल्पना कोणास                                 | दास 19.8.18                      | 13.426         |                                         |                | 15.333           |
| या कारणें सावधान                                | दास 19.6.26                      | 11.386         | यी वायपर्स                              | ख्रिस्त        | 8.165            |
| या चि जन्में येणें चि                           | राबो 147                         | 4.307;         | यी हॅव दि पुअर                          | ख्रिश्त 13.1.6 |                  |
|                                                 | <i>5.166</i> ; 9.153;            | 11.379         | युआमिनून बिल्                           | क्सा 2         | 8.376            |
| याचि देहीं याचि                                 | तुकाराम                          | 4.307;         | युक्त आसीत मत्परः                       | 9              | .441-45          |
| 1                                               | <b>0.</b> 191, 359; <b>13.</b> 7 |                | युक्ताहारविहारस्य                       | गी 6.17        | 3.278;           |
| या चौघांची तरी धरीं                             |                                  | 10.356         | 3                                       |                | 5.80,247         |
| या जगमें कोऊ नहीं                               | 9.151,453-54,                    |                | युक्ति नाहीं बुद्धि नाहीं               | रामदास         | 6.383            |
| याजसाठीं केला होता                              | त्का ८४४                         | 3.60;          | युक्तीचा आहार                           | तुका 560       | 11.260           |
|                                                 | 9                                | 11.260         | युक्त्या समन्वयः                        | सासू 8         | 3.291            |
| याज्ञवल्क्य-गार्गी                              | बृह 63-73                        | 1.370          | युगांतरे वहिस्नाने                      | रवींद्रनाथ     | 15.379           |
| याती शुद्र वैश्य केला                           |                                  | 11.220         | युगें अञ्चावीस                          | नाम 151        | 10.320           |
| यानास्थाय नरो राजन्                             | भासा 2.3                         | 3.89;          | युंजते मन उत युंजते                     | ऋसा 5.5.9      | 1.251            |
|                                                 | 5.381; 14.288;                   |                | युंजन्नेवं सदात्मानं                    | गी 6.15        |                  |
| यानि अस्माकं                                    | तैति 7 2391;                     |                | युध्यस्व इति अन्वादो                    | गीशांभा 2.18   | 5.246            |
| यानि नामानि गौणानि                              | विसना 6,361;                     |                | युध्यस्य विगतज्वरः                      | मी 3.30        | 6.238            |
| या निशा सर्वभतानां                              | 0                                | 1 280          | युव्यस्य विगतिष्वरः<br>यतं स्थतानाणितना | 3500 1 10 2    | 11.395           |

#### 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| यूपादि योजनेसाठीं       | विगी 13                | 12.124         | योगियां साधली जीवन      | 7      |
|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| यूयं गावो मेदयथा        | ऋसा 6.4.14             | 1.188          | योगी युंजीत             | 1      |
| ये अर्वाचस्ताँ उ पराच   | ऋसा 1.23.7             | 1.235          | योगेन चित्तस्य पदेन     | 9      |
| ये के च सत्य            | गुबो 2.2.6             | 14.491         | योगेनांते तनुत्यजां     | र      |
| ये च इमे अरण्ये         | छां 69                 | 2.404          | 2 21 2                  | ज्ञाः  |
| येच क्षणीं मरोन         | दास 3.10.50            | 11.378         | योगेश्वर जिथें कृष्ण    | 1      |
| ये च पुनः सत्य          | गुबो 2.2.6             | 14.491         | योगेश्वर समस्तर गृरु    | -      |
| ये तु धर्म्यामृतमिदं    | गी 12.20 3.            | 124,456        | योगो भवति दुःखहा        | 1      |
| येतो हिताचा कळवळा       | तुका 692               | 11-265         | यो जागार तमृचः          | 5      |
| येथ एकचि लीला तरले      | ज्ञाने 7.97            | 3.69;          |                         |        |
|                         | 10.                    | 148,229        | यो देवो अग्नौ           | 4      |
| येथ (तेथ) प्रियाची      | ज्ञाने 16.443 4        | .प्रास्ता । 3  | योऽन्तः प्रविश्य मम     | 9      |
| येन सूर्यस्तपति         | वेद                    | 4.258          |                         |        |
| येना नः पूर्वे पितरः    | ऋसा 1.11.6             | 1.105,         | यो मद्भक्तः स मे        | 7      |
|                         | 230; 4.350             | ); 14.328      | यो योनिं योनिं          | 3      |
| ' येनास्य पितरो याताः   | मनु 4.59               | 6.335          | यो यो यां यां तनुं      | 1      |
| ये यथा मां प्रपद्यन्ते  | गी 4.11                | 5.60;          | यो रायोऽवनिर्           | 5      |
|                         | 9.20                   | ; 11.155       | योऽर्थे शुचिः           | I      |
| ये ये कामा दुर्लभा      | कठ 22                  | 3.397          | यो वः शिवतमो रसः        | >      |
| येरा मान विधि           | तुका ४३।               | 11.260         | यो वर्णाश्रम निष्ठावान् | f      |
| ये वै भगवता प्रोक्ता    | भासा 2.2               | 5.380          |                         |        |
| ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य | गी 17.1 5.13           | 5; 13.10       | यो विश्वस्य प्रतिमानं   | 2      |
| येषां साम्ये स्थितं     | गी 5.19                | 11.153         |                         |        |
| यो अस्याध्यक्षः         | ऋसा 10.19.7            | 1.215,         | यो विश्वाभि विपश्यति    | 3      |
|                         | 29                     | 9; 9.396       |                         |        |
| योगः कर्मसु कौशलं       | गी 2.50                | 12.294         | यो वै भूमा तत्सुखं      | 3      |
| योगक्षेमं वहाम्यहं      | गी 9.22                | <b>5.</b> 260; |                         |        |
|                         | 11.176, 179,           | 187,193        | यो वै स धर्मः           | C.     |
| 9                       | गी 7.1                 |                | योऽसावादित्ये पुरुष     | AN.    |
| योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः  | योसू ।.2               | <b>3.</b> 290, | योऽसौ असौ पुरुषः        | 3      |
| 32                      | 0,455;4.145,1          | 94,289;        | योऽहं सोऽसौ             | 3      |
|                         | ,77; <b>7</b> 307,309, | 329,402        | यौवने विषयैषिणां        | 10     |
| योगस्थः कुरु कर्माणि    | गी 2.48                | 3.460          | रक्त श्वेत कृष्ण पीत    | ור, ור |
| योगस्य तपसश्चैव         | भासा 27.7              | 5.467          | रघुकुल रीति सदा         | 7      |

ज्ञाभ ४९ 3.20 गी 6.10 5.246 भर्तृहरि 7.304 रघुवंश।.8 6.68 ाने 9.201 **10.**148,184 गीनाई 18.78 19.380 नाघो ३०७ 9.334 गी 6.17 3.278 ऋसा 5.3.9 1.195; 3.168; 17.10 श्वे 27 **2.**434; **8.**218 भागवत 4.9.6 5.488; 12.28 गी 12.14.16 11.187 श्वे 46 **2.**435; **8.**218 गी 7.21 19.44 ऋग्वेद 1.4.10 **2.**312 मनु 5.9 **17.**20 ऋसा 10.2.2 1.263 विनोबा 13.434; 19.33-34.57 ऋसा 2.2.7 1.238; 11.171 ऋसा 10.24.5 1.297; 7.124,445 छां । 12 2.327, 411; 15.74; 19.289 बह 20 **1.**366; **2.**303 1.368 ईश 16 7.429-30 ब्रसूभा ३.३.३७ 4.302 कालिदास 12.134 तुका 851 11.261 तुरा अयो 28 9.169;

| रघुपति-भगति करत        | विन 100       | 9.169          | राजविद्या राज-          | मी 9.2         | 3.88,455          |
|------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| रघुपति-भगति सुलभ       | विन 76        | 9.169          | राजसं चलमधुवं           | गी 17.18       | 3.159             |
| रघुबरहिं कबहुँ         | विन 138       | 9.170          | राजा कालस्य कारणं       |                | 15.206            |
| रंकहूको रावहीको        | विन 107       | 9.189          | राजान्नं नैव भक्षयेन्   | 16.136         | ; 18.233          |
| रंगले त्यांन ओतूनि     | गीताई 5.17    | 13.220         | राजा प्रकृति-रंजनात्    | कालिदास        | 1.160;            |
| रचनानुपपत्तेश्च        | ब्रसू 2.2.1   | 1.215:         |                         | 4.223; 6.172   | 2; 12.138         |
|                        | 2.479; 9      | .19,137        | राजाऽसौ गच्छति          | शंकराचार्य     | 3.290             |
| रडलें मन रायाचें       | विगी 5        | <b>12.</b> 124 | राज्यान्ते नरकप्राप्तिः |                | 1.197;            |
| रथांगपाणिः             | विसना 107     | 19.491         |                         | 16.58,129,17   | 7: 18.233         |
| रब्बुल् अल् अमीन       | कुरान         | 5.380          | राणा भेज्या जहर         | मीराबाई        | 9.460             |
| रमध्वं मे वचसे सोम्याय | ऋसा 3.3.10    | 1.244          | रात रहे पाछली           | नमे            | 9.473             |
| रंभेचेनी हि रूपें      | ज्ञानदेव      | 1.250          | रात्रंदिवस करी          | राबो ३।        | 11.423            |
| रयिर् वा एतत्          | प्रश्न 1.5    | 2.312          | रात्रीदिवस आम्हां       | तुका ३४३       | 2.314;            |
| रवि नुगवे तों          | तुका ४।४      | 2.463;         |                         | 3.85; 4.43     | 3; 11.261         |
|                        |               | 11.26/         | रानींचें राउळा नेलिया   | ज्ञाने 18.1625 | 10.229            |
| रविमध्ये स्थितः        | मैत्रा 19     | 2.453          | राम अनंत अनंत           | नुरा बाल ३३    | 6.362             |
| रश्मिबहुत्व विज्ञानं   | ब्रसूभा 4.1.2 | 2.495          | राम अनंत अनंत           | नुरा उत्तर 52  | 9.178             |
| रसना गोडावली           | तुका ३३४      | 11.205         | रामकथा ब्रह्मांड        | राबो ३१९       | 11.386            |
| रसना-लोलुपीं           | विगी।5        | <b>12.</b> 124 | राम काजु कीन्हें बिनु   | तुरा सुंदर।    | <b>9.</b> 170;    |
| रसनिवृत्यधिकरणं        | प्राअ2        | 3.316          |                         |                | 15.361            |
| रसमय भकति              | नाघो।         | 9.360          | राम कृपा करि चितवा      | तुरा लंका48 3. | 38;9.170          |
| रसात्मकं काव्यम्       |               | 13.218         | राम कृपा बिनु           | तुरा बाल 3     | 11.189;           |
| रसानां रसतमः           | छां 2         | 3.66           |                         |                | 20.239            |
| रसोऽप्यस्य परं         | गी 2.59       | 11.185         | राम कृष्ण गोविंद        | ज्ञाभ 21       | 10.200            |
| रसो वै सः              | तैति।ऽ        | 2.393;         | राम कृष्ण राम कृष्ण     | नाघो ३६०       | 9.342             |
|                        | 13.218        | ; 20.319       | राम कृष्ण वासुदेव       | एक 127         | 10.359            |
| रहना नहिं देस बिराना   | कबीर 5.484    | ; 9451;        | राम कृष्ण हरि           | एक 82 10       | .359,364          |
|                        |               | <b>17.</b> 370 | राम चरण रति             | नुरा अयो 129 । | .301; 9.2         |
| रहबर राहे मुहब्बत      | उर्दू शेर     | 13.89          | राम तें अधिक नाम        | विन 142 9.     | 17; <b>20.</b> 25 |
| रहमानुर् रहीम          | कुरान 7.87    | 7; 9.225;      | राम ते अधिक राम कर      | तुरा उत्तर 120 | 5.307;            |
|                        |               | 19.84          |                         |                | 9.170             |
| रहो या विनसो देह       | सुंदरदासजी    | 9.464          | राम-नाम घुषियोक         | नाघो ४८८       | 9.359             |
| राखावया जगीं संतां     | गीताई 4.8     | 6.390          | राम नाम मनि दीप         | तुरा बाल 2।    | 1.229;            |
| रागद्वेषवियुक्तैस्तु   | गी 2.64       | 3.366          |                         | 9.147;12.5,.   | 367,409           |

## 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| राम बुलि तरे मिरि       | नाघो ४४४      | 9.354         | लज्जा वाटे जीवा      | तुका ३७                         | 11.221            |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| रामभद्र! मोहिं आपनो     | विन ८४        | 9./7/         | लड़ने हैं वीर        | स्वामी रामतीर्थ                 | 17.454            |
| राम मात्र लघु नाम       | तुरा बाल 282  | <b>9.</b> 198 | लब्ब बंदो चश्म बंदो  | फारसी शेर                       | 2.441;            |
| रामं दशरथं विद्धि       | वारा अयो ४०.९ |               |                      | 5.381                           | 1; <b>20.</b> 283 |
|                         | 9.19          | 7; 20.15      | लवविलें तयासवें      | नुका 459                        | 19.509            |
| राम म्हणे त्रासोत्रासीं | तुका 23       | 11.261        | लव्ह दाय एनिमी       | खिस्त 4.5.2                     | 5.391             |
| राम म्हणे वाट चाली      | नुका 23       | 11.261        | लव्ह दाय नेबर        | खिस्न 12.5.4                    | 7.364;            |
| राम रामेनि रामेति       | रामरक्षा      | 9.338         | 8.165,171-72,1       | 77; <b>15</b> .3/2: <b>17</b> . | 356,445           |
| राम शबदर 'रा'पद         | नाघो ४१०      | 9.350         | लव्ह दाय लॉर्ड       |                                 | 8.198;            |
| रामस्य चरितं महत्       | वाल्मीकि      | 9.112         | लव्ह यूवर एनिमी      | ख्रिस्त 4.5.2                   | 5.391;            |
| रामहि केवल प्रेम्       | नुरा अयो। 37  | 9.171         | •                    | 8.173                           | 3-74,177          |
| रामाय स्वस्ति           |               | 18.355        | लव्ह् वन अनदर रि     | ब्रस्त 20.2.2 8                 | 8.176-77          |
| रामेति मध्रां वाणीं     | वाराबाल 22.13 | 2 3.99;       | लहानपण दे गा देवा    | तुका 211                        | 11.262            |
|                         |               | 9.213         | लाइक अ यंग मैन       | ग्रिफिथ                         | 1.234             |
| रामेंविण जे जे आस       | दास 3.10.60   | 11.394        | ला इक्राह फिद्दीन्   | कुसा 192 8.3                    | 68; <b>19.</b> 18 |
| रामो द्विः शरं          | वाल्मीकि      | 12.17         | ला इलाह इल्लल्लाहु   | 8.235,.                         | 367,398;          |
| रामो द्विर्नाभिभाषते    | वाराअयो।४.३(  | 9.208         |                      | 14.89                           | 9; <b>20.</b> 138 |
| रामो विरामो विरजो       | विसना ४३      | 6.371         | ला खौफुन अलैहिम      | कुरान                           | 5.469             |
| राहृनि आपुल्या स्थानीं  | गीताई।.।।     | 13.447        | ला तक्ल ली मय्       |                                 | 8.388             |
| रिघावें पोटांत          | त्का गाथा 100 |               | ला नुफर्रिकु बैन     | कुसा 189 8                      | 362,367           |
|                         | 9             | 2;19.224      | लाभ कहा मानुष-तनु    | विन 125                         | 9.140             |
| रिपु रुज अहि            | तुरा अरण्य 21 |               | लाहे कारण मूल गंवायो | क <b>बी</b> र <b>7.</b> 391     | ; 13.200          |
| रीझे बस होत             | विन 21        | 9.171         | लिंगाच्च             | ब्रसू 4.1.2                     | 2.494-95          |
| रुक्मांगद होता          | राभ 17        | 11.424        | लिंगादयः श्रूयमाणा   | शंकराचार्य                      | 6.149             |
| रुक्मिणीनें एक्या       | गिरिधर        | <i>3.</i> 28; | लिम तकूलून           | कुसा 212                        | 8.383             |
|                         | 549           | 00; 6.339     | लिव लाइ              | जपुजी 26                        | 9.152             |
| रूप पाहतां लोचनीं       | ज्ञाभ 57      | 10.201        | लीड काइंडली लाईट     | आभ                              | 8.173             |
| रूप पाहतां सावळे        |               | 10.201        | लीन दीन हेंचि सार    | तुका गाथा ३८३                   | 2                 |
| रेजिस्ट नॉट ईविल        | ख्रिस्त       | 16.252,       |                      | 4.339; 11.26                    | 2; 17308          |
|                         | 265; 17.40    |               | लीला-विनोदें संसार   | ज्ञाभ 30                        | 4.23()            |
| रे शिर साटे नटवरने      | ब्रह्मानंद    | 16.316        | लुब्ध-मति मनुष्यर    | नाघो २००                        | 9.337             |
| रैन बसेरा               |               | 19.387        | लेट दाइ विल्बी डन्   | ख्रिस्त 5.                      | 16; 9.374         |
| रोग जाय दुधसाखरें       | ज्ञाने 4.222  |               | लेट नॉट दाय लेफ्ट    | ख्रिस्त 5.1.3                   | 8.189;            |
|                         |               | ; 11.232      |                      |                                 | 10.452            |
| रोम (देह) वाहूनि रोमा   | ज्ञाने 16.191 | 5.476         | and the same         |                                 | 4.10              |

|                           | •               |                  |                          |               |           |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| लोकर हितक चिंति           | नाघो ४७२        | 9.304            | वषड्वषळित्यूर्ध्वासो     | ऋसा 10.15.1   | 6 1.272   |
| लोकवत्तु लीलाकेवल्यं      | ब्रस् 2.1.33    | 2.479            | वसनरूप भये               | सूरदास        | 14.63     |
| लोकविपरीता जीवन           | प्रा 28         | 3.316            | वसंत इन्नु रंत्यो        | साम 6.4.2     | 1.283;    |
| लोक-संग्रहार्थं           | गीशांभा 3.20    | 5.197            |                          | 19.35         | 1;20,300  |
| लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्ति- | गीशांभा 3.20    | 5.48;            | वसंतवत् लोकहितम्         | गुबो ।।.4.1   | 6.5       |
|                           | 6.238; 8.229    | ; <b>16.</b> 391 | वसिष्ठं तर्पयामि         | -             | 1.174     |
| लोका जानि न भूलो          | कबीर            | 9.443            | वसुधैव कुटुंबम्          | 15.149;       | 16.197;   |
| लोकाधिष्ठानं              | विसना 95        | 6.372            |                          | 17.90,99,26   | 66; 20.10 |
| लोकानां असंभेदाय          | छां । ३।        | 4.433            | वसु वायु पहा रुद्र       | गीताई । 1.6   | 13.339    |
| लोके जडवत्                | मनु 2.55 5      | .424-25          | वसूनां पावकश्चास्मि      | गी 10.23      | 19.52     |
| (जडवत् लोके आचरेत्)       | )               |                  | वस्जुदूलिल्ला            | क्सा 20       | 8.362     |
| लोकेऽस्मिन् द्विविधा      | गी 3.3          | 5.226            | वस्तुशून्यः              | यास् 1.9      | 7.371     |
| लोकोत्तराणां              | भवभूति 17.      | 384,420          | वस्त्रा पुत्राय मातरो    | ऋसा 5.3.13    | 1.250;    |
| लोखंडाची बेडी             | एक 51           | 6.124            | 3                        |               | 17.292    |
| लोग कहैं मीरा             | मीराबाई         | 9.458            | वस्त्रेव भद्रा सुकृता    | ऋसा 5.2.1 1.2 |           |
| लोपलें ज्ञान जगीं         | रामाजनार्दन     | 10.153           | वस्याँ इंद्रासि मे पितुः | ऋसा 8.1.2     |           |
| लोभमूलानि पापानि          |                 | 19.489           | 3                        |               | ; 17.246  |
| लोहित-शुक्ल-कृष्णां       | श्वे 43         | <b>8.</b> 216    | वस्सलाम्                 | कुसा 329 6.12 |           |
| लौकिकापुरता नव्हे         | एक 78           | 10.335           | वह्निशिखा                | नारा ३        | 2.454     |
| वक्त्यांचा तत्त्ववाद      | गीताई 10.32     | 6.84             | वाइज मेन ऑफ ईस्ट         | खिस्त         | 8.168     |
| वक्रतुंड महाकाय           |                 | 12.270           | वाक्कायमानसः             | गी 18.52      | 9.469     |
| वजहुल्लाह                 | कुरान 8.363,    | 390-91;          | वाक् विसर्ग              | भागवत         | 5.487     |
|                           |                 | 9.7              | वागर्थाविव संप्रवतौ      | कालिदास       | 12.132    |
| वज्रादिप कठोराणि          | भवभूति          | 19.475           | वाग्मी                   | विसना 29      | 1.309     |
| वदना! वद नाम              | विनोबा          | 12.127           | वाग् वैखरी शब्द-झरी      | गुबो 11.6.2   | 6.6       |
| वंदूं आचार्य शंकरु        | एकनाथ           | 10.353           | वाच ऋग् रसः              | छां 2         | 1.104     |
| वन्दे मातरम्              | बिकंमचंद्र      | 3.106;           | वाच काछ                  | नमे           | 9.469     |
|                           | 12.1            | 41,344           | वाचस्पतिं विश्वकर्माणं   | ऋसा 10.11.5   |           |
| वन्दे विशुद्धविज्ञानौ     | तुरा बाल श्लो 4 | 9.208            |                          | 1.3           | 269,356   |
| वयमिह परितृष्टा           | भर्तृहरि        | 9.331            | वाचा एकोबाचा             |               | 5.315     |
| वयं ब्रूमः                | _               | 5; 6.123         | वाचारंभणं विकारो         | छां 78        | 2.407;    |
| व यू अतु ज् जकात          | कुरान           |                  |                          | 6.117; 9.39   | 1; 17.30  |
| वयें पोर ते थोर           | 9               | 8.392            | वाचा सत्यत्वें सोवळी     | एक 45         | 10.330,   |
|                           | रामदास 3.107;   |                  |                          |               | ; 13.296  |
| वरि कांहीं तरों ये        | ज्ञाने 7.91     | 10.148           | वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु  | ऋसा 10.12.4   | 1         |

#### 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| वाणी संत-कृपा की         | विनोबा                                | 19.359             | विज्ञेषु (सूज्ञेषु) किं बहुना |                           | 13.248        |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| वातस्येव प्रजवो          | ऋसा 7.3.10 1                          | .174,341           | विठो तुझें माझें राज्य        |                           | 13.300        |
| वातीति वायुः             | -                                     | 1.157              | विञ्चलवरने वरी                | -                         |               |
| वादः परित्यज्यतां        | गुबो 5.11.3                           | 5.266              | विठ्ठल सुखा विठ्ठल दुःर       | वा तुका। 37               | 2.357;        |
| वादः प्रवदनामहं          | गी 10.32                              | 6.84               | 11./                          | _                         |               |
| वादो नावलंब्यः           | नाभसू 5.3                             | 266; 6.84          | विठ्ठल हा कानडा               | ज्ञानदेव                  | 10.364        |
| वानाहि मण्णाहि           | माणिक्क ।                             | 1.469-70           | विणु गुण कीने भगति            | जपुजी 21                  | 5.403;        |
| वामदेववत्                | ब्रसू 1.1.30                          | 2.485              | 7.                            | 369,423; 9,430            | ;17.48        |
| वामंवामं वो दिव्याय      | ऋसा 10.10.5                           | 1.268              | वितर्कविचारानंदास्मिता-       |                           |               |
| वाय्नाऽऽनीयने मेघः       | ग्बो १.४.१                            |                    | वित्ते रमस्व बहु              | •                         |               |
| वाय्रनिलममृतमथेदं        | ईश 17 1.36                            | 58; 2307           | विद्ध्येनमिह वैरिणं           |                           | 8.227         |
| वाय्र् यथैको             | कठ 82                                 | 2.379              | विद्या उदंड सिकला             | दास 12.2.30               | 11.425        |
| वायूसि एके ठायीं         | ज्ञाने 12.211                         | 3.406;             | विद्यां चाविद्यां च           | ईश।।                      | 2.295,        |
|                          |                                       | 10.229             |                               | <i>366;</i> <b>6.</b> 338 | ; 11.394      |
| वाय् एल्लाम् तित्तिक्कुम | क्रल                                  | 11.486             | विद्यावतां भागवते परीक्षा     | 2.33                      | 1; 5.316      |
| वारांगनैव नृपनीति        |                                       | 18.141             | विद्याविद्ये ईशते             | श्वे 54                   | <b>2.</b> 294 |
| वाराणसी-यात्रे जाईन      | ज्ञाभ 82                              | 10.204             | विद्याविद्ये मम तनू           | भासा । 1.3                | 5.413         |
| वाल्मीकिच्या जन          | मोरोपंत                               | 11.453             | विद्या सामर्थ्यात्            |                           | 7.339         |
| वाश्रा इव धेनवः          | ऋसा 1.8.4                             | 1.227;             | विद्वांसमपि कर्षति            | मनु 2.49                  | 3.341         |
|                          | 3.10                                  | 9; 18.397          | विधि-यज्ञात् जप-यज्ञः         | .मनु 2.35                 | 4.239         |
| वासना ईश्वरे             | प्रा 14                               | 3.316              | विधिवशात् प्राप्तेन           | गुबो 5.11.4               | 14.439        |
| वासुदेवः सर्वम्          | गी 7.19 11.16                         | 63: <b>20.</b> 137 | विधी निर्मितां लीहितो         | मश 175                    | 9.408;        |
| वासुदेवस्तु उभयोः        | महाभारत                               | 4.26               |                               |                           | 11.410        |
| वासो यथा परिकृतं         | भासा 13.8                             | 3.353;             | विधीनें सेवन                  | तुका 679 1                | 1.197-98      |
|                          |                                       | 10.223             | विनम्र व्रतनिष्ठा             | विनोबा                    | 11.413        |
| वाहोनि रोमा वाहणें नेणे  | ज्ञाने 16.191                         | 5.476;             | विना हरेर्गुणपीयूषपानात्      | भागवत                     | 7.324         |
|                          |                                       | 10.229             | विपदः सन्तु नः शश्वत्         | महाभारत 5.                | 397,492;      |
| विंशत्या                 | सासू 74                               | 3.299              |                               | 6.391-92                  | 1; 12.118     |
| विकर्मणा संधानं          | सासू 14                               | 3.292              | विपापो विरजो                  | बृह ।।।                   | 1.358         |
| विकल्पाचा केला           | दास 5.9.40                            | 11.395             | विप्राद् द्विषड्गुण           | भागवत                     | 19.117        |
| विगतेच्छाभयक्रोधो        | गी 5.28                               | 6.7                | विप्रा बहुधा वदन्ति           | ऋसा 1.23.16               | 8.404         |
| विचरे प्राणवृत्ति जनीं   | ज्ञाने 12.208                         | 2.446              | विप्रासो न मन्मभिः            | ऋसा 10.10.6               |               |
| विचरे विश्व होऊनि        | ज्ञाने 2.367                          | 3.406;             |                               |                           | 8; 7.445      |
| 5.276,30                 | )5; <i>6.2<u>1</u>0;</i> <b>7.</b> 12 | 1; 10.172;         | विमुक्ति-बहु-साधनं            | मोरो केका 93              | 10.350        |

| विवरणाधिकरणम्             | प्राअ ६               | 3.316,410          | विश्वामित्रेभिरिध्यने    | ऋसा 3.1.2      | 1.171              |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| विवरलें चि मागुतें        | राबो 282              | 11.394             | विश्वीं विश्वंभर         | नुका 830       | 11.217             |
| विविक्तदेशसेवित्वं        | गी 13.10              | 5.281;             | विषय-संबंध-सुख           | नाघो 199       | 9.322              |
|                           | 12.2                  | 15: 14.282         | विषयाची शंका मनीं        | ज्ञाने 2.320   | 13.387             |
| विविध रचना करी            | नमे (आभ 10            | 6) 9.473           | विषयांत सदा              | विनोबा         | 12.128             |
| विविधारच पृथक्            | गी 18.14              | 16.364             | विषया विनिवर्तन्ते       | गी 2.59        | 3.336;             |
| विवेक आणि वैराग्य         | दास 12.4.20           | 11.382             |                          | 5.22           | 22; 11.185         |
| विवेकधैर्याश्रय           | वल्लभाचार्य           | 4.63               | विषाचेही आगर             | ज्ञाने 18.235  | 10.173             |
| विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्ध | गरं योसू ४.२६         | 7.347              | विषाणककुभ्याम्           |                | 17.160             |
| विवेकभ्रष्टानां भवति      | भर्तृहरि              | 14.202             | विष्टभ्याहमिदं           | मी 10.42       | 11.176             |
| विवेकासहित वैराग्याचे     | नुका 270              | 3.153;             | विष्णुपत्नि नमस्त्भ्यम्  |                | 12.345             |
|                           |                       | 11.263             | विष्णुमय जग              | तुका 813       | 11.263             |
| विवेकासारखा नाहीं गुरु    | मुक्तेश्वर 4          | .8; 5.402;         | विष्णुर सहस्रनाम         | नाघो ३४१       | 6.359              |
|                           |                       | 10.358             | विष्णाः कर्माणि पश्यत    | ऋसा ।.4.4      | 20.355             |
| विशुद्धात्मा              | गी 5.7                | 5.74               | विहाय कामान् सर्वान्     | गी 2.71        | 3.397,403          |
| विश्व-जीवन हे             | गंगाधर मेहेर          | 9.480              | विहारवाचकश्              | সা 34          | 3.316              |
| विश्व झांकलें कीं         | ज्ञाने 14.122(        | 2) 10.230          | विहाराधिकरणं             | प्राअ :        | 3.316,389          |
| विश्वतश्चक्षुः            | श्वे ३०               | 2.437              | वी आर् सेवन              | वर्ड्स्वर्थ    | 12.33,217          |
| विश्वतश्चक्षुरुत          | ऋसा 10.11.            | 3 1.268;           | वीक्षणं बुद्ध-बौद्धानां  | विनोबा         | 7.2                |
|                           | 3.12                  | 2; 17.360          | वीक्षमाणो गुरोर् मुखं    | मनु 2.74       | 4.359,             |
| विश्वभेषजीः               | वेद                   | 12.354             |                          | 411: 6.3.      |                    |
| विश्वमानुषः ऋस            | 1 8.7.9               | .100,199;          | वीतरागभयक्रोधा           | गी 4.10        | 5.60               |
| 4.211;11.204; 12.14       | 45,346; <b>15.</b> 39 | 9; <b>16.</b> 169, | वी पुट मेडिसन            |                | 6.22               |
| 174,244;17.46             | :19.46:20.11.         | 37,44,123          | वी प्रीच क्राइस्ट        | ख्रिस्त 25.1.3 |                    |
| विश्वमूर्तिः              | विसना 77              | 6.367              | वीर विञ्ठलाचे गाढे       | तुका ४६।       |                    |
| विश्वम्                   | विसना।                | 4.236;             | वीरहा                    | विसना 18       |                    |
|                           | 6.3                   | 65; 9.446          | वीरों की यह बाट          | दुखायल         |                    |
| विश्वं, जीवं, परात्मानं   | कुसासू                | 8.236              | वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ    | वाराबाल 20.    | 26                 |
| विश्वं तद् भद्रं          | ऋसा 2.4.7             | 1.240,             |                          | 9.211; 19.3    | 40; <b>20</b> .185 |
|                           | 333; 3.               | 63; 7.359          | वुई प्रीच क्राइस्ट       | खिस्त 25.1.2   |                    |
| विश्वं पुष्टं ग्रामे      | ऋसा 1.18.8            | 1.182:             | वृक्ष इव तिष्ठासेत्      |                |                    |
| 15.399, 443: 16.24        | 12; 18.267,45         | 5:19.381           | वृक्ष इव स्तब्धः         | श्वे 36        | 2.437              |
| विश्व विकासी काशी         | नुलसीदास १./          | 72: 20.19          | वृक्षवल्ली आम्हां सोयरीं | तुका ४०।       | <b>2.</b> 364;     |
| विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं |                       |                    |                          |                | 11.264             |
|                           |                       |                    |                          |                |                    |

#### 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| वृष्टीचिया असावें       | जाने 12.65                    | 10.213                      | वैश्वानरः प्रविशति        | कट 7                    | 14.371 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| वृष्णीनां वास्देवोऽस्मि |                               |                             | वैष्णव जन नो नेने         | नरसिंह महता             |        |
| वेगस्य शमनं             | सास् 78                       |                             |                           | 14.314,492:             |        |
|                         |                               | 265,300                     | वाव् अण्टु यू             | ख्रिस्त ।4.2.1          |        |
| वत्थ न् त्वं            | ब्रह 57                       |                             | 3 6                       |                         | 14.418 |
| वंद अनंत बोलिला         | •                             |                             | व्यक्तलिंगमेकं            | सासू 19 3.2             |        |
| 3.89; 6.138; 11.26      | )                             | 1                           | व्यचिष्ठे बहुपाय्ये       | ऋसा 5.4.11              |        |
| वेदः, वेदवित्, वेदांगः  |                               | 1.309                       | व्यनिहारो                 | ब्रस् 3.3.37            |        |
| वंद नान्गिन्म्          |                               | 1                           | व्यभिचारण वर्णानां        | मनुस्मृति १०.२४         |        |
| वेद-वेदांत-गीतानां      |                               | 1.101;                      |                           | 3 2                     | 6.339  |
|                         | ; <b>4.</b> 404; <b>6.</b> 7, |                             | व्याघ्रो वा सिंहो वा      | छां ४९                  | 7.398  |
|                         | बृह 102 <b>1</b> .            |                             | व्याघ्रा व्याकरणस्य       |                         | 6.9    |
| वेदाचा तो अर्थ          | _                             |                             | व्याजिष्रतीति व्याघ्रः    | पाणिनि 3.               |        |
|                         | 3.177;112                     |                             | व्याधाहातोनि सुटला        |                         |        |
| वेदानपि संन्यस्यति      | नारद                          |                             | व्यापकत्वान्              | सास् 46                 | 3.296  |
| 334111111111111111      |                               | 5.454; 6.38                 | व्यायामानिलसेवनात्        | •                       | 18.379 |
| वेदानां वेदं            | छां 96                        |                             | व्यासाच्छिष्टं जगत् सर्वं |                         | 12.99  |
| वेदानां सामवेदोऽस्मि    | मी 10.22                      |                             | व्यूह रश्मीन् समूह तेजः   | ईश । 6                  |        |
| वेदानुवचनेन             | ब्रह 109                      |                             | व्रजं कृणध्वं स           |                         |        |
| वेदान् उद्धरते          |                               | 1310                        | व्हाइ शुड ऑल लाइफ         |                         | 12.163 |
| वेदांतकृद्वेद           | गी 15.15                      |                             | व्हावं तृणाहूनि सान       | चैतन्य-विनोबा           |        |
| वेदांतो विज्ञानं        | विनोबा                        | 12.493;                     | व्हावं लहानाहृनि          |                         |        |
| 4411114111              |                               | 145: 19.329                 | व्हेअर ऑफ, इफ             | 9                       |        |
| वेदारण्यम् विळक्क्      |                               | 11.487                      | व्हेअर ट् ऑर थ्री         |                         |        |
| वेदींचें बृहत्साम       | ज्ञान 13.68                   | 5.209;                      | शक्ति अनितक्रम्य          |                         |        |
| 2                       | •                             | 10.230                      | शक्नोतीहैव यः सोढुं       | गी 5.23                 | 6.7    |
| वेदैश्च सर्वैरहमेव      | गी 15.15                      |                             | शंकरे भकति प्रकाशिला      |                         | 9.233  |
|                         |                               | <b>3.</b> 7; <b>20.</b> 355 | शंकरो वर्णसंकरः           |                         | 12.521 |
| वेदोक्तमेव कुर्वाणो     |                               | 5.447                       | शंख-चक्र-गदा-पद्म         | मीराबाई                 | 6.393  |
| वेदोऽखिलो धर्म-मूलं     |                               | 330; 19.50                  | शंखभृन् नंदकी             | विसना 107               | 19.491 |
| वेदो नित्यमधीयतां       | 9                             | 1.101.                      | शनमित्र शरदो              | ऋसा 1.14.6              | 1.232  |
|                         | 9                             | 3: <b>2.</b> 463,471        |                           | ऋसा 10.23.2 <b>1.</b> 3 |        |
| वेल न पाईआ              |                               | 1.299                       | शतं पुरः अदारीत्          | _                       | 1.153  |
| वैद्यो नारायणो          | _                             | 326; <b>20.</b> 357         | शतं वैखानसाः              | -                       | 1.175  |

| शब्दतत्त्वसारज्ञा पें                                         | ज्ञाने 13.1129 | )                 | शास्त्र-गुरु-उपदेश-       | नाघो 253               | 9.326     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
|                                                               | 10.229,2.      | 3/; 12.17         | शास्त्र-गुरु-उपदेशे       | नाघो 252               | 9.326     |
| शब्द-ब्रह्मणि निष्णातो                                        | भासा 21.6      | 5.454             | शास्त्र-गुरुसवे           | नाघो 255               | 9.327     |
| शब्द-ब्रह्म सुदुर्बोधं                                        | भासा 21.4      | 5.449             | शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो   | ब्रस् 1.1.30           |           |
| शब्द-शक्तेर् अचिं-                                            | शंकराचार्य     | 15.178            |                           | 1.363-64; 2.4          | 77-78,485 |
| शब्दातिगः शब्दसहः                                             | विसना १७       | 1.290;            | शास्त्रं ज्ञापकं न त्     | शंकराचार्य             | 5.193;    |
| <b>6.</b> 362,370; <b>8.</b> 183; <b>9.</b> 7; <b>12.</b> 410 |                |                   |                           | 6.197,216; 1           |           |
| शब्दानां सूक्ष्मार्था                                         | प्रा 17        | 3.316             | शास्त्रात् रूढिर् बलीयर्स |                        | 12.371    |
| शब्देनैव अशब्दं                                               | मैत्रा 12      | 2.451             | शास्त्रीय-संयमेन          | सास् 93                |           |
| शब्देंवीण संवादिजे                                            | ज्ञाने 1.58    | 10.231            | शिकवृनि बोल, केलें        | तुका 406 3             |           |
| शब्दो नित्यः                                                  |                | <b>17.</b> 387    |                           | 11.205; 15.29          |           |
| शमदमदयाश्रद्धादि-                                             | गीशांभा अ।3    | 5.194             | शिक्षा व्याकरणं छंदो      | शंकराचार्य             | 6.167     |
| शंनारगदे                                                      |                | 19.327            | शिक्षा शचिष्ठ             | ऋसा 8.8.9              | 12.6;     |
| शं नो भव द्विपदे                                              | ऋसा 7.4.14     | 1.255             |                           |                        | 17./82    |
| शराबे शौक                                                     | मंसूर          | 18.399            | शिणवील म्हणनी म्हात       | ारा ज्ञाने।३.575       |           |
| शरीरमाद्यं खलु                                                |                | 15.398            | शिर साटे नटवर             | ब्रह्मानंद             | 9.470     |
| शरीरात् प्रवृहेत्                                             | सासू 67 3      | .282,298          | शिरावरी हात               | नाम 276                | 10.308    |
| शहाणपणें वेद मुका                                             | तुका गाथा 328  | 111.264           | शिरीं आहे रामराज          | राभ 65                 | 11.425    |
| शहाणे ते जाणती                                                | तुका गाथा 328  | 1 11.265          | शिरीं शृंगारला            | नमो 7                  | 12.126    |
| शांत आत्मा                                                    |                | 1.340             | शिवतमो रसः                | ऋसा 10.2.2             |           |
| शांतं शिवं अद्वैतं                                            | मांडूक्य 7     | 1.333;            | शिवपेरुमान्               |                        | 11.490    |
|                                                               | 15.266         | D; <b>20.</b> 403 | शिवमाक्कि एनैयाण्ड        | माणिक्क                | 11.475    |
| शांताकारं भुजगशयनं                                            | आभ पृ8         | 3.39;             | शिवराजाचें आठवावें        | रामदास                 | 11.406    |
|                                                               | 12.26          | 6; 16.75          | शिवराजाचें कैसें बोलणें   | रामदास                 | 11.406    |
| शांता महांतो निव-                                             | गुबो । 1.4.1   | 15.542;           | शिवस्य हृदये              | _                      | 1.346     |
|                                                               |                | 19.150            | शिवो भूत्वा शिवं यजेत्    | 11.475; 15.6           | 55;18.281 |
| शांति दया क्षमा                                               | ज्ञाभ 18       | 10.198            | शिष्टाचारः निरामिषम्      | 0 )                    | 19.161    |
| शांतिमंत्र                                                    |                | <b>2.</b> 480     |                           | (ख्रिस्त सूत्र2        | 7.4)      |
| शांतिस्तुष्टिः पुष्टिश्चास्तु                                 | 12.261;        | 13.237;           | शिष्यापराधे               |                        | 17.189    |
|                                                               |                | 9: 19.309         | शीत वेढावें               | ज्ञाने 12.65           | 10.213    |
| शांतैः अनन्यमितभिः                                            | गुबो 5.5.5     | 6.231             | शील संकोच सनेही           | नुलसीदास               | 4.338     |
| शांतोदितौ तुल्यप्रत्ययौ                                       | योसू 3.12      |                   | शुकजनकयोरेकः पंथाः        | सासू 23                |           |
|                                                               | 7.345          | : 15.138          |                           | 293; <b>5./</b> 83 ,44 |           |
| शाबर-मंत्रजाल                                                 | तुरा बाल 15    | 2.335             | शुको मुक्तो वामदेवो वा    |                        | 4.105     |

#### 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| शुचौ देशे               | मैत्रा । 7                      | 2.452             | श्रद्धां प्रातर् हवामह      | ऋसा 10.22.2    | 1.216;         |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| शुं थयुं स्नान पूजा     | नमे (आभ 107                     | 9.472             |                             |                | 19.461         |
| शुद्धं अपापविद्धं       | ईश 8                            | 1.361             | श्रद्धां भागवने शास्त्रे    | भासा ४.९       | 5.409          |
| शुनःशेपो ह्यहृद्        | ऋसा 1.5.9                       | 1.227             | श्रद्धावान् लभने ज्ञानं     | गी 4.39        | <b>2.</b> 394; |
| शुनियो पार्बति          | नाघो ३४३                        | 9.338             |                             |                | 5.71.241       |
| श्भं शनैः               | साम् ३६                         | 3.295             | श्रद्धाविश्वासरूपिणौ        | बाल श्लो 2     | 9.166-67       |
| श्भस्य शीघ्रम्          | 6                               | 20.244            | श्रद्धा-वीर्य-स्मृति-       | योसू 1.20      | 3.320;         |
| शुभाशुभफलेरवं           | र्गा 9.28 <b>3.</b> 460         |                   |                             |                | 7.329          |
| श्भास्ने पंथानः         |                                 | 13.302            | श्रम-संजात-वारिणा           | सासू 76        | 3.258,         |
| शुद्राः पचेरन्          |                                 | 4.391             |                             |                | 262,299        |
| शुन्यः                  | विसना ७५                        | 19.92             | श्रवण केलियाचें             | राबो 2         | 11.424         |
| शून्यमदः शून्यमिदम्     | 11111111                        | 14.60             | श्रवणं कीर्तनं              | भासा 4.10      | 9.382;         |
|                         | सा <b>9.5.3</b> 1.262           |                   |                             |                | 11.158         |
| शुंगाराच्या माथां       | ज्ञाने 13.1156                  |                   | श्राद्धात्रं न भक्षयेन्     |                | 16.395         |
| शृण्वतु भव्यमतयो        | व्यास                           | 9.337             | श्रीगणेशाय नमः              |                | 7.281          |
| शेवटचा दिस गोड          |                                 |                   | श्रीगुरु पद नख मनि          | नुरा बाल।      | 9.340          |
| शेवटची विनवणी           | तुका 848                        | 10.190            | श्रीनारदमुनिचें जें         | मोरोपंत        | 10.241         |
|                         | नुका 466<br>विनोबा 12.          | 11.265            | श्रीमत् परमहंस परिव्राजन    | काचार्य        | 6.114          |
| शेवाळीं पावुनि जन्म     |                                 | 131,419           | श्रीमद् ऊर्जितम्            | मी 10.41       | 5.267          |
| शेविक्कु उणवु           | कुरल                            | 11.483            | श्रीमद्रमारमण गोविंदो       |                | 13.258         |
| शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां   | रघुवंश 1.8                      | <b>6.</b> 68;     | श्रीमंत सुंदर गुणनिधि       | नाघो १।        | 9.309          |
| <del></del>             | -00                             | <b>12.</b> 132    | श्रीमुकुंदर नाम-गुण-        | नाधो ३४७       | 9.339          |
| शोकः श्लोकत्वमागतः      | वाल्मीकि 9.20                   |                   | श्रीराम जय राम              |                | 4.405          |
| शोकमोहौ सुखं दुःखं      | भासा 11.2                       |                   | श्रीरामचरित करितें          | मोरोपंत        | 11.453         |
| शोक-हर्ष-भय-क्रोध-      | भासा 28.3                       | 5.471             | श्रीराम-नाम गल-             | नाघो ४०९       | 9.350          |
| शोल्लुक्कडंगावे         |                                 | 19.89             | श्रीरामा आतां देखतसें       | ज्ञाने 11.510  | 10.183         |
| शौचं तपस् तितिक्षां च   | भासा 4.7                        | 5.406             | श्री व्यासाचा हा थोरु       | ज्ञाने 18.1707 | 4.248;         |
| शौच-संतोष-तपः-          | योसू 2.32                       |                   |                             |                | 10.231         |
| शौचात् स्वांग-जुगुप्सा  | योसू 2.40 7.                    | 310-11;           | श्रीशाय जनतात्मने           | निलकजी         | 20.11          |
|                         | 11.170                          | ; <b>13.</b> 139  | श्रुतं हरनि पापानि          | 8,393          | : 10.450       |
|                         |                                 | 19.116            | श्रुतिः प्रत्यक्षम्         | भासा 19.7      | 5.437          |
| शौर्यं श्वापदचेष्टितं व | जलिदास 12.136                   | ; <b>20.</b> 244  | श्रुतिमातृकः                | विनोबा         | 19.34          |
| श्रते दधामि             | ऋसा 10.21.10                    | 6 1.275           | ्रश्रुतिर्न्याय्या न लक्षणा |                | 1.140          |
| श्रद्धत्स्व सोम्येति    | छां १।                          | <b>2</b> .330,    | श्रुति लिंगवाक्य            | पूर्वमीमांसा   | 6.138          |
| 409;3.2                 | 39; <b>4.</b> 269; <b>6.</b> 40 | ): <b>20.</b> 327 | श्रुतिविप्रतिपन्ना          | गी 2.53        |                |
|                         |                                 |                   |                             |                |                |

शास्त्रीपास्त्रं पेह्यं

| श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः | मी 3.35                   | 3.11:             | संन्यासयोगयुक्तात्मा   | मी 9.28 <i>5.105</i>    | : 11.381          |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
|                          | 5.29.52.20                | 00; 13.25         | संन्यासिले अवगुणु      | ज्ञाने 13.272           | 10.171            |
| श्रेयान् स्वधर्मा        | गी 18.47                  | 3.11              | सः अहं अस्मि           | ईश । 6                  | 3.237             |
| श्रेयो हि ज्ञानं         | गी 12.12                  | 5.269             | सकल अंग पद-विमुख       | विन 178                 | 9./89             |
| श्रेष्ठें रूपैस्तन्वं    | ऋसा 10.15.1               | 0 1.271           | सकळ शास्त्रें स्वयंभें | ज्ञाने 6.454 3.         | 67: 4.98          |
| श्रोतव्यो मंतव्यो        | बृह । । 8                 | 1.384;            | सकळांच्या पायां माझें  | तुका 533                | 11.265            |
| 2.42                     | 24; 9.382,384,3           | 893; <b>17.</b> 7 | सकलान्भृतिः            | भासा 28.12              | 2.444             |
| श्रोता आणि वक्ता         | एक 124                    | 14.373            | सकळांसी आहे            |                         | 12.337            |
| श्रोता बकता              | नुरा बाल 30               | 9.171             | सकले निगमे कल्पनरु     | नाघो ३४।                | 9.337             |
| श्वास श्वास पै           | कबीर                      | 5.256;            | सकले संपत्ति जाना      | नाघो ३३४                |                   |
|                          | 15.40                     | 1: 19.337         | सकले संपूर्ण           | नाघो 105                | 9.311             |
| <b>श्वेतके</b> तु        | छां 78                    | 20.363            | सकाम होवय वा           | नामघोषा                 | 3.294             |
| श्वोभावा मर्त्यस्य       | कठ 23                     | 2.374             | सकामासी नावडे गीता     | रामदास 5.166            | ; 11.425          |
| षड्जं रौति               | सावृ 53.21                | 3.//3             | स कारणं करणाधिपाधिप    | ों स्वे 75 <b>2.</b> 43 | 5; 8.218          |
| षछांशमुर्व्या इव         | कालिदास                   | 12.135            | सकृद्चिन हितोक्तिः     | शंकराचार्य              |                   |
| स एकधा भवित              | छां 119 <b>2.</b> 4/2     | 2; 12.422         |                        | 6.84                    | 1,224,251         |
| स एव अग्निः सलिले        | श्वे 79 <b>15.</b> 186    | 6; 16.269         | सक्तुमिव तितउना        | ऋसा 10.9.2              | 1.209;            |
| स एवाद्य स उ श्वः        | कठ 68                     | 2.376;            |                        |                         | 12.29             |
|                          | 3.202; 9.410              | ); 12.313         | सखया, तूझेनि दोसें     | चांग 24                 | 10.197            |
| स एष पूर्वेषामपि         | योसू 1.26                 | 7.339.            | सगुण निर्गुण नाहीं     | तुका 7 11.248           |                   |
|                          |                           | 342; 17.4         | सग्णं साधकं            | सास् ६।                 | 3.298             |
| स एषोऽश्माखणः छ          | ांदो । .2.8 <b>2.</b> 41: | 5; 12.447         | सगुनहि अगुनहि          | तुरा बाल 16             | 20.280            |
| संयतेन स्वैरम्           | सासू 94                   | <b>3.</b> 301;    | स ग्रामाद् ग्रामं      | छां 93 2.410            | ): <b>20.</b> 331 |
|                          | 14.381; 16.32             | 8;20.310          | संकर साखि जो           | विन 140                 |                   |
| संयमः सुलभतमो            | प्रा ७                    | 3.316             | संकल्प उन्मूलय         | गुबो 7.7.1              | 7.411             |
| संयमस्य पूर्णता          | प्रा ४                    | 3.316             | संकल्पः क्रतुर्        | ऐत 8                    | 2.309             |
| संवसारें जालों           | तुका 37                   | 11.221            | संकल्पन-स्पर्शन        | श्वे 64                 | 2.441             |
| संवाद-युक्तिः शब्दात्    | प्रा 44                   | 3.316             | संकोचोनि काय झालासी    | त्का ६०                 | 11.265;           |
| संशयात्मा विनश्यति       | गी 4.40                   | 2.340;            |                        | •                       | 13.331            |
|                          | 5.242: <b>12.</b> 4       | 87; <b>14.</b> 67 | संग-स्मयाकरणं          | योसू 3.51 1.38          | 86: 7347          |
| संसय-संदेह न जाई         | विन 63 6.16               | 51; 9.172         | संगात् संजायते         | गी 2.62                 | 3.397             |
| संसार-कांतार अति         | विन 174 5.43              | 33; 9.172         | संगादि-त्रिकं          |                         | 3.316             |
| संसार ब्रह्म-स्फूर्ति    | एक 255                    | 6.136;            | संघशक्तिः कलौ युगे     | 13.175                  | ; 16.170          |
|                          | 10                        | .339,455          | संघ शरणं               | बौद्धमंत्र              | 17.453            |
| संसार मिथ्या ऐसा         | राबो ३५४                  | 10.361            | म न मे पियः            | सी 12.15                | 11 127            |

# 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| सजन कसाया विकूं लागे        | नुका 755                    | 3.92;          | सन्यं ब्रूयात्           | मनु ४.३५             | 4.352;               |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                             |                             | 11.266         |                          | 6334; 15.276; 20.    |                      |
| संचित प्रारब्ध              | नुकाराम                     | 13.146         | सत्यं वद, धर्मं चर       | नैति 7               | 2.331.               |
| संजानाना उप सीदन्           | ऋसा 1.12.6                  | 1.113,         |                          | 390;11.192;          | 12.296,367;          |
|                             |                             | 230            | 14                       | 1.423; <i>15.273</i> | 3; <b>17.</b> 11,229 |
| सनतं कीर्तयन्नो             | गी 9.14                     | 3.413:         | सत्यं शिवं सुंदरम्       |                      | 9.314,395            |
|                             | 5.102: 1                    | 14.77.164      | सत्यं हि इंद्रः          | कौषीतिक।             | 0 1.363              |
| स तत्र तपसा                 | प्रश्न।।                    | 1.324          | सत्य शाश्वत ती वस्तु     | अब्र 15              | 6.32                 |
| स तपोऽतप्यत                 | तैति।4 2.393                | 2; 11.389      | सत्यश्रुताः कवयो         |                      | <b>20.</b> 360       |
| सतरंज को सो राज             | विन 153                     | 9.172          | सत्यसंकल्पाचा दाना       | नुका 77()            | 11.264               |
| सतसंगत मुद मंगल             | तुरा बाल 3                  | 6.9            | सत्यसंयमाभ्याम्          |                      | 14.460               |
| सतां मार्गं (र्गः)          | मनु 4.59                    | 4.103          | सत्यानृतं तु             | मनुस्मृति            | 1.365                |
| सतां हि संदेह-पदेषु         | शाकुं 1.23 13               | .217,386       | सत्यानृते मिथुनीकृत्य    | ब्रसू भाष्य          | 1.353                |
| सति संपद्य न विदुः          | छां ८९                      |                | सत्याय मितभाषिणां        |                      | 5.276;               |
| स तु दीर्घकाल-              | योसू।.14 6.                 | 126,137;       |                          | 12.26,               | 132: 14.404          |
|                             |                             | 7.341          | सत्येन उत्तभिता          | ऋसा 10.1             | 2.1 1.150            |
| सतु संतोख विचार             | गुरु अर्जुन                 | 9.378          | सत्येन लभ्यस् तपसा       | मुंडक 40             | <b>2.</b> 327,383;   |
| सत्कर्मयोगें वय             | रामदास                      | 1.359          |                          | 7.                   | 424; <b>14</b> .429  |
| सत् चित् आनंद               |                             | 2.333          | सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् | नारा 19              | 1.367                |
| सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये | योसू 3.55                   | 7.315          | सदद्वये परे ब्रह्मणि     |                      | 11.264               |
| सत्त्वं जयेत्               | सावृ 80.21                  | 3.269          | स दर्शतश्रीः             | ऋसा 10.1             | 3.11                 |
| सत्त्वशुद्धिः               | योसू 2.41                   | 7314           |                          |                      | 4.469-70             |
| सत्त्वस्य सत्त्वेन          | सासू 80 3                   | .268,300       | सदसच्चाहमर्जुन           | गी 9.19 2            | .355; 3.412          |
| सत्य असत्यर जड़             | नाघो 232                    | 9.325          | सदसती पस्पृधाते          | सासू ४९              | 3.301                |
| सत्यकामः सत्यसंकल्पः        | छां ।४। 24                  | 12; 5.62;      | सदा जनानां हृदये         | श्वे 51              | 4.211                |
|                             | r                           | 14.127         | सदा त्यांत चि रंगला      |                      | 3.85                 |
| _                           | ईश 15                       | 1.289          | सदाशुचिः कारुहस्तः       | मनुस्मृति *          | 6.338                |
| सत्य-धीरो, वदेद्            | 0                           | 8.229          | सदा सेवि आरण्य           | मश 54 4              | 1.182; 6.43;         |
| सत्यधृतिः                   | कट 33                       |                |                          |                      | 11.412               |
| सत्यपि भेदापगमे             | गुबो ४.1.3                  | 1.133;         | सदृशं चेष्टते            | गी 3.33              | 5.51                 |
|                             | <b>2.</b> 320; <b>6.</b> 22 |                | सदेव सोम्य इदम्ये        | छां ७५               | 6.132                |
| सत्यमायतनं                  | केन 20                      |                | सदोंनदिनि सूत्रितं       | <b>भा</b> 40         | 3.316                |
| सत्यमेव जयने                | मुंडक ४।                    |                | सद्भावे साधुभावे च       | गी 17.26             | 1.378                |
| The same                    | 2386; 4.24                  |                | स नः पर्षदित ऋ           | सा । .16.7           | 1.233; <b>20.</b> 13 |
| सत्यं च स्वाध्याय           | तैति 5                      | <b>19.</b> 338 | 02                       |                      |                      |

| सनाद् युवा                | ऋसा 2.2.16       | 1.306;        | 442; 7.4               | 37; <b>13</b> .316; <i>1</i> | 14.82.221;          |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------------|
|                           | 5.254;           | 11.258        | 15.                    | 190,405; <b>19.</b> 7        | 6,374,488           |
| स नो वृष्टिं दिवस्परि     | ऋसा 2.1.11       | 1.237;        | सबसे ऊंची प्रेम सगाई   | सूरदास 9%                    | 160; 13.89          |
|                           | 19               | .282,351      | सब हमारा प्रभु         | तुरा अयो 130                 | 9.169               |
| संत आधीं देव मग           | एक 130           | 10.337        | सबार पीछे              | रवींद्रनाथ                   | 12.179              |
| सन्तः                     | विसना ९९         | 6.365         | सबारो सुहद             | नाघो ४।३                     | 9.350               |
| संत जे माझीं रूपडीं       | ज्ञाने 18.1356   | 10.187        | स बुद्धिमान् मनुष्येषु | गी 4.18                      | 3.285;              |
| संत-द्वारीं कुतरा         | एक 169           | 10.455        |                        |                              | 12.412              |
| संत परम हितकारी           | आभ               | 19.472        | सबै भूमि गोपाल की      |                              | 15.123              |
| संत सदा सीस               | मीराबाई          | 17.466        | स ब्राह्मणः स श्रमणः   | धम्म 18.15                   | 6.146               |
| संत हंस गुन गहहिं         | तुरा बाल 6       | 7.442;        | सभा-समाजांश्च          |                              | 13.195              |
|                           |                  | 12.430        | स भूरिति व्याहरन्      | तैब्रा 1.3                   | 50; 11.393          |
| संतांचिये गांवीं प्रेमाचा | नुका 471         | 10.187;       | सभै घट राम्            | नाम 300                      | 10.320              |
|                           | •                | 11.266        | समः सर्वेषु भूतेषु     | गी 18.54                     | 3.प्रा।3-14         |
| संतांचें सेविलें          | तुका 37          | 11.223        | समजले आणि वर्तले       | रामदास                       | 11.425              |
| संतां वाचोनियां           | एक 157           | 10.340        | समत्वमाराधनमच्युतस्य   | भागवत                        | 1.276:              |
| संता ब्रह्मरूप            | तुका 170         | 11.256        | -                      | 6.394; 13.                   | 407; <b>19.</b> 384 |
| संध्या-उपासना             | नाघो ४३।         | 7.425         | समत्वं योग उच्यते      | गी 2.48                      | 5.220,461;          |
| संनद्धः कवची खड्गी        | रामरक्षा स्तोत्र | 3.295         |                        |                              | 10.211              |
| संनद्धश्च                 | सासू ३९          | 3.295         | सम, दम, दया            | विन 126 9.                   | 172; 14.74          |
| सन्नाप्यसन्नाप्युभया-     | गुबो 11.8.2      | 2.494;        | समदुःखसुखः स्वस्थः     | गी 14.24                     | 7.325               |
|                           |                  | 6.225         | समं पश्यन् हि          | गी 13.28 7.1                 | 11:14.225           |
| संनियम्येंद्रियग्रामं     | गी 12.4          | 3.454         | समं समेन               | आयुर्वेद                     | 5.446               |
| संन्यासिले अवगुणु         | ज्ञाने 13.272    | 10.171        | समर्पणेन योगः          | सासू ४४                      | 3.296               |
| सन्मार्गे प्रज्ञा         | _                | 1.367         | समलोष्टाश्मकांचनः      | गी 6.8 3.2.                  | 35; <b>12.</b> 421  |
| स परस्यैव ब्रह्मस्फूर्ति  |                  | 10.455        | समस्तः संप्रसन्नः      | छां 157 2.4                  | 13; 19.511          |
| स पर्यगात्                | ईश 8 2.          | 291,360       | समस्ते तीर्थत स्नान    | नाघो ३८।                     | 9.344               |
| सपिता                     | विसना 104        | 6.369         | समस्ते धर्मर उपरे      | नाघो ४८९                     | 9.360               |
| स पूर्वेषामपि गुरुः       | योसू 1.26        | 7.339.        | स महात्मा सुदुर्लभः    | मी 7.19                      | 18.32               |
|                           | 3                | 42; 17.4      | समादरः                 |                              | 8.183               |
| सप्त ऋषयः                 | बृह 35-37        | 4.228         | समाधिस्थो वृत्तिशून्यः | <b>प्रा</b> 2                | 3.316               |
| सप्तकं, सारतत्त्वं        | कुसासू           | 8.222         | समाधौ क्रियमाण         | गुबो 10.3.1                  | 6.100               |
| सप्तद्वीपा वसुमती         | शंकराचार्य       | 3.290         | समानं मनः              | ऋसा 10.24.                   | 12 14.304           |
| स(सा)प्तपदेन संख्यं       |                  | <b>5.</b> 287 | समानी व आकृतिः         | ऋसा 10.24                    | .13                 |
|                           |                  |               |                        | 4.0                          |                     |

## 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| समुझइ खग खगही           | नुरा उत्तर 62     | <b>9.</b> 119    | सर्व धर्म हरिचे पाय       | नुका 546        | 1.299;    |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| समुझत नहिं समुझाये      | विन 125           | 9.142            |                           | 5.30            | 5;11.266  |
| समुदय रचे               | विनोबा            | 12.129           | सर्वधर्माणां धर्मः        |                 | 12.408    |
| समुद्र इव गांभीर्य      | वारा बाल 1.1      | 7                | सर्वधर्मान् परित्यज्य     | गी 18.66        | 1.290.    |
|                         | 4.240; 9.207      | ; 10.184         | 328; 2.326; 3.46          | 0; 5.469; 6.21  | 0; 8.180, |
| समुद्रवसने देवी         | आभ                | 4.255            | 404; 9.155, 374;          |                 |           |
| समुद्रस्यव महिमा गभीर   | : ऋसा 7.3.10      | )                |                           | ; 13.//0; 15./3 |           |
|                         | 1.174             | 254,341          | सर्वभूतस्थमात्मानं        |                 |           |
| समुद्रादर्णवादधि        | ऋसा 10.24.8       | 1.217            | सर्वभूतिहने रताः          |                 |           |
| समुद्रादूर्मिर् मधुमाँ  | ऋसा 4.5.4         | 1.247;           |                           |                 | 14.406    |
|                         | 3.6               | 5; <b>12.</b> 42 | सर्वभूतिहते रताः          | गी 12.4         | 5.269;    |
| समूलो वा एष             | प्रश्न 14 2.      | 302,365          | 8.187;                    | 12.316; 15.11,  | 484; 16.7 |
| समोऽहं सर्वभूतेषु       | गी 9.29           |                  | सर्वभूनेभ्यः अभयं         |                 | 14.180    |
|                         |                   | ; 11.177         | सर्वभूतेषु गूढः           | श्वे ४९         | 2.439     |
| संपति सब सघुपति कै      | तुरा अयो 186      | 9.193,           | सर्व-भूतेषु यः पश्येत्    | भासा ३.1        | 5.387     |
|                         | 215; 18.64,105    |                  | सर्वं खलु इदं ब्रह्म      | छां २९          | 1.323,    |
| संपद्य चात्मानमथ        | भासा 12.8         | 4.162            |                           | 330;            | 6.89,777  |
| संबंधेन                 | सासू 2            | 3.290            | सर्वलक्षणलक्षण्यः         | विसना ३९        |           |
| संभूतिं च विनाशं च      | ईश 14 2.          | 299,368          |                           | 6364            | ; 11.241  |
| संभूय समुत्थान          |                   | 4.11             | सर्व-व्यापक सर्व देहीं    | ज्ञाभ39 10.20   | 0;14.375  |
| संमोहाद्युतररूपं        | प्रा 16           | 3.316            | सर्वशक्तिः स्वतंत्रेच्छो  | कुरान-सूत्र     | 8.223     |
| स यदा बली भवति          | छां 103           | 2.275            | सर्व सुखाचें आगर          | ज्ञाभ 57        | 1.371     |
| सरसइ ब्रह्म बिचार       | तुरा बाल2         | 9.173            | सर्वा आशा मम मित्रं       | अथ 19.15.5      | 1.285     |
| सरस्वति त्वमस्माँ       | ऋसा 2.5.17        | 1.241;           | सर्वाइवल ऑफ दि            | 12.1            | 86; 18.3  |
|                         |                   | 13.232           | सर्वागमानां आचारः         |                 | 12.408    |
| सर्प जाणोन डंखूं आला    | राबो 249          | 6.116;           | सर्वांगीं सुवास परि       | एक 140          | 10.444    |
|                         |                   | 11.426           | सर्वात्मकपण, माझें        | तुका ३४६        | 3.24;     |
| सर्ब-श्रुति-शिरोरत्न    | नाघो २१५          | 9.324            |                           | 11.             | 266,271   |
| सर्वः शर्वः शिवः        | विसना4            | 6.53             | सर्वादि सर्व-साक्षी       | ज्ञाभ 65        | 10.204    |
| सर्वकर्तव्यताहानिः      | त्रसूभा । <b></b> | 3.284;           | सर्वापेक्षा अनपेक्षा      | ब्रसूभा 3.4.26  | 2.482     |
|                         | 5.70              | 14.346           | सर्वाभूतीं देख            | रामदास          | 11.387    |
| सर्वकर्माण्यपिनिषिद्धा- | शंकराचार्य        | 3.399            | सर्वां भूतीं द्यावें अत्र | नुका ६।६        | 11.266    |
| सर्वकामप्रवेशो          | प्रा 30           | 3.316            | सर्वां मुखीं मंगल         | रामदास          | 11.426    |
| सर्वचि जेथें पूर्वपक्ष  | रामदास            | 11.426           | सर्वांलागीं द्यावें       | नामदेव          | 11.493    |
| सर्वनो मनसोऽसंगं        | भासा ४६           | 5.403            |                           |                 |           |

| सर्वे मनोनियहलक्षणान्त     | ाः भासा 23.5           | 3.234;           | सहस्रं नु पितृन् माता | मनु 2.79      | 6.326;            |
|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|                            |                        | 13.175           |                       |               | 17.382            |
| सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति   | कठ 39                  | 1.114.           | सहस्रं वसुरोचिषः      | -             | 1.176             |
|                            | .364; 5.451; 6.        |                  | सहस्र-युग तों दिन     | गीनाई 8.17    | 6.167             |
|                            | ; <i>12.384;</i> 13.6, |                  | सहस्रशीर्षा पुरुषः    | ऋसा 10.13.1   | 1.211;            |
| सर्वेषामविरोधेन            |                        |                  |                       | 13.448        | 3; <b>20.</b> 386 |
|                            | 236,515; 17.2          |                  | सांसारिकाणि           | प्रा ! !      | 3.316             |
| सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म |                        |                  | साकर दिसे परी गोडी    | एक 277        | 6.51;             |
| सर्वेषां यः सुहृत्         |                        |                  |                       | 7.393;10.337  | ,428,445          |
| सर्वीपनिषदो गावो           |                        |                  | सा काष्ठा सा परा गनिः | केठ 58        | 10.207            |
|                            |                        | 18.398           | सांख्ये वेदांते       | गीशांभा ।८.।३ | 5.208             |
| सवंगाचि विकणें             | ज्ञाने 18.881 1        |                  | सांगेल गूज हें थोर    | गीताई 18.68   | <b>13.</b> 50     |
| स वाग्विसर्गो              | भागवत 12.              |                  | सांगे वडिलांची कीर्ती | दास 2.1.12    |                   |
| सविता प्रसविता             | -                      | 1.187            |                       | 11 426        | i; <b>12</b> .332 |
| सवितृमंडल मध्यवर्ती        |                        | 4.236            | सांगों जाणती शकुन     | तुका ४१०      | 11.216;           |
| स विश्वस्य करुणे-          | वेद                    | 11.476           |                       |               | 13.322            |
| स संन्यासी च               | गी 6.1                 | 7.113            | साच आणि मवाळ          | ज्ञाने 13.270 |                   |
| स सर्वविद् भजति            | गी 15.19               | 3.176;           |                       | 4.110; 10.17  | 70; 12.64         |
|                            | 11.26                  | 9; 13.425        | साचिच बोलाचें         | ज्ञाने 15.577 | 10.156            |
| स सर्व-समतां एत्य          | मन् 10.43              | 14.291           | साजन के घर            | कबीर          | 9.448             |
| सस्तु माता सस्तु पिता      | ऋसा 7.4.17             | 1.255            | सांडून राम आनंदघन     | राबो ४२       | 11.399            |
| सहचित्तमेषां               | ऋसा 10.24.             | 12               | सातत्येन              | सावृ 80.22    | 3.269             |
|                            | 1.21                   | 8: <i>14.304</i> | सातवी माझी ओवी        | तुका 806      | 19.188            |
| सहज कर्में झालीं तीं       | एक 286                 | 10.428           | सा तु कठिना           | प्रा 9        | <b>3.</b> 316     |
| सहज बोलणें हित             | त्का४२५ ३.४            | 5; 10.453        | सात्त्विकं संपादयेत्  | सासू ९६       | 3.301             |
| सहजं कर्म कौतेय            | गी 18.48               | 10.342;          | साधकतमं करणं          | पाणिनि        | 4.483             |
|                            |                        | <b>16.33</b> 0   | साधनानां अनेकता       | तिलकजी        | 9.315;            |
| सहज सनेही रामसों           | विन । । 7              | 9.138            |                       |               | 19.415            |
| सहज समाध भली               | कबीर 5.                | 37; 7.395        | साधारणा, मनुष्यास्तु  | कुसासू        | 8.234             |
| सहज सरल स्नि               | तुरा अयो 126           | 9.131            | साधु-कर्मा            | _             | 1.358             |
| सहज सहज ऐशा                | 9                      | 6.121;           | साधु दिसती वेगळाले    | रान्नो 166    | 11.380            |
|                            | 9.446; 10.45           |                  | साधु-संग अनुसरा       | नाघो २०५      | 9.228             |
| सहनाववतु                   | उप शांतिमंत्र          | 3 11.479;        | साधु संग बैठ बैठ      | मीराबाई       | 11.223            |
|                            |                        | 13.15            | साधो सहज समाध         | कबीर 7.3      | 95: 9.445         |
| सह वीर्यं करवावहै          | उप जातिमंत्र           | 14 374           |                       |               |                   |

| सामर्थ्य आहे चळवळीच      | रं राबो 482            | 11.394,          | सुध      |
|--------------------------|------------------------|------------------|----------|
|                          | 427                    | ; 12.461         | सुनी     |
| साम-व्रतानि              | छां 21                 | 2.398            | सुनु     |
| सामांत मी बृहत्साम       | गीताई 13.4             | 10.230           | सुनेर्र  |
| सा मा शांतिरेधि          | वाज36.।                | 1.352            | सुंदरे   |
| साम्यं समाधानं           | विनोबा                 | 5.248            | सुंदर    |
| साम्येन मंगलम्           | सासू २९                | 3.294            | मुंदा    |
| साम्ये समाधानम्          | 20                     | 0.246-47         | सुप्रप   |
| सार सार सार विठाबा       | ज्ञाभ 32               | 10.200           | सुबा     |
| सारीचे मित्र             | रामदास                 | 11.427           | सुब्रम   |
| सारे जहांसे अच्छा        | इकबाल                  | 11.209;          | सुमि     |
|                          | 13.437                 | ; 16.169         | 9.17     |
| साऱ्या नीति-विचाराची     | विगी।()                | 12.124           | सुमर     |
| सॉल टर्नड् इन्टु पॉल     |                        | 8.202            | सुरस     |
| सॉल सॉल व्हाय            | खिस्त 22.1.4           | 8.201            | सुरां।   |
| साळीचा कणु म्हणे         | ज्ञाने 18.1287         | 13.408           | सुरूष    |
| सा वै देवी (एषा दैवी वाव | क्)                    | 14.491           |          |
| सांस सांस पर राम         | कबीर                   | 9.452;           | मुलभ     |
|                          | 14.83                  | 5:20.343         | सुवण     |
| साहित्यसंगीत-कला         | भर्नृहरि               | 12.372           |          |
| साहिब मिले सबूरी में     | कबीर 6.184             | 15.277           | सुवण     |
| सिंचन्ति नमसा            | ऋसा 8.9.7              |                  |          |
| सिद्धानां कपिलो मुनिः    | गी 10.26 1.26          | 5; 6.373         | सुविइ    |
| सिय राम प्रेम पियूष      | तुरा अयो 326           | 9.195            | सुसंप    |
| सिर धुनि गिरा लगत        | तुरा बाल ।।            | 9.174:           | सुसुख    |
|                          | 12.29                  | ; <b>20.</b> 167 | सुसुख    |
| सीमा नाहीं नुझे दये      | तुका ४९९               | 11.217           | सूक्ष्मत |
| सीयराममय सब जग           | तुरा बाल 8             | 13.315           | सूक्ष्मा |
| सुकुमारा हि योगिनः       | योसू व्यासभाष्य        | 5.221            | सूचन     |
| सुखदायक गायक             | राभ 183                | 11.427           | सूत्रे म |
| सुख नाहीं कोठें          | नुका 740               | 19.184           |          |
| सुख निंदिया              |                        | 3.98             | सूर त्रृ |
| सुख पाहतां जवापाडें      | तुका 739               | 10.446           | सूरदा    |
| सुखं आत्यंतिकं           | गी 6.21 <i>5.198</i> . | 10.182           | सूर श    |

रत पल लगै न आधु विन । 20 7.321-22 तिभिर्नयसि ऋसा 2.4.4 1.239.357 कपि नोहि समान नुरा सुंदर 32 20.98 री मैंने निर्बल के सुरदास 6.383; 15.26 रे किं न सुंदरम् 9.121 रे सुंदरी सीता 9.120 ची उपसुदीं मारोपंत 11.455 पाणं भवत् 来机5.6.3 1.188;18.397 ासना दुर्बासना नाघो ३३४ 9.334 मण्यमंगिरसो ऋसा 10.8.2 1.208 ति कुमित सब कें नुरा मुंदर 40 4.342; 74-75; 13.296; 16.207; 18.15; 19.383,402 रन कर ले नानक 3.443 ता नाम अहिन्ह कै तुरा सुंदर 2 9.204 पिबन् छां 71 2.405 पकृत्नुमृतये ऋसा 1.2.1 1.224; 11.188; 12.454 भ सुखद जैसो तुलसीदास 9.189 र्णाचिया चंडिका ज्ञाने 18.444 4.134; 10.231 गचि मणी केले ज्ञाने 7.32 4.170; 5.251; 10.232 ज्ञानं चिकितुषे ऋसा 7.8.8 1.256 पन्नोऽयं देशो पाणिनि 18.387 खं कर्तुम् सासू 42 3.295 खं कर्तुम् गी 9.2 3.455:5.101 त्वात् तत् भासा 22.2 4.299 ातिसूक्ष्मं कलिलस्य श्वे ४८ 2.439 नात् सूत्रम् 3.23/ मणिगणा इव गी 7.7 5.251: 6.123; 16.391 कूर इस लायक सूरदास 19.360,373 ास खल कारी सूरदास 9.463 रयाम मिलनेकी सूरदास 9.462; 20.289

| सूर्ये ज्योतिषि       | नारा । 3                 | 1.150         | स्तर्वेरुच्यावचै:              | भासा 27.2      | 5.465          |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| सूर्यो देवीम्षसं      | ऋसा । .18.13             | 1.234         | स्तुति ने तुझी निंदा           | ज्ञाभ 7()      | 6.362;         |
| मुर्यो यथा सर्वलोकस्य | कट 83                    | 2.380         |                                |                | 10.204         |
| सृष्टीमध्यें बहु लोक  | दास 19.8.1               | 11.428        | स्तुवन् नामसहस्रेण             |                | 12.408         |
| सृष्टौ रम्यम्         | सासू 52                  | 2.431;        | स्तेन एव सः                    | मी 3.12 1.353: | 14.448         |
|                       | 3.2                      | 81,297        | स्त्रियें पाटावाची चोळी        | नामदेव         | 10.317         |
| सेनयोरुभयोर्मध्ये     | गी 1.21                  | 5.213         | स्त्रियो वैश्यास्त्रथा शूद्राः | गी 9.32        | 10.166         |
| सेवन स्टेजेस्         | शेक्सपीयर 4.36           | ; 5.458       | स्त्रियो हि दास आयुधानि        | ऋसा 5.2.3      | 1.249          |
| सेवन्टी टाइम्स        | ख्रिस्त 10.5.2           |               | स्त्री-पुं-नपुंसकेति           | मैत्रा । 4     | 1.347          |
|                       | 8.191;                   | 15.395        | स्थावराणां हिमालयः             | गी 10.25 3.64  | ; 7.396        |
| सेवाचोर पायांपाशीं    | नुका 316                 | 9.228         | स्थितः स्थितामुच्चलितः         | रघुवंश         | 12.135;        |
| सेवाधर्म परम गहनो     | भर्नृहरि <b>14.</b> 374: | 18.453        |                                |                | 18.372         |
| सेविनों हा रस         | नुका ५६३                 | 11.267        | स्थितप्रज्ञस्य का              | गी 2.54        | 3.319          |
| सेवेस देह लावावा      | विगी 12                  | 12.124        | स्थितस्य गतिश्                 |                | 3.373          |
| सेहिसे दिनक भाइ       | नांघो २०७                | 9.323         | स्थितोऽस्मि गतसंदेहः           | मी 18.73       | 3.364          |
| सेहि हरि नामे         | नाघो ४६४                 | 9.356         | स्थिर-बुद्धि निराधार           | गीताई 12.19    | 6.125          |
| सैव भक्तिरनहंकृता     | सासू 85                  | 3.300         | स्थिरबुद्धिरसंमूढो             | गी 5.20        | 3.317          |
| सैषा भार्गवी वारुणी   | तैति 23                  | 2.393         | स्थिरमतिः                      | मी 12.19       | 3.317          |
| सो अंग वेद            | ऋसा 10.19.7              | 1.299         | स्थिरसुखमासनं                  | योसू 2.46 6.86 | 5; 7.345       |
| सो अस्नातृन्          | ऋसा 2.2.14               |               | स्थूलात् सूक्ष्मं प्रपद्ये     | सासू 50        | 3.296          |
|                       | 11.396;                  | 20.359        | स्थैर्ये च हिमवानिव            | वारा बाल 1.17  | 4.240          |
| सोंगें छंदें कांहीं   | नुका 584                 | 11.267        | स्नेहं दयां च सौख्यं           | उत्तररामचरित्र | 9.180          |
| सोडिला संसार          | तुका 757                 | 11.267        | स्नेहेन सहजीवनम्               | कुसासू 19.     | 366,368        |
| सो धन धन्य प्रथम      | तुरा उत्तर 127           | 9.175         | स्मृति परिशुद्धौ               | योसू 1.43      | 6.126          |
| सोनार बांगला          | रवींद्रनाथ               | 12.145        | स्याद् वा न स्याद् वा          | 7.442          | <b>12.</b> 430 |
| सोनियाचा कलश          | तुका ४७३                 | 11.267;       | स्रोतसामस्मि जाह्नवी           | गी 10.31       | 7.396          |
|                       |                          | 12.334        | स्लो टु बिगिन                  | वर्ड्स्वर्थ    | 12.217         |
| सोपें आहे सर्वांह्नि  | तुका ४९२                 | 11.179        | स्वः पश्यन्तः उत्तरम्          | यजुर्वेद       | 1.387          |
| सोऽयं दीपोऽर्चिषां    | भासा 22.3                | 1.270;        | स्वकर्मणा तमभ्यर्च             | गी 18.46       | 5.302;         |
|                       |                          | 5456          |                                | 6.79           | ; 12.199       |
| सोऽयं पुमान् इति      | भासा 22.3                | <b>2.</b> 421 | स्वकर्मणि-समाधानं              | विनोबा         | 9.8            |
| सोऽयं यदंतरमलं        | भागवत 5.486              | : 19.511      | स्वतः-प्रामाण्य                | -              | 1.134          |
| सो राउर निज           | तुरा अयो । ३।            | 9.131         | स्वतनोरपि अज्ञाने              | गुबो 2.3.2     | 14.273         |
| सोऽविकंपेन            | गी 10.7 332              | 1: 5.166      | स्वतंत्रः कर्ता                | पाणिनि         | 5.8;           |
|                       |                          |               |                                |                |                |

## 20 खंडों की संकलित वचन-सूचि

| स्वधर्मज्ञानवैराग्य          | यामुन मुनि           | 4.421    | स्वाभाविकत्वान्        | सासू ७५             | 3.262-           |
|------------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------|
| स्वधर्मे निधनं श्रेयः        | गी 3.35              | 14.182   |                        | •                   | ,265,300         |
| स्वनुष्ठितात्                | शंकराचार्य           | 5.203    | स्वामीची निद्रा मोडैल  | ज्ञाने 13.257       |                  |
| स्वपर-हिताय उद्यतं           | गुबो 2.2.2           | 20.293   |                        | (11 ( 1.744).77     | 10.232           |
| स्वपींचियापरी                | नाम । 57             | 4.272    | स्वाम्यादि परिहरेत्    | साम् 92             | 3.301            |
| स्व-बोधे नान्य-बोधेच्छा      | गुबो 7.1.9           | 5.479    | स्वारथ औ परमार्थ       | विन ।40             | 9.143            |
| स्वभावनो देव एकः             | श्वे 76 <b>2.</b> 43 |          | स्वास्थ्यं             | गीशांभा 2.64        |                  |
| स्वभावतो विषय                |                      | 11.389   | स्वाहाकारः वषट्कारः    | बृह 129             |                  |
| स्वभावनियतं कर्म             | गी 18.47             | 19.325   | स्वे महिम्नि यदि वा    | छां ।।3 2.4         |                  |
| स्वभाव-वश हीं भूतें          | गीताई ३.३३           |          | स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः | गी 18.45 <i>5.1</i> |                  |
| स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते       | गी 8.3 133           |          | स्वे स्वेऽधिकारे या    |                     | 1.123;           |
| स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते     | मनु 1.22             |          |                        |                     | 5: 14.285        |
| स्वयं अकुरुत तस्मान्         | तैति 14 <b>2.</b> 39 | 2; 16.65 | हक्कुल यकीन            |                     | 8.374            |
| स्वरसवाही विदुषो             | योसू 2.9             |          | हना वा प्राप्स्यसि     | गी 2.37 5           |                  |
|                              |                      | 7.343    |                        | 15./57; 18.2        |                  |
| स्वराज्य मेरा                | तिलकजी               | 19.405   | हन्थसंयतो              | धम्म 16.4           |                  |
| स्वरांमाजी स्वर              | 4.प्रास्ता।          | 2:19.358 | हन्ताहं पृथिवीं इमां   | ऋसा 10.16.16        |                  |
| स्वरूपानुसंधान               |                      | 14.322   | हरन्ति प्रसभं मनः      | गी 2.60 3.34        |                  |
| स्वर्गे लोके ज्येये          | केन 20               | 10.168   | हरिक सतते स्मरा        | नाघो ३४२            |                  |
| स्वल्प सोपें फुकाचें         | मश 88                | 11.392   | हरिकथा नेमस्तपणें      | दास ।।.6.4          |                  |
| स्वल्पेनापि                  | सासू 48              | 3.296    | हरिकथा बरेपणें         | दास 12.2.29         |                  |
| स्वसिद्धांत व्यवस्थासु       | मांका 3.17           | 2.388;   | हरि-कीर्तनर            | नाघो २७२            | 9327             |
|                              | 6.223,241            | : 14.226 | हरि-गुरु-पद-सेवा       | नाघो 284            | 9.329            |
| स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः | ऋसा 1.14.4           | 1.231    | हरिचिया भक्ता नाहीं    | तुका ४७४            | 11.267           |
| स्वस्ति पंथामनु चरेम         | ऋसा 5.3.16           | 1.250    | हरि जेन आति कृपामय     | नाघो ४७२ 9.         | 228,357          |
| स्वस्य परस्य वा              | शंकराचार्य           | 18.82    | हरि ज्यांचा कैवारी     | मोरोपंत 11.4        |                  |
| स्व-स्वरूपानुसंधानम्         | गुबो 11.3.1          | 5.272;   | हरि तैसे हरीचे दास     | तुका 129            |                  |
|                              |                      | 9.394    | हरिना जन तो मुक्ति     | नमे                 | 9.469;           |
| स्वाद्वत्रं न तु             | गुबो 5.11.4          | 14.439   |                        | 14.141              | : 15.404         |
| स्वादुक्षद्मा यो वसतौ        | ऋसा ।.8.2            | 1.227;   | हरि-नामे जत पाप        | नाघो ४४५ 9.         | 354,356          |
|                              |                      | 10.349   | हरिने भजतां हजी        | नरसिंह महता         | 11.223           |
| स्वाध्याय-प्रवचने च          | तैति 5 2 अ           | 9: 17.11 | हरिनो मारग छे शूरानो   | प्रीतम 9.4          | 63,479;          |
| स्वाध्यायात् इष्टदेवता-      | योसू 2.44            | 1.705.   |                        | 16332               | : <b>20.</b> 295 |
|                              | 14                   | 1;7.345  | हरि-भक्ति-दान दिया     | नाघो ४४०            | 9353             |

| हरिर चरण नभजि नकरे                  | नाघो २७७                        | 9327                        | हृदयवृतीपुढां            | ज्ञाने ।3.441                |                |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| हरिर परम प्रियतम                    | नाघो २६९                        | 9.327                       |                          | <b>7.118</b> ; <b>9.</b> 203 | 3; 10.233      |
| हरि-हरा नाहीं भेद                   |                                 | 16.344                      | हृदयांत सेवा             | साने गुरुजी                  | 13.440         |
| हरि हरि बोला                        | एक 108                          | 10.456                      | हृदयामध्यें मी रामु      | ज्ञाने 9.60                  | 10.184         |
| हरिहि हरिता, बिधिहि                 | विन 75 9.                       | 177,408                     | हृदया हृदय येक           | ज्ञाने 18.1421               | 10.179         |
| हरे राम हरे राम                     | चैतन्य                          | 9.476                       | हृदयेन अपराजितः          | महाभारत                      | 18.311         |
| हवनें तोषले देव                     | नमो।                            | 12.126                      | हृदयेन अभ्यनुज्ञातः      |                              | 19.34          |
| हसत्यथो रोदिति                      | भासा 2.8                        | 6.155                       | हृदि सर्वस्य             | गी 13.17                     | 3.378          |
| हँसिवे जोग हँसें                    | तुरा बाल 9                      | 9.176                       | हृदेशेऽर्जुन तिछति       | गी 18.61                     | 3.411          |
| हस्तपादादिसंयुक्ता                  | महाभारत                         | 5.204;                      | हे अनंत कोटि             |                              | 19.188         |
| 3                                   |                                 | <b>12.</b> 122              | हे आम्हासी कानडे         | ज्ञानदेव                     | 10.202         |
| हस्तसंयतो                           | बुद्ध                           | 17.116                      | (हे) कृष्ण गोपीजनप्रिय   | महाभारत                      |                |
| हस्ते दात्रं चना                    | ऋसा 8.9.13                      | 15.22                       |                          | 549                          | 9; 17.252      |
| हाथ दिये कर दान रे                  | कबीर                            | 9.452                       | हे कृष्ण पुत्र-पत्नी-    | नाघो १०।                     | 9309-10        |
| हाथी चलत है                         | कबीर                            | 16.117                      | हे गोविंद राखो           | सूरदास                       | 19.459         |
| हारपलें आपणपें                      | ज्ञाने 18.400                   | 10.135                      | हेचि थोर भक्ति           | तुका ६४५                     | 11.267         |
| हिंसया दूयते चित्तम्                | विनोबा 12.3                     | 46; 19.36                   | हे चि भक्ति हें चि ज्ञान | ज्ञाभ 71                     | 3.176          |
| हिंसाय उन्मत पृथ्वी                 | रवींद्रनाथ                      | 12.185                      | हेंचि शूरत्वाचें अंग     | तुका 541                     | 9.206;         |
| हितभुक् मितभुक्                     | वाग्भट                          | 6.26                        |                          |                              | 11.268         |
| हिंदू पूजै देहुरा                   | नाम 16                          | 10.316                      | हेतु-रहित अनुराग         | विन 46                       | 9.154          |
| 0, 0,                               | ईश।ऽ                            | 2.300,                      | हें तों माझ्या अनुभवें   | तुका ४८।                     | 11.210         |
|                                     | 59; <b>7</b> 363; <b>14</b> .39 |                             | हे नम्रता के सम्राट      | गांधीजी                      | 12.386         |
| हिरण्यगर्भः समवर्तताय्रे            |                                 |                             | हे प्राण-प्रभु रघुपति    | नाघो ४५०                     | 9.355          |
| हिरा ठेवितां ऐरणीं                  | तुका ४७६                        |                             | हे भगवंत गुरु            | नाघो ७                       | 9.306          |
| 0-2                                 | -0.15                           | 19.491                      | हेरि अहरह तोमारि         | रवींद्रनाथ                   | 17.447         |
| हीरा तो गया तेरा<br>हीरा माणेक झवेर |                                 | 2; 19.464                   | हें लाभे न बोलतांही      | ज्ञानदेव                     | 10.162         |
| हारा माणक ज्ञवर<br>हुकमि रजाई चलणा  | माराषाइ<br>जपुजी ।              | <b>9.</b> 460 <b>5.</b> 16; | हेवन लाइज विध            | वर्ड्स्वर्थ                  | <b>12.</b> 216 |
| हुकाम रजाइ वराजा                    |                                 | 3, 16,334                   | हें विश्वचि माझें घर     | ज्ञाने 12.213                | 3.406;         |
| हुं करुं हुं करुं                   | नमे (आभ 10s                     |                             | 5.394                    | ; <b>10.</b> 164,172,2       | 30;19.436      |
| 9                                   | 13.217,431; 15                  |                             | हे हरि! कवन दोष          | विन 59                       | 9.159          |
| हुं तो जाणती हती                    | मीराबाई                         | 9.458;                      | है नीको मेरो देवता       | विन ४९                       | 9.17           |
| 9                                   |                                 | 8; 17.240                   | होई न बिषय बिराग         | तुरा बाल 14:                 | 9.176          |
| हुवल्लाहु अहदुन्                    | कुसा 14                         | 8.385                       | होईल तैसें बळ            | तुका 655                     | <b>13.</b> 168 |
| हृदयग्रंथेर् विच्छेदकरं             |                                 | 5.281;                      | हिया देयं, भिया देयं     | नैति 7                       | 15.85          |

# विनोबाजी की पदयात्रा के पड़ावों की सूचि

| नारीख गांव           | मील  | जिला       | । तारीख गांव     | मील | जिला           |
|----------------------|------|------------|------------------|-----|----------------|
| 8 मार्च 1951 वायगांव | 1 13 | वर्धा      | 19 तंगलपल्ली     |     | नलगोंडा        |
| 9 राळेगांव           | 17   | यवनमाल     | 20 सरवेल         |     |                |
| 10 सर्खीकृष्णपुर     | 14   | ) 1        | 21 वाविळापल्ली   | 13  | , ,            |
| 11 रुंझा             | 10   | , ,        | 2.2 सिवन्नागुडा  |     | , ,            |
| 12 पांढरकवड़ा        | 12   | 9 4        | 23 निरगल्लापल्ली | 11  | • •            |
| 13 पाटणबोरी          | 11   | , ,        | 24 नागिल्ला      |     | <br>महबूबनगर   |
| 14 अदिलाबाद          | 16   | अदिलाबाद   | 25 अजलाप्रम्     |     |                |
| 15 कौसल्यापुर        | 13   | 1 1        | 26 तुरपल्ली      | 12  | , ,<br>नलगोंडा |
| 16 मांडवी            | 11   | <b>)</b> 1 | 27 देवरकोंडा     |     |                |
| 17 तलमडगु            | 15   | , ,        | 28 निरडगोम       |     | ,,             |
| 18 गुडीहतनूर         | 11   | P 9        | 29 पेदाम्ंगल     |     | ,,             |
| 19 इच्छोडा           | 8    |            | 30 ओटकापल्ली     |     | , ,            |
| 20 निरडगोंडी         | 11   | , ,        | 1.5.51 चलकूर्ति  |     | , ,            |
| 21 गोपाल पेठ         | 13   | 3 3        | 2 राजावरम्       |     | 3 3            |
| 22 निर्मल            | 5    | , ,        | 3 विरलापल्ली     |     | , ,            |
| 23 सुवर्णपुर         | 8    | <b>3 9</b> | 4 वाडेपल्ली      |     | ,,             |
| 24 बालकोंडा          | 11   | निजामाबाद  | 5 पालखेड         |     | ,,             |
| 25 आरमूर             | 10   | P 1        | 6 चिल्लेपल्ली    |     | , ,            |
| 26 निजामाबाद         | 17   | 7 1        | 7 मिरियालगुडा    |     | ,,             |
| 27 डिचपल्ली          | 10   | <b>)</b> 1 | 8 कामारेड्डीगुडा |     | , ,            |
| 28 कलवरल             | 11   | 11         | 9 राजपेठ         |     | , ,            |
| 29 कामारेड्डी        | 11   | , ,        | 10 नलगोंडा       |     | , ,            |
| 30 रामायम् पेठ       | 17   | मेड़क      | 11 पज्जोर        |     | , ,            |
| 31 वडियारम्          | 9    | P 1        | 12 चरकूपल्ली     |     | , ,            |
| 1.4.51 तूपरान        | 8    | 9 9        | 13 सूर्यपेठ      |     | p 3            |
| 2 कोचारम्            | 8    | <b>9</b> 1 | 14 चंदुपाटला     |     | , ,            |
| 3 मेडचल              | 8    | हैदराबाद   | 15 नायकम्गुडा    |     | वरंगल          |
| 4 बोलारम             | 7    | 1 1        | 16 मेडपल्ली      | 14  | 9 9            |
| 5 सिकंदराबाद         | 7    | 1 0        | 17 चिरुमाधवरम्   |     | <b>)</b> )     |
| 6 हैदराबाद           | 5    | 1 1        | 18 कान्हापुरम्   | 10  | , ,            |
| 7 से 14 शिवरामपल्ली  | 5    | 11         | 19 कोदनूर        |     | <b>*</b> *     |

| 24  | बलपाला           | 13  | वरंगल      | 19 छिंदवाडा   | 15 | छिंदवाड़ा  |
|-----|------------------|-----|------------|---------------|----|------------|
| 25  | महबूबाबाद        |     | , ,        | 20 सिंगोड़ी   | 13 | 3 7        |
| 26  | मुकपाल           | 12  | , ,        | 21 अमरवाड़ा   | 12 | 3 7        |
| 27  | कल्लाडी          | 13  | <b>)</b> ) | 22 सुरलाखापा  | 13 | 1 1        |
| 28- | 29 गविचिराला     |     | , ,        | 23 हरई        | 14 | 7 7        |
| 30  | यल्कातूर्ति      |     | करीमनगर    | 24 कुंडाली    | 12 |            |
| 31  | हुजूराबाद        | 8   | , ,        | 25 नरसिंहपुर  | 16 |            |
| 1.6 | .51 जम्मीकुंठा   |     | 2 1        | 26 करेली      | 13 |            |
| 2   | पोतकापल्ली       |     | p 1        | 27 बरमान      | 14 |            |
| 3   | कोलनूर           |     | p          | 28 तितरपानी   | 14 |            |
| 4   | पदोपल्ली         |     | 9 9        | 29 देवरी      | 13 |            |
| 5   | इसमपेठ           | 14  | , ,        | 30 गौरझामर    | 14 |            |
| 6-  | 8 मंचेरिआल       |     | अदिलाबाद   | 1.10.51 सुरखी | 10 | सागर       |
| 9   | बेलमपल्ली        | 15  | , ,        | 2-3 सागर      | 18 | P 9        |
| 10  | रेबना            | 15  | , ,        | 4 मेहेर       | 13 | ) )        |
| 11  | आसफाबाद          |     | . ,        | 5 रजवांस      | 13 | , ,        |
| 12  | बांकडी           |     | , ,        | 6 मालथोन      | 12 | झांसी      |
| 13  | देवड़ा           |     | , ,        | 7 विरधा       | 18 | * *        |
| 14  | राजुरा           |     | , ,        | 8 ललितपुर     | 12 | , ,        |
| 15  | बल्लारपुर        |     | चांदा      | 9 खिंतवास     | 12 | , ,        |
| 16  | चांदा            |     | , ,        | 10 महरौनी     | 12 | टीकमगढ़    |
| 17  | तडाली            |     | , ,        | 11 टीकमगढ़    | 13 | , ,        |
| 18  | भांदक            |     | , ,        | 12 कुराई      | 14 | , ,        |
| 19  | चंदनखेडा         | 15  | , ,        | 13 जेवरां     | 12 | • •        |
| 20  | शेगांव           |     | , ,        | 14 पृथ्वीपुर  | 11 | 9 9        |
| 21  | वरोडा            |     | , ,        | 15 निवाड़ी    | 12 | झांसी      |
| 22  | मांगली           |     | , ,        | 16 चिरगांव    | 18 | 2 2        |
| 23  | नांदुर           |     | , ,        | 17 बड़ागांव   | 9  | , ,        |
| 24  | हिंगनघाट         |     | वर्धा      | 18 झांसी      | 11 | , ,        |
| 25  | येसंबा           |     | , ,        | 19 दतिया      | 18 | <b>*</b> * |
| 26  | सेवाय्राम        |     | ,,         | 20 उपराया     | 10 |            |
| 27. | .6 से 11.9.51 पर | धाम | 1)         | 21 डबरा       | 14 |            |
| 12  |                  | 14  | , ,        | 22 जौरासी     | 14 |            |
| 13  | गुमगांव          | 20  | नागपुर     | 23 लष्कर      | 14 |            |
| 14  | नागपुर           | 10  | , ,        | 24 बामोर      | 13 |            |

## पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 29   | आग्रा               | 9    | आग्रा      | 18  | नगीना        | 16 | विजनौर     |
|------|---------------------|------|------------|-----|--------------|----|------------|
| 30   | रणकुना              | 14   |            | 19  | धामपुर       | 12 | 1 1        |
| 31   | बरारी               | 14   |            | 20  | रतनगढ़       | 18 | 0 6        |
| 1-2. | .11.51 मथ्रा        | 11   |            | 21  | चुचैला       | 10 | मुरादाबाद  |
| 3    | सोनई                | 13   |            | 22  | गजरौला       | 12 | 9 9        |
| 4    | हाथरस               | 11   |            | 23  | अमरोहा       | 13 | p p        |
| 5    | सासनी               | 7    |            | 24  | चुहड़भर      | 12 | 9 0        |
| 6    | अलीगढ़              | 14   | अलीगड़     | 25  | मुरादाबाद    | 13 | p 1        |
| 7    | गभाना               | 13   |            | 26- | 27 रामपुर    | 16 | रामपुर     |
| 8    | खुर्जा              | 17   |            | 28  | स्वार        | 15 | <b>3</b> P |
| 9    | ब्लंदशहर            | 11   |            | 29  | काशीपुर      | 16 | नैनीताल    |
| 10   | सिकंदराबाद          | 11   |            | 30  | बाजपुर       | 13 | <b>9</b>   |
| 11   | दादरी               | 13   |            | 31  | कालाडूंगी    | 15 | 3 *        |
| 12   | गाजियाबाद           | 14   |            | 1.1 | .52 हल्दवानी | 13 | • •        |
| 13   | से 23 दिल्ली (राजघा | E)14 |            | 2   | लालकुआं      | 10 | 9 9        |
| 24   | सिरोली              | 13   | मेरठ       | 3   | कीछा         | 10 | , ,        |
| 25   | डौला                | 13   | <b>9</b> J | 4   | बहेड़ी       | 11 | बरेली      |
| 26   | जानी                | 13   | , ,        | 5   | चमरोआ        | 12 | 1 3        |
| 27   | खरखौंदा             | 17   | 2 2        | 6   | नवाबगंज      | 15 | , ,        |
| 28   | मेरठ                | 12   | 1 2        | 7   | पीलीभींत     | 14 | पीलीभींत   |
| 29   | सरधना               | 14   | , ,        | 8   | कल्याणपुर    | 7  | 9 1        |
| 30   | खतौली               | 14   | मुजफ्फरनगर | 9   | माधवटांडा    | 15 | • •        |
| 1.1  | 2.51 मुजफ्फरनगर     | 16   | , ,        | 10  | घुंघचाई      | 15 | ,,         |
| 2    | देवबंद              | 17   | सहारनपुर   | 11  | देवरिया      | 11 | 1 )        |
| 3    | कोटा                | 17   | , ,        | 12  | बिसलपुर      | 11 | 11         |
| 4    | सहारनपुर            | 9    | 9 9        | 13  | बुधौली       | 11 | बरेली      |
| 5    | बेहट                | 16   | 2 0        | 14  | फरीदपुर      | 10 | , ,        |
| 6    | बादशाहीबाग          | 12   | , ,        | 15  | बरेली        | 13 | , ,        |
| 7    | टिमली               | 8    | देहरादून   | 16  | बल्लिया      | 13 | 9 9        |
| 8    | कालसी               | 17   | , ,        | 17  | आंवला        | 11 | <b>)</b> 1 |
| 9    | भाऊवाला             | 15   | , ,        | 18  | कुंवरगांव    | 11 | ,,         |
| 10   | देहरादून            | 16   | , ,        | 19  | बदायूं       | 10 | बदायूं     |
| 11   | डोईवाला             | 12   | 1 1        | 20  | उझानी        | 9  | P +        |
| 12   | ऋषीकेश              | 16   | . ,        | 21  | नगरिया       | 13 | 1.2        |
| 13   | हरिद्वार            | 15   | सहारनपुर   | 22  | कासगंज       | 13 | एटा        |
|      |                     |      |            |     |              | _  |            |

| 27   | कुरावली          | 11 | मैनपुरी    | 6   | पिपरा               | 15 | गोंडा                |
|------|------------------|----|------------|-----|---------------------|----|----------------------|
| 28   | मैनपुरी          | 14 | ,,         | 7   | इटईरामपुर           | 16 | ,,                   |
| 29   |                  | 17 | इटावा      | 8   | मसिकनवां            | 17 | , ,                  |
| 30   | इटावा            | 16 | , ,        | 9   | बभनान               | 10 | बस्ती                |
| 31   | बरालोकपुर        | 15 | • •        | 10  | 5.5                 | 10 |                      |
| 1.2  | 2.52 किशनी       | 9  | मैनपुरी    | 11  | बस्ती               | 11 | 9 P                  |
| 2    | बेबर             | 14 | ,,         | 12  | 4 -                 | 17 | <b>9</b> 0           |
| 3    | मृहमदाबाद        | 11 | फर्रुखाबाद | 13  |                     | 14 | 9 7                  |
| 4    | फर्रुखाबाद       | 13 | , 1        | 14  |                     | 17 | गोरखपुर              |
| 5    | कमालगंज          | 11 | <b>)</b> 5 | 15  |                     | 8  |                      |
| 6    | खसौरा            | 12 | हरदोई      | 16  | पीपीगंज             | 12 | , ,                  |
| 7    | दुर्गागंज        | 16 | , ,        |     | -18 गारखपुर (लर्च्छ |    | 3 ,,                 |
| 8    | हरदोई            | 16 | , ,        | 19  | 1 0 1               | 16 |                      |
| 9    | सकाहा            | 11 | 1 )        | 20  | देवरिया             | 16 | , ,<br>देवरिया       |
| 10   | शहाबाद           | 11 | , ,        | 21  | गडेर                | 7  |                      |
| 11   | सहरामऊ (दक्षिणी) | 7  | शहाजहांपुर | 22  | बरहज                | 10 | P P                  |
| 12   | शहाजहांपुर       | 12 | ,,         | 23  | घोसी                | 21 | ः<br>आजमगढ           |
| 13   | कोरोकुंइयां      | 10 | 1 9        | 24  | दोहरीघाट            | 13 | •                    |
| 14   | पवांया           | 6  | ,,         | 25  | जियानपुर            | 16 | <b>)</b> )           |
| 15   | खुटार            | 14 | ,,         | 26  | आजमगढ़              | 12 | 9 9                  |
| 16   | मैलानी           | 12 | लखीमपुर    | 27  | मुहमदाबाद           | 15 | 9 9                  |
| 17   | छत्तीपुर         | 16 | ,,         | 28  | मऊ                  | 13 | P 9                  |
| 18   | गोलागोकर्णनाथ    | 8  | ,,         | 29  | बिलौंझा             | 13 | बलिया                |
| 19   | कैम्हरा          | 13 | , ,        | 30  | सीयर                | 15 |                      |
| 20   | लखीमपुर          | 10 | , ,        | 31  | नगरा                | 13 | , ,                  |
| 21   | हरगांव           | 13 | सीतापुर    | 1.4 | .52 रतसंड           | 14 | ,,                   |
| 22   | सीतापुर          | 13 | ,,         | 2   | बलिया               | 14 | ,,                   |
| 23   | परसेंडी          | 14 | , ,        | 3   | चितबडागांव          | 11 | , ,                  |
| 24   | बिसवां           | 14 | ,,         | 4   | नरही                | 7  | ''<br>गाजीपुर        |
| 25   | रेऊसा            | 14 | 2 1        | 5   | कोटवानारायणपुर      | 11 | ,,                   |
| 26   | कोलैला           | 12 | बहराइच     | 6   | मुहमदाबाद           | 13 | , ,                  |
| 27   | रमपुरवां         | 8  | <b>)</b> ) | 7   | गाजीपुर             | 13 | , ,                  |
| 28   | बहराइच           | 13 | , ,        | 8   | नंदगंज<br>नंदगंज    | 13 | , ,                  |
| 29   | गिलौला           | 13 | ,,         | 9   | सैदपुर              | 11 | ,,                   |
| 1.3. | .52 इकौना        | 11 | ) )        | 10  | बल्आ                | 11 | न नाराणसी<br>वाराणसी |
| 2    | श्रावस्ती        | Q  | गोंटा      | 1.1 |                     |    | 11.74 . 1.711        |

# पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 22  | मड़ियाहू      | 9  | जोनपुर     | 2   | शिवरामपुर       | 12       | बांदा      |
|-----|---------------|----|------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 23  | जौनपुर        | 14 | , ,        | 3   | पहाड़ी          | 14       | , ,        |
| 24  | गोराबादशाहपुर | 9  | 9 9        | 4   | राजापुर         | 12       | * *        |
| 25  | मेहेरवां      | 13 | 9 9        | 5   | सरधुवा          | 7        | , ,        |
| 26  | शाहगंज        | 14 | , ,        | 6   | कमासीन          | 13       | • •        |
| 27  | सुरहुरपुर     | 14 | फेजाबाद    | 7   | किशुनपुर        | 12       | फनेहपुर    |
| 28  | अकबरपुर       | 16 | ) )        | 8   | खागा            | 10       | <b>)</b> ) |
| 29  | गुसाईंगंज     | 15 | 9 9        | 9   | बहरामपुर        | 11       | <b>,</b> 1 |
| 30  | पूरा बाजार    | 13 | , ,        | 10  | फनेहपुर         | 12       | . ,        |
| 1.5 | .52 फैजाबाद   | 13 | , ,        | 11  | मोजमाबाद        | 13       | <b>,</b> , |
| 2   | सुचितागंज     | 12 | , ,        | 12  | लालगंज          | 12       | रायबरेली   |
| 3   | श्जागंज       | 17 | बाराबंकी   | 13  | अटौरा बुजुर्ग   | 9        | 9 9        |
| 4   | दर्याबाद      | 14 | . ,        | 14  | रायबरेली        | 10       | 3-3        |
| 5   | सफ्दरगंज      | 14 | 9.0        | 15  | टेकारी          | 10       | P 1        |
| 6   | बाराबंकी      | 12 | , ,        | 16  | जायस            | 15       | 9 0        |
| 7   | चिनहट         | 11 | लखनऊ       | 17  | गौरीगंज         | 10       | सुलनानपुर  |
| 8-9 | लखनऊ          | 9  | 1 1        | 18  | अमेठी           | 10       | p >        |
| 10  | बंथरा         | 14 | <b>)</b> ) | 19  | धम्मोर          | 10       | , ,        |
| 11  | नवाबगंज       | 12 | उन्नाव     | 20  | सुलतानपुर       | 11       | 1 1        |
| 12  | उन्नाव        | 13 | , ,        | 21  | त्रिसुण्डी      | 12       | 3 9        |
| 13  | -14 कानपुर    | 11 | कानपुर     | 22  | प्रतापगढ़       | 14       | प्रतापगढ़  |
| 15  | 3: 0          | 14 | 11         | 23  | छेत्रपालगढ़     | 16       | 9 7        |
| 16  | बारा          | 11 | , ,        | 24  | शिवगढ़          | 12       | इलाहाबाद   |
| 17  | डींग          | 10 | , ,        | 25  | इलाहाबाद        | 13       | * *        |
| 18  | पुखरांया      | 5  | 1 2        | 26  | करछना           | 16       | 9 9        |
| 19  | काल्पी        | 9  | जालौन      | 27  | मेजारोड         | 12       | 9 9        |
| 20  | आटा           | 12 | , ,        | 28  | बामपुर          | 13       | , ,        |
| 21  | ओरइ           | 11 | ,,         | 29  | विजयपुर         | 12       | मिर्जापुर  |
| 22  | डकोर          | 11 | , ,        | 30  | मिर्जापुर       | 16       | 9 9        |
| 23  | इटैलिया       | 14 | हमीरपुर    | 1.7 | 7.52 मोहनपुर    | 10       | <b>,</b> 1 |
| 24  | राठ           | 14 | , ,        | 2   | चुनार           | 14       |            |
| 25  | पनवाड़ी       | 13 | , ,        | 3   | शेरपुर          | 10       | 1 9        |
| 26  | कुलपहाड़      | 14 | , ,        | 4.  | 7 से11.9.52 वार | राणसी 13 | वाराणसी    |
| 27  | 3             | 13 | , ,        | 12  | मुगलसराय        | 10       | , ,        |
| 28  | कबरई          | 12 | , ,        | 13  | सैयदराजा        |          | 9 9        |

| 18  | डेहरी      | 15 | शाहाबाद    | 30 बेला          | 7  | गया        |
|-----|------------|----|------------|------------------|----|------------|
| 19  | नासरीगंज   | 16 | , ,        | 31 टेकारी        | 9  | , ,        |
| 20  | विक्रमगंज  | 13 |            | 1.11.52 राजप्र   | 9  | , ,        |
| 21  | नावानगर    | 12 | , ,        | 2 गया            | 8  | 2 9        |
| 22  | इटारही     | 12 | , ,        | 3 बोधगया         | 7  | 2 2        |
| 23  | -24 बक्सर  | 8  | , ,        | 4 शर्मा          | 14 |            |
| 25  | डुमरांव    | 10 | 3 3        | 5 अमारुत         | 11 | , ,        |
| 26  | ब्रह्मपुर  | 11 | , ,        | 6 शेरघाटी        | 10 | , ,        |
| 27  | बिहिया     | 12 | * *        | 7 आमसा           | 10 | 1 1        |
| 28  | धमरा       | 10 | , ,        | 8 रानीगंज        | 10 | , ,        |
| 29  | आरा        | 9  | 1 1        | 9 देव            | 10 | , ,        |
| 30  | अखगांव     | 10 | , ,        | 10 औरंगाबाद      | 8  | 1 9        |
| 1.1 | 0.52 वागा  | 9  | , ,        | 11 अंबा          | 10 | , ,        |
| 2   | पालीगंज    | 8  | पटना       | 12 बभंडी         | 10 | पलामू      |
| 3   | विक्रम     | 9  | , ,        | 13 छतरपुर        | 10 | ,,         |
| 4   | बिहटा      | 8  | , ,        | 14 नावा          | 11 | , ,        |
| 5   | मनेर       | 7  | <b>3</b> 9 | 15 रजहारा        | 10 | , ,        |
| 6   | छपरा       | 18 | सारन       | 16 डाल्टेनगंज    | 11 | , ,        |
| 7   | माझी       | 8  | , ,        | 17 लेस्लीगंज     | 11 | <b>*</b> 1 |
| 8   | एकमा       | 8  | , ,        | 18 सतबरवा        | 10 | , ,        |
| 9   | महराजगंज   | 10 | , ,        | 19 मनीका         | 9  | ,,         |
| 10  | सिवान      | 10 | ,,         | 20 लातेहार       | 13 | 2 2        |
| 11  | मीरगंज     | 10 | * 1        | 21 सासन          | 11 | , ,        |
| 12  | बडहरिया    | 9  | ,,         | 22 चंदवा         | 6  | ,,         |
| 13  | गोपालगंज   | 10 | , ,        | 23 बड़की चांपी   | 11 | रांची      |
| 14  | बरौली      | 10 | 1 )        | 24 लोहरदग्गा     | 10 | , ,        |
| 15  | गोरियाकोठी | 10 | 7 2        | 25 कुरु          | 11 | , ,        |
| 16  | बसंतपुर    | 9  | , ,        | 26 ओपा           | 10 | , ,        |
| 17  | मसरख       | 9  | , ,        | 27 मांडर         | 9  | , ,        |
| 18  | देवरिया    | 9  | p )        | 28 रातु          | 9  | , ,        |
| 19  | अमनौर      | 10 | , ,        | 29 रांची         | 7  | 1 1        |
| 20  | परसा       | 9  | , ,        | 30 तिरिल         | 7  | 3 9        |
| 21  | शीलपुर     | 9  | , ,        | 1.12.52 कालामाटी | 10 | 9 9        |
| 22  | सोनपुर     | 10 |            | 2 खूंटी          | 10 | 9 1        |
| 23- | 25 पटना    | 5  | पटना       | 3 मूरहू          | 10 | 9 9        |

#### पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 8   | चक्रधरपुर     | 6        | सिहभूमि    | 12  | कोड़रमा         | 8  | हजारीबाग   |
|-----|---------------|----------|------------|-----|-----------------|----|------------|
| 9   | खूंटपानी      | 8        | 1 1        | 13  | दिवौर           | 12 | , ,        |
| 10  | चाईबासा       | 8        | , 1        | 14  | रजौली           | 8  | गया        |
| 11  | सरायकेला      | 14       | , ,        | 15  | अकबरपुर         | 7  | • •        |
| 12  | कालावेरा      | 10       |            | 16  | नवादा           | 9  | , ,        |
| 13  | जमशेदपुर      | 12       | 11         | 17  | मंडरा           | 9  | , ,        |
| 14  | कांडरवेरा     | 11       | मानभूमि    | 18  | फुलडीहा         | 9  | 1.1        |
| 15. | 12 से 11.3.53 | चांडिल १ | <b>)</b> • | 19  | कौआकौल          | 9  | * 1        |
| 12  | नीमडी         | 7        | 9 9        | 20  | गुलनी           | 9  | * *        |
| 13  | मालती         | 6        | 9 9        | 21  | पकरीबरांवा      | 10 | , ,        |
| 14  | बलरामपुर      | 7        | 9 9        | 22  | वारसलीगंज       | 9  | <b>»</b> • |
| 15  | बड़ा उरमा     | 7        | , ,        | 23  | ओढ़नपुर         | 10 | , ,        |
| 16  | कांटाडीह      | 7        | • •        | 24  | नादिरगंज        | 10 | 1 7        |
| 17  | पुरुलिया      | 10       | , ,        | 25  | हिसुआ           | 10 | , ,        |
| 18  | लागदा         | 4        | * *        | 26  | खनवां           | 7  | , ,        |
| 19  | सिंदरी        | 7        | 1 )        | 27  | सिरदला          | 7  |            |
| 20  | गढ़जयपुर      | 8        | , ,        | 28  | फतेहपुर         | 14 | , ,        |
| 21  | बेगुन कोदर    | 9        | . ,        | 29  | तरवां           | 11 | 7 7        |
| 22  | झालदा         | 7        | , ,        | 30  | मीरगंज          | 7  | ,,         |
| 23  | महतो मारा     | 8        | 9 9        | 1.5 | .53 भिंडस       | 8  | , ,        |
| 24  | वोरलंगा       | 10       | हजारीबाग   | 2-3 | गया             | 7  | 1 9        |
| 25  | गोला          | 8        | , ,        | 4   | चेरकी           | 11 | 7 3        |
| 26  | पेटरवार       | 10       | • •        | 5   | गुरुआ           | 9  | , ,        |
| 27  | टेबु          | 8        | ,,         | 6   | बालासोत         | 9  | , ,        |
| 28  | गोमिया        | 6        |            | 7   | भलुहार          | 7  | b 9        |
| 29  | बेरमो         | 10       | , ,        | 8   | इमामगंज         | 6  | , ,        |
| 30  | चपरी          | 9        | , ,        | 9   | मैंगरा          | 6  | 9 9        |
| 31  | खुंटहा        | 10       | • •        | 10  | बिकोपुर         | 7  | 2.2        |
| 1.4 | .53 डुमरी     | 10       | , ,        | 11  | चक              | 11 | पलामू      |
| 2   | छछंदो         | 10       | , ,        | 12  | मनातु           | 7  | 7 7        |
| 3   | कठवारा        | 9        | • •        | 13  | सिलदिलिया       | 14 | , ,        |
| 4   | गिरिडीह       | 10       | , ,        | 14  | करार            | 7  | <b>)</b> ) |
| 5   | घर चांची      | 12       | 1.1        | 15  | नरहसी           | 12 | , ,        |
| 6   | मिर्जागंज     | 10       | 9 9        | 16  | <b>किशुनपुर</b> | 8  | * *        |
| 7   | कादंबरी       | 9        | 1.3        | 17  | लामीपतरा        | 10 | 1 1        |

| 22 विशुनपुरा         | 8  | पलामू         | 13  | रामगढ़       | 13 | हजारीबाग   |
|----------------------|----|---------------|-----|--------------|----|------------|
| 23-27 नगर उटारी      | 10 | 1 2           | 14  | कुज्जू       | 7  | , ,        |
| 28 रंका              | 44 | • ;           | 15  | मांडू        | 6  | , ,        |
| 29-31 डाल्टेनगंज     | 33 | 1 *           | 16  | चरही         | 6  | , ,        |
| 1.6.53 कौड़िया सूईया | 4  | * *           | 17  | मोरागी       | 6  | , ,        |
| 2 केथकी              | 5  | , ,           | 18  | हजारीबाग     | 9  | 11         |
| 3 पोखरी              | 5  | P 9           | 19  | वोंगा        | 6  | , ,        |
| 4 बरवाडीह            | 8  | <b>)</b> )    | 20  | इचाक         | 4  | 1 1        |
| ५ छिपादोहर           | 8  | <b>y</b> 9    | 21  | दाउजीनगर     | 7  | 5 4        |
| 6 मुन्डू             | 8  | 1 1           | 22  | पदमा         | 5  | <b>5</b> I |
| 7 गारु               | 6  | , ,           | 23  | खुराहर       | 7  | , ,        |
| 8 मारोमार            | 7  | 1 +           | 24  | बरही         | 3  | , ,        |
| 9 वोरसाल             | 7  | 1 1           | 25  | पांडेवारा    | 6  | 1)         |
| 10 अकसी              | 8  | , ,           | 26  | वूडी         | 6  | , ,        |
| 11 महुआडाड           | 8  | , ,           | 27  | चौपारन       | 6  | 1 )        |
| 12 वराही             | 8  | , ,           | 28  | दनुवा        | 7  | , ,        |
| 13-14 नेतरहाट        | 8  | , ,           | 29  | काहूदाग      | 7  | गया        |
| 15 सालेमनावा टोली    | 8  | रांची         | 30  | भदेया        | 6  | , ,        |
| 16 बिसुनपुर          | 7  | , ,           | 31  | डोभी         | 6  | , ,        |
| 17 आदर               | 9  | , ,           | 1.8 | .53 सहदेवखाप | 6  | , ,        |
| 18 घाघरा             | 6  | 1)            | 2   | बोधगया       | 6  | , ,        |
| 19 टोटो              | 11 | , ,           | 3-4 | गया          | 7  |            |
| 20 गुमला             | 7  | <b>&gt; 1</b> | 5   | सादीपुर      | 6  | , ,        |
| 21 बधिमा             | 7  | <b>)</b> )    | 6   | सरैया        | 4  | , ,        |
| 22 पालकोट            | 8  | . ,           | 7   | खिजिरसराय    | 5  | , ,        |
| 23 सेमरा             | 7  | , ,           | 8   | बनवरिया      | 4  | , ,        |
| 24 गुमला             | 8  | * *           | 9   | हुलासगंज     | 6  | , ,        |
| 25 खोरा              | 8  | , ,           | 10  | इसलामपुर     | 7  | पटना       |
| 26 नागफेरी           | 7  | , ,           | 11  | एकंगरसराय    | 5  | , ,        |
| 27 सिंसई             | 9  | . ,           | 12  | हिलसा        | 5  | , ,        |
| 28 भरमो              | 8  | , ,           | 13  | भतहर         | 6  | ) )        |
| 29 बेड़ों            | 9  | ,,            | 14  | नूरसराय      | 6  | ,,         |
| 30 नगड़ी             | 8  | • 9           | 15  | सलेमपुर      | 6  | , ,        |
| 1.7.53 से 7.7 रांची  | 9  | P 0           | 16  | बिहारशरीफ    | 3  | 9 9        |
| 8 बूटी               | 5  | P 9           | 17  | नालंदा       | 5  | , ,        |

# पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 22 माउर            | 2             | मुंगेर     | 4   | सवौर               | 6  | भागलपुर      |
|--------------------|---------------|------------|-----|--------------------|----|--------------|
| 23 फरीदपुर         | 5             |            | 5   | भागलपुर            | 8  | , ,          |
| 24 शेखपुरा         | 7             | <b>9</b> 0 | 6   | कजरेली             | 8  | , ,          |
| 25 कैथमा           | 7             | , ,        | 7   | अमरपुर, डुमरांत्रा | 8  | , ,          |
| 26 चेबारा          | 5             | , ,        | 8   | मेढियानाथ          | 9  | , ,          |
| 27 नुरही           | 6             | • •        | 9   | शाहकुण्ड           | 8  | <b>5</b> 4   |
| 28 सिकंदरा         | 5             | , ,        | 10  | अकबरनगर            | 9  | F 7          |
| 29 महादेव सिमरिया  | 5             | , ,        | 11  | सुलतानगंज          | 9  | 7 3          |
| ३० जमुई            | 6             | , ,        | 12  | असरगंज             | 8  | मुंगेर       |
| 31 मलेपुर          | 5             | , ,        | 13  | तारापुर            | 12 | , ,          |
| 1.9.53 बरहट        | 3             | 9 0        | 14  | गौंगाई             | 10 | 9 1          |
| 2-5 खादीग्राम      | 6             | 9 9        | 15  | संग्रामपुर         | 4  | , ,          |
| 6 कटौना            | 6             | 9 9        | 16  | मिल्की             | 9  | ,,           |
| 7 परसंडा           | 7             | 1 9        | 17  | खड़गपुर            | 7  | , ,          |
| 8 केशेपुर          | 4             | , ,        | 18  | वृंदावनगालीमपुर    | 7  | 9 P          |
| 9 झाझा             | 5             | , ,        | 19  | वरियारपुर          | 5  | , ,          |
| 10 सोनो            | 7             | , ,        | 20- | 21 मुंगेर          | 10 | , ,          |
| 11 वटिया           | 7             | , ,        | 22  | जमालपुर            | 6  | , ,          |
| 12 वामदह           | 7             | , ,        | 23  | शिवकुणु            | 9  | 2 2          |
| 13 चकाई            | 5             | ,,         | 24  | अमरपुर             | 6  | , ,          |
| 14 किया जोरी       | 6             | , ,        | 2.5 | सूर्यगढ़ा          | 7  | , ,          |
| 15 पुनासी          | 8 संथाल परगना |            | 26  | रामचंद्रपुर        | 6  | , ,          |
| 16 रोहिणी          | 10            | , ,        | 27  | लखीसराय            | 6  | ,,           |
| 17 चंदाडीह         | 8             | , ,        | 28  | बड़िहया            | 10 | ,,           |
| 18-19 देवघर        | 9             | , ,        | 29  | मोकामा             | 10 | पटना         |
| 20 पारडीह चनन      | 7             | भागलपुर    | 30  | तेघरा              | 4  | उत्तर मुंगेर |
| 21 इनारा वरन       | 7             | 1)         | 31  | बिहट               | 8  | > 9          |
| 22 कटोरिया         | 7             | ,,         | 1.1 | 1.53 बेगूसराय      | 7  | , ,          |
| 23 करझौंसा         | 6             | ,,         | 2   | मझौल               | 10 | , ,          |
| 24 जमदाहा          | 7             | , ,        | 3   | शकरपुरा            | 10 | 9 3          |
| 25 जवरा            | 7             | , ,        | 4   | गंगौर              | 8  | , ,          |
| 26 मंदार विद्यापीठ | 8             | 1 9        | 5   | खगड़िया            | 8  | 9 9          |
| 27 वाराहाट         | 7             | 1 1        | 6   | मानसी              | 5  | 1 >          |
| 28 वांका           | 8             | 2 2        | 7   | गोगरी              | 11 | , ,          |
| 29 पुनिसया         | 7             | * *        | 8   | नया गांव           | 8  | <b>)</b> 1   |

| 13  | सदैपुर        | 8  | उ. भागलपुर | 23  | झंझारपुर       | 10 | दरभंगा        |
|-----|---------------|----|------------|-----|----------------|----|---------------|
| 14  | कहलगांव       | 5  | , ,        | 24  | कोईलख          | 10 | , ,           |
| 15  | इशीपुर        | 11 | , ,        | 25  | मधुबनी         | 10 | 1 1           |
| 16  | शेरमारी बाजार | 7  | , ,        | 26  | मकरमपुर        | 10 | , ,           |
| 17  | कामतटोला      | 8  | , ,        | 27  | नेहरा          | 10 | , ,           |
| 18  | रानी दियरा    | 5  | c 9 9      | 28  | सोनकी          | 12 |               |
| 19  | कुरसैला       | 6  | पूर्णिया   | 29  | दरभंगा         | 8  | , ,           |
| 20  | टीकापट्टी     | 7  | ( ) )      | 30  | सिंहवारा       | 13 | , ,           |
| 21  | ब्रह्मज्ञानी  | 8  | , ,        | 31  | धनौर           | 10 | मुजफ्फरपुर    |
| 22  | विष्नेपुर     | 8  | 4 1        | 1.1 | .54 उनसर       | 8  | "             |
| 23  | धमदाहा        | 5  | , ,        | 2   | सिमरा          | 10 | , ,           |
| 24  | वरेटा         | 12 | , ,        | 3   | मुजफ्फरपुर     | 15 | , ,           |
| 25  | कामाख्यास्थान | 10 | , ,        | 4   | भटौना          | 10 | , ,           |
| 26  | काझा          | 6  | , ,        | 5   | सरैय्या        | 9  | ,,            |
| 27- | 28 पूर्णिया   | 9  | , ,        | 6   | लालगंज         | 14 | , ,           |
| 29  | कसवा          | 9  | , ,        | 7   | भगवानपुर       | 11 | , ,           |
| 30  | जलालगढ़       | 7  | , ,        | 8   | कन्हौली        | 6  | , ,           |
| 1.1 | 2.53 वागनगर   | 7  | , ,        | 9   | हाजीपुर        | 12 | , ,           |
| 2   | अररिया        | 8  | ,,         | 10- | -12 पटना       | 5  | पटना          |
| 3   | छतियौना       | 7  | ,,         | 13  | फतहपुर         | 11 | 71.0          |
| 4   | रानीगंज       | 8  | , ,        | 14  | फतुहां         | 9  | , ,           |
| 5   | भटगावां       | 8  | , ,        | 15  | खुशरूपुर       | 6  | . ,           |
| 6   | जानकीनगर      | 9  | ,,         | 16  | बिख्तयारपुर    | 9  | ,,            |
| 7   | मुरलीगंज      | 8  | सहरसा      | 17  | बाढ़           | 10 | 2.3           |
| 8   | वभनगामा       | 8  | , ,        | 18  | सकसोहरा        | 7  | ,,            |
| 9   | किशुनगंज      | 8  | , ,        | 19  | हरनौत          | 10 | , ,           |
| 10  | आलमनगर        | 12 | ,,         | 20  | चंड़ी          | 12 | , ,           |
| 11  | शाहजादपुर     | 9  | , ,        | 21  | नगरनौसा        | 5  | , ,           |
| 12  | बङ्गांव       | 9  | , ,        | 22  | सिगियावां      | 7  | 1 1           |
| 13  | पतरघट         | 7  | , ,        | 23  | वीर            | 9  | <b>&gt;</b> 1 |
| 14  | मधेपुरा       | 8  | , ,        | 24  | केउरा हॉल्ट    | 8  | 9 9           |
| 15  | श्री नगर      | 12 | , ,        | 25  | कियावां        | 8  | 1 1           |
| 16  | सहरसा         | 12 | , ,        | 26  | नौवतपुर        | 9  | 3 0           |
| 17  | चंद्रायण      | 5  | , ,        | 27  | ऐन खां सिंघारा | 10 | 9 9           |
| 18  | सुखपुर        | 10 | , ,        | 28  | सेहरा          | 8  | , ,           |
|     | ~             |    |            |     |                |    |               |

| 2   | कुर्था      | 7  | गया   | 19  | दूवा         | 5  | गया           |
|-----|-------------|----|-------|-----|--------------|----|---------------|
| 3   | लारी        | 6  | , ,   | 20  | वरवां        | 7  | , ,           |
| 4   | मउ          | 10 | , ,   | 21  | पूना         | 8  | , ,           |
| 5   | खटांगी      | 7  | ,,    | 22  | पड़रिया      | 7  | • •           |
| 6   | तुरुकतेलपा  | 6  | ,,    | 23  | बसाढ़ी       | 6  | , ,           |
| 7   | देवकुंड     | 8  | ,,    | 24  | जानी विगहा   | 7  | , ,           |
| 8   | शहरतेलपा    | 5  | , ,   | 25  | इसरवें       | 7  | <b>&gt; 3</b> |
| 9   | करपी        | 5  | , ,   | 26  | चौमार        | 6  | 7 7           |
| 10  | बेलखरा      | 5  | 1,    | 27  | कैनार        | 6  | , ,           |
| 11  | अरवल        | 6  | , ,   | 28  | सहिया        | 8  | , ,           |
| 12  | वलिदाद      | 6  | , ,   | 29  | रसलपुर       | 8  | , ,           |
| 13  | बेलसार      | 6  | 1 1   | 30E | े 2.4.54 गया | 7  | 9 0           |
| 14  | दाउदनगर     | 10 | 1 )   | 3   | अमवां        | 5  | , ,           |
| 15  | हसपुरा      | 10 | , ,   | 4   | पांका डीह    | 5  | , ,           |
| 16  | गोह         | 11 | , ,   | 5   | सेलारू       | 5  | • •           |
| 17  | कोंच        | 10 | , ,   | 6   | बजउरा        | 6  | P 3           |
| 18- | -23 टेकारी  | 13 | 1 2   | 7   | शेरघाटी      | 11 | . ,           |
| 24  | परैया       | 8  | , ,   | 8   | निसखा        | 10 | , ,           |
| 25  | डबूर        | 8  |       | 9-1 | ा खजवती      | 15 | , ,           |
| 26  | रफीगंज      | 6  | , ,   | 12- | -25 बोधगया   | 4  | 9 9           |
| 27  | जाखिम       | 10 | , ,   | 26  | मटिहानी      | 7  | , ,           |
| 28  | मलवां       | 13 | ,,    | 27  | कलंदरा कचहरी | 6  | , ,           |
| 1.3 | .54 ओबरा    | 7  | ,,    | 28  | शेरघाटी      | 6  | , ,           |
| 2   | डिहरा       | 10 | ,,    | 29  | सांबू        | 8  | 9 9           |
| 3   | बारुन       | 12 | ,,    | 30  | नगमतिया      | 10 | ,,            |
| 4   | बरेन        | 11 | 1.)   | 1.5 | .54 कनबहरी   | 8  | , ,           |
| 5   | नवीनगर      | 9  | ,,    | 2-3 | औरंगाबाद     | 6  | 9 8           |
| 6-1 | 7 हुसेनाबाद | 8  | पलामू | 4   | सिरिस        | 8  | 9 9           |
| 8   | पोलडीह      | 10 | , ,   | 5   | डालमियानगर   | 10 | शाहाबाद       |
| 9   | पिपरा       | 6  | , ,   | 6   | पटनवां       | 5  | , ,           |
| 10  | हरिहरगंज    | 8  | p = 1 | 7   | तिलौथू       | 5  | 9 9           |
| 11  | कुटुंबा     | 8  | गया   | 8   | धाहू ढाढ़    | 7  | 9 1           |
| 12  | सुंदरगंज    | 9  | , ,   | 9   | सिकरिया      | 6  | , ,           |
| 13  | पोइयावां    | 8  | , ,   | 10  | दरियांव      | 5  | , ,           |
| 14  | वार         | 8  | , ,   | 11  | सदोखर        | 5  | , ,           |
|     |             |    | 1     |     |              |    |               |

|      |                |   |            |     | 0              |   | •             |
|------|----------------|---|------------|-----|----------------|---|---------------|
| 16   | अखलासपुर       | 8 | शाहाबाद    | 24  | साठी           | 7 | चंपार्ण       |
| 17   | मोहनिया        | 8 | 1 1        | 25  | चनपटिया        | 7 | 1 1           |
| 18   | लहुरीवारी      | 6 | 1 1        | 26  | वृंदावन        | 7 | F 9           |
| 19   | सोहसा          | 7 | , ,        | 27  | सरिसवा         | 7 | r >           |
| 20   | कोचस           | 7 | , ,        | 28  | मझौलिया        | 7 | , ,           |
| 21   | दिनारा         | 8 | 1 1        | 29  | सुगौली         | 8 | , ,           |
| 22   | नटवार          | 6 | , 1        | 30  | कनछेदवा        | 9 | , ,           |
| 23   | सूर्यपुरा      | 6 | 1 1        | 1.7 | .54 अरेराज     | 7 | , ,           |
| 24   | कोआथ           | 8 | ,,         | 2   | मछरगांवा       | 7 | 1 1           |
| 25   | पीरो           | 8 | , ,        | 3   | तुरकबलिया      | 6 | <b>&gt;</b> 1 |
| 26   | जमुआंव         | 4 | 1 2        | 4   | मोतीहारी       | 8 | 9 9           |
| 27   | जगदीशपुर       | 9 | 1 1        | 5   | भखरिया         | 7 | • •           |
| 28   | बिमवां         | 8 | , ,        | 6   | मधुबनी आश्रम   | 7 | 3 <b>3</b>    |
| 29   | असनी           | 6 | 1 )        | 7   | ढाका           | 5 | 3 3           |
| 30   | आरा            | 6 | , ,        | 8   | बखरी           | 6 | 1 )           |
| 31   | गुंडी          | 7 | , ,        | 9   | चैता           | 7 | 7 9           |
| 1.6. | .54 गजियापुर   | 6 | , ,        | 10  | पिपरा स्टेशन   | 7 | ,,            |
| 2    | सिताबदियारा    | 3 | सारन       | 11  | चिकया          | 8 | 3 1           |
| 3    | ताजपुर         | 5 | , ,        | 12  | बाकरपुर        | 8 | 1 )           |
| 4    | सिसवन          | 6 | , ,        | 13  | केसरिया        | 7 | 1)            |
| 5    | मुरारपट्टी     | 7 | ,,         | 14  | साहेबगंज       | 8 | मुजफ्फरपुर    |
| 6    | खुंजवा         | 5 | , ,        | 15  | मनाईन          | 7 | 11            |
| 7    | अर्कपुर        | 5 | , ,        | 16  | बरहिमा बाजार   | 8 | , ,           |
| 8    | जीरादेई        | 5 | ,,         | 17  | कथइया          | 7 | , ,           |
| 9    | फुलवरिया फार्म | 6 | ,,         | 18  | मोतीपुर        | 7 | 9 0           |
| 10   | हथुआ           | 6 | ,,         | 19  | नरियार कोठी    | 6 | , ,           |
| 11   | जगरनाथा        | 6 | ,,         | 20  | भोलाईपुर       | 9 | , ,           |
| 12   | कुचायकोट       | 5 | ,,         | 21  | सिरखिया मठ     | 9 | , ,           |
| 13   | विश्वंभरपुर    | 6 | , ,        | 22  | वैरिया         | 5 | , ,           |
| 14   | बधना           | 6 | चंपार्ण    | 23- | -30 मुजफ्फरपुर | 6 | 1 >           |
| 15   | पखनाहा         | 7 | , ,        |     | तुर्की         | 8 | • •           |
| 16   | बेतिया         | 8 | , ,        | 1.8 | .54 कुढ़हनी    | 6 | , ,           |
| 17   | गुरबलिया       | 6 | ,,         | 2   | सोंधो          | 7 | ,,            |
| 18   | पकरीहार        | 6 | <b>)</b> 1 | 3   | महुआ           | 7 | 1 )           |
| 19   | लौरिया         | 6 | ,,         | 4   | चकउमर          | 8 | , ,           |
|      |                |   |            |     |                |   |               |

| 9   | बाजीदपुर        | 6  | दरभंगा     | 17  | पुपरी        | 7  | मुजफ्फरपुर    |
|-----|-----------------|----|------------|-----|--------------|----|---------------|
| 10  | दलसिंगसराय      | 7  | , ,        | 18  | दोघरा आश्रम  | 9  | दरभंगा        |
| 11  | पतेली           | 8  | , ,        | 19  | कमतौल        | 8  | , ,           |
| 12  | रुपौली          | 5  | , ,        | 20  | परसौनी       | 7  | , ,           |
| 13  | समस्तीपुर       | 6  | 1 1        | 21  | धकजरी        | 7  | 2 7           |
| 14  | हासा            | 3  | , ,        | 22  | बनोपट्टी     | 4  | , ,           |
| 15  | सिंधिया         | 8  | , ,        | 23  | साहरघाट      | 5  | 2 2           |
| 16  | समरथा           | 6  | 1 9        | 24  | खिरहर        | 7  | p 4           |
| 17  | नरहन            | 6  | <b>)</b> ) | 25  | उमगांव       | 7  | , ,           |
| 18  | रोसड़ा          | 3  | , ,        | 26  | छतौनी:       | 7  |               |
| 19  | सिंगियाथाना     | 11 | 7 7        | 27  | जयनगर        | 5  | * *           |
| 20  | सुंभा वंगरहटा   | 6  | , ,        | 28  | पदमाश्रूप    | 6  | , ,           |
| 21  | पाखराम          | 8  | , ,        | 29  | खजोली        | 8  | , ,           |
| 22  | बंदा            | 6  | , ,        | 30  | बाबू बरही    | 8  | <b>&gt;</b> 1 |
| 23  | हथौड़ी          | 6  | , ,        | 1.1 | 0.54 खुटौना  | 9  | , ,           |
| 24  | वारिसनगर        | 6  | , ,        | 2   | सिसवार       | 7  | , ,           |
| 25  | बीरसिंहपुर      | 6  | , ,        | 3   | नरहिया       | 6  | , ,           |
| 26  | बैनी (पूसा रोड) | 6  | , ,        | 4   | लौकही        | 6  | , ,           |
| 27  | सादीपुर         | 5  | , ,        | 5   | भरफोरी       | 6  | , ,           |
| 28  | पातेपुर         | 7  | मुजफ्फरपुर | 6   | कुनौली बाजार | 7  | सहरसा         |
| 29  | सकरा            | 8  | , ,        | 7   | करजाइन बाजार | 10 | , ,           |
| 30  | रघुनाथपुर       | 10 | , ,        | 8   | दौलतपुर      | 6  | , ,           |
| 31  | मुजफ्फरपुर      | 8  | , ,        | 9   | गनपतगंज      | 9  | , ,           |
| 1.9 | .54 भीषमपुर     | 6  | , ,        | 10  | पिपरा बाजार  | 9  | , ,           |
| 2   | छपरा            | 8  | , ,        | 11  | मौरा         | 9  | ,,            |
| 3   | जनाढ़           | 7  | , ,        | 12  | त्रिवेणीगंज  | 7  | ,,            |
| 4   | सैदपुर          | 6  | • •        | 13  | कोरियापट्टी  | 6  | ,,            |
| 5   | बेलसंड          | 10 | , ,        | 14  | छातापुर      | 8  | , ,           |
| 6   | परसौनी          | 5  | , ,        | 15  | जीवछपुर      | 8  | , ,           |
| 7   | शिवहर           | 8  | , ,        | 16  | बलुवा बाजार  | 8  | <b>*</b> *    |
| 8   | धनकौल           | 6  | , ,        | 17  | नरपतगंज      | 8  | पूर्णिया      |
| 9   | रेवासी          | 5  | , ,        | 18  | कन्हौली      | 8  | , ,           |
| 10  | बभनगामा         | 7  | , ,        | 19  | फारबिसगंज    | 7  | , ,           |
| 11  | सीनामड़ी        | 7  | 1 1        | 20  | कुशमाहा      | 6  | , ,           |
| 12  | वयनाहा          | 7  | , ,        | 21  | कपड़फोड़ा    | 6  | 2 9           |

| 26  | बहादुरगंज        | 6  | पूर्णिया     | 5      | शहरगामा           | 10           | संथाल परगना      |
|-----|------------------|----|--------------|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 27  | कुंभिया हाट      | 8  | , ,          | 6      | महेशपुर राज       | 9            | , ,              |
| 28  | सुखानी           | 7  | 9 9          | 7      | रौदीपुर           | 9            | 9 9              |
| 29  | ठाकुरगंज         | 9  | , ,          | 8      | पकुड़िया          | 8            | , ,              |
| 30  | सोनापुर          | 9  | , ,          | 9      | सरस डंगाल         | 9            | , ,              |
| 31  | चोपड़ा           | 6  | , ,          | -10    | शिकारी पाड़ा      | 9            | , ,              |
| 1-2 | .11.54 इस्लामपुर | 14 | 3 3          | 11     | गान्दो            | 8            | 9.9              |
| 3   | कचनाहाट          | 8  | • •          | 12     | दुमका             | 8            | p p              |
| 4   | पांजीपाड़ा       | 6  | ( <b>)</b> ) | 13     | रानी घाघर         | 14           |                  |
| 5   | किशनगंज          | 6  | 9 9          | 14     | फतेहपुर           | 12           | 9 9              |
| 6   | कानकी            | 9  | 9 B          | 15     | चित्रा            | 9            | D D              |
| 7   | निचितपुर         | 8  | p p          | 16     | करों              | 8            |                  |
| 8   | नवाबगंज पोखरिया  | 7  | 9 9          | 17     | पविया             | 11           | , ,              |
| 9   | कल्याणगांव       | 7  | , ,          | 18     | जामताङ्ग          | 6            | , ,              |
| 10  | वारसोईघाट        | 10 | * *          | 19     | गेरिया            | 8            | 2 2              |
| 11  | सालमारी          | 6  |              | 20     | केवटजाली          | 9            | 2.1              |
| 12  | सोनौली           | 9  | 9 9          | 21     | कुमारडूबी         | 10           | मानभूमि          |
| 13  | चांदपुर          | 8  | 9 7          | 22     | निरसा             | 6            | , ,              |
| 14  | भटगामा           | 5  | p •          | 23     | गोविंदपुर         | 12           | * *              |
| 15  | रानीपतरा         | 7  |              | 24     | धनबाद             | 7            | , ,              |
| 16  | बिनोदपुर         | 8  | ,,           | 25     | राजगंज            | 10           |                  |
| 17  | कटिहार           | 9  | ,,           | 26     | मालकेरा           | 9            | , ,              |
| 18  | कुमारीपुर        | 8  | , ,          | 27     | झरिया             | 11           | , ,              |
| 19  | मनीहारी          | 8  | 9 9          | 28     | बलियापुर          | 7            | ,,               |
| 20  | वाखरपुर दियारा   | 10 | भागलपुर      | 29     | चोलियामा          | 9            | <b>»</b> •       |
| 21  | साहेबगंज         | 11 | संथाल परगना  | 30     | रघुनाथपुर         | 9            | ,,               |
| 22  | मिर्जाचौकी       | 10 | , ,          | 31     | ढेकसिला           | 11           | , ,              |
| 23  | चपरी             | 9  | ,,           |        | गरयात्रा के कुल   |              |                  |
| 24  | वलबड्डा          | 9  | , ,          | हैं ली | केन वे आंकड़े ठीव | ह नहीं हैं 🗕 | कुल मील 6940     |
| 25  | महगामा           | 8  | , ,          | होते ह | <b>[</b>          |              |                  |
| 26  | पत्थरगामा        | 7  | , ,          | 1.1.   | .५५ शालतोड़ा      |              | बांकुड़ा (बंगाल) |
| 27  | लोहरडीहा बाजार   | 9  | , ,          | 2      | पाबड़ा            |              | , ,              |
| 28  | बाओरीजोर         | 8  | P 3          | 3      | मेजिया            |              | 9 9              |
| 29  | बोरियो           | 10 | 2.7          | 4      | बन आशुरिया        |              | 9 9              |
| 30  | वृंदावन          | 8  | , ,          | 5      | अमर कानन          |              | 9 9              |
|     |                  |    |              | 1      | 0 0               |              |                  |

| 11   | बांकादह            | बांकुड़ा           | 21   | सुजनपुर               |
|------|--------------------|--------------------|------|-----------------------|
| 12   | गड़बेता            | मेदिनीपुर          |      | रामचंद्रपुर           |
|      | चंद्रकोना रोड      | •                  | 23   | A                     |
| 14   | शालबनि             | * 1                | 24   |                       |
| 15   | गोदापियाशाल        | 0 9                | 25   |                       |
| 16   | मेदिनीपुर          | 9 8                | 26   |                       |
|      | खड़गपुर            | 9 9                | 27   |                       |
|      | १ ९ बलरामपुर       | 0 0                | 28   | औल                    |
|      | भेटिया             | 9 9                | 1.3. | .55 पट्टामुंडई        |
|      | खेजरा              | 9 9                | 2    | बोधगांव               |
| 22   | कुकाइ              | 1 1                | 3    | मधुसागर               |
|      | रसुलपुर            | 9 9                | 4    | ठाकुरपाटणा            |
| 24   | नेकुइसनी           | 9 1                |      | एंडरा                 |
| 25   |                    | 9 1                | 6    | असुरेश्वर             |
| 26   | लक्ष्मणनाथ रोड     | उड़ीसा यात्रा आरंभ | 7    |                       |
| 27   | नाम्पो             |                    | 8    | कनकपुर                |
| 28   | बढ़ापाल            |                    | 9    | डीहसाही               |
| 29   | जामसूलि            |                    | 10   | तरतंग                 |
| 30   | मथानी              |                    | 11   | राणीपड़ा              |
| 31   | रूपसा              |                    | 12   | बिरीबाटी              |
| 1.2. | 5 <i>5</i> बैलिंगा |                    | 13   | कटक                   |
| 2    | माणित्री           |                    | 14   | फुलनखरा               |
| 3    | पूर्णा बारिपदा     |                    | 15   | भुवनेश्वर             |
|      | अयोध्या            |                    | 16   | संगलेइ                |
| 5    | रेमुना             |                    | 17   | दांडमुकुंदपुर         |
| 6    | बालेश्वर           |                    | 18   | साक्षीगोपाल (सेवासदन) |
| 7    | शेरगढ़             |                    | 19   | चंदनपुर               |
| 8    | बहानगांबाजार       |                    | 20-  | -31 पुरी              |
| 9    | सोरो               |                    | 1.4  | .55 बेलदल             |
|      | जामझाड़ी           |                    | 2    | चंडीब्रह्मपुर         |
| 11   | मैतापुर            |                    | 3    | मलाग्राम              |
| 12   | भद्रक              |                    | 4    | कोणार्क               |
| 13   | गणीगंज             |                    | 5    | बेगुनिया              |
| 14-  | 1 5 हाटड़िही       |                    | 6    | निमापारा              |
| 16   | आनंदपुर            |                    | 7    | रेखला                 |

| 13 तारनोई        |       | ३० जुंपापुर        | कोरापुट  |
|------------------|-------|--------------------|----------|
| 14 खुर्दा        |       | 31 मेरिंग          | 1,       |
| 15 सरुआ          |       | 1.6.55 विक्रमपुर   | 1 1      |
| 16 चकादा         |       | 2-3 कुजेन्द्री     | 1 2      |
| 17-18 राजसुनाखला |       | 4 चाकिंडा          | 9 0      |
| 19 टांगासाही     |       | 5 सूंटिढ़िमणि      | , ,      |
| 20-21 नयागढ़     |       | 6 दुर्गी           | y •      |
| 22 गोदीसाही      |       | 7 हजारीडांग        | 1 1      |
| 23 नंदीघर        |       | 8 विषमकटक          | 11       |
| 24 ओड़गा         |       | 9 कुटारागुड़ा      | <b>,</b> |
| 25 रोहीबांक      |       | 10 डांगसुरुड़ा     | . ,      |
| 26 कराचुली       |       | 11 कुटारागुड़ा     | , ,      |
| 27 कराड़बाड़ी    |       | 12 विषमकटक         | , ,      |
| 28-29 बुगुड़ा    |       | 13 चाटिकोना        | , ,      |
| 30 बालीपदर       |       | 14 भातपुर          | , ,      |
| 1.5.55 भटनई      |       | 15 बुधुनी          | 9 B      |
| 2 आस्का          |       | 16 देवदल           | , ,      |
| 3 पिनल           |       | 17 रायगड़ा         | , ,      |
| 4-5 हिंजलीकाटु   |       | 18 जपाखाल          | , ,      |
| 6                |       | 19 गुमा            | , ,      |
| 7-11 ब्रह्मपुर   | गंजाम | 20 कुंभी           |          |
| 12 बालीपदा       | 9.0   | 21 कुटली           | ,,       |
| 13 गोकर्णपुर     | ,,    | 22 कुटिंगा         | ,,       |
| 14 दिगपहंडी      |       | 23 लक्ष्मीपुर      | ,,       |
| 15 पुड़ामारी     | 11    | 24 डुमरीपदर        | , ,      |
| 16 तप्तपाणी      | ,,    | 25 काकरीगुमा       | , ,      |
| 17 लोहागुड़ी     | , ,   | 26 अंबिली अंबगुड़ा | , ,      |
| 18 सिकुंडीपदर    |       | 27 कोटागुड़ा       | 9 9      |
| 19 रानीखमा       | • •   | 28 डोंगरी          | 3 9      |
| 20 वाघमारी       | 11    | 29 कोरापुट         | 9 3      |
| 21 लुबारसिंगी    | 1 1   | 30 देवदल           | 3 9      |
| 22 छेलिगुड़ी     | 1 1   | 1.7.55 जयपुर       | 9 9      |
| 23 सुंदरबा       | 1 ,   | 2 रेंडापल्ली       | 3 P      |
| 24 तुमन          | 1 1   | 3 बोरीगुम्मा       | 9 9      |
| 25 उदयगिरी       | 1 9   | 4 कमरा             | 9 9      |

| 9-10 डाबूगांव     | कोरापुट             | 22 कुंभारत्मिणी       | कोरापुट             |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 11 जपाखाल         | 1 1                 | 23 नानीरीगुड़ा        | , ,                 |
| 12 मखिआ           | 1. 6                | 24 हाटमुनीगुड़ा       | 9 9                 |
| 13 नारागांव       | , ,                 | 25 मुनिगुड़ा          | , ,                 |
| 14 मिरगानगुड़ा    | , ,                 | 26 शिवपदर             | , ,                 |
| 15 नरसिंगुड़ा     | 2.8                 | 27-28 अंबादला         | , ,                 |
| 16 मिरगानगुड़ा    | 9 9                 | 29 जगदलपुर            | . ,                 |
| 17 आंवली          | 1 5                 | ३० आगुलि              | • •                 |
| 18 आंचला          | • •                 | 31-1.9.55 डांगसुरुड़ा | p p                 |
| 19 फफुगांव        | ,,                  | 2-3 हनुमंतपुर         | ,,                  |
| 20 रानीगुड़ा      | ,,                  | 4 जरापा               | , ,                 |
| 21 कोरापुट        | , ,                 | 5 यंकात्रागुड़ा       | <b>3</b> P          |
| 22 डुमगुगुड़ा     | * 1                 | 6 बेलमगुड़ा           | ,,                  |
| 23-24 सुनाबेड़ा   | ,,,                 | 7 श्रीगुड़ा           | ,,                  |
| 25 दलिआंब         |                     | 8 गुड़ारी             | 1 9                 |
| 26 समिलीगुड़ा     | * *                 | 9 डेरीगांव            | ,,                  |
| 27 मातलपुर        | * *                 | 10 बाभुनी             | , ,                 |
| 28 भीतरगुड़ा      | . ,                 | 11-12 गुणुपुर         | y y                 |
| 29 काकरीगुमा      | , ,                 | 13 उकंबा              | , ,                 |
| 30 डुमरीपदर       | 9 9                 | 14 पद्मपुर            | 9 9                 |
| 31 लक्ष्मीपुर     | , ,                 | 15 खिलिंगराई          | 1 )                 |
| 1.8.55 पांगीपालुर | 3 9                 | 16 पेनकम्             | 2 9                 |
| 2-3 नारायणपटना    | 1.9                 | 17 तुंबकोणा           | ,,                  |
| 4 कुंभारी         | ,,,                 | 18 बड़मुलगा           | <b>9</b> 9          |
| 5 बंदगांव         | 3 9                 | 19 गरंडा              | ,,                  |
| 6 आलमोंडा         | 1 9                 | 20 निलमगुड़ा          | 9 9                 |
| 7 राविकणा         | श्रीकाकुलम् (आंध्र) | 21-29 कुजेन्द्री      | 9 9                 |
| 8 पार्वतीपुरम्    | , ,                 | ३० जगन्नाथपुर         | , ,                 |
| 9 कोटीपाम         | 9 9                 | 1.10.55 वातीली        | श्रीकाकुलम् (आंध्र) |
| 10 केरड़ा         | कोरापुट             | 2 भामिनी              | <b>3</b> 3          |
| 11 बड़राइसिंग     | * *                 | 3 कोथुरु              | ,,                  |
| 12 पितामहल        | ,,                  | 4 हीरामंडलम्          | <b>9</b> 1          |
| 13 कत्तापेटा      | ,,                  | 5 नौथाला              | 9 9                 |
| १४ अटामुंडा       | 9.0                 | 6 सर्वकोटा            | , ,                 |
| 15-16 सिकरपाई     | • •                 | ७ राणा                | ,,                  |

| 12 चिल्कापालम्      |    | श्रीकाकुलम्   | 20  | अमलापुरम्        | 9      | पूर्व गोदावरी  |
|---------------------|----|---------------|-----|------------------|--------|----------------|
| 13 पोण्डुरु         |    | , ,           | 21  | नगरम् (मामिङ्किः | ड्र) 8 | 9.9            |
| 14 राजम्            |    | 9 0           | 22  | राजोलु           | 7      | 9 9            |
| 15 बोंडापाले        |    | ,,            | 23  | पालाकोलु         | 9      | पश्चिम गोदावरी |
| 16 चिपुरुपल्ली      |    | 1 1           | 24  | वीखासरम्         | 7      | 9 9            |
| 17 गरिविड़ी         |    | <b>3</b> †    | 25  | भीमावरम्         | 7      | , ,            |
| 18 मोहदा            |    | विशाखापट्टनम् | 26  | केसवरम्          | 10     | 1 1            |
| 19 विजयनगरम्        | 8  | 1 1           | 27  | ताड़ेपल्लीगुड़म् | 11     | * *            |
| 20 ढेंकाड़ा         | 6  | 1 9           | 28  | नालुकु           | 11     | 9 9            |
| 21 भोगपुरम्         | 6  | 1.1           | 29  | कानुरु           |        | 1.9            |
| 22 पोलेपल्ली        | 6  | 1 )           | 30  | निदादावोलु       | 10     | 9 9            |
| 23 भिमलीपट्टनम्     | 7  | , ,           | 1.1 | 2.55 नेलानुरु    | 10     | , ,            |
| 24 परदेशीपालेम्     | 6  | , ,           | 2   | देवरपल्ली        |        |                |
| 25 येंडादा          | 6  | , ,           | 3   | चिन्मयगुड़म्     |        |                |
| 26 वॉल्टेयर         | 7  | ,,            | 4   | कोयालागुड़म्     |        | 1 9            |
| 27 विशाखापट्टनम्    | 3  | , ,           | 5   | झांगरेड़ीगुड़म्  |        | • •            |
| 28 कानिथी           | 9  | ,,            | 6   | बोरमपालेम्       |        | 9 9            |
| 29 पर्वदा           | 6  | 1)            | 7   | जीलाकुरगुड़म्    |        | 9 8            |
| 30 अंकापल्ले        | 7  | <b>*</b> 2    | 8   | भोगोलु           |        | # #            |
| 31 तालापालेम्       | 9  | 9 9           | 9   | पेड़ावंगी        |        | 9 9            |
| 1.11.55 येल्लमनचिली | 7  | 9 0           | 10  | इलुरु            |        | 9 0            |
| 2 इटिकोप्पक         | 8  | , ,           | 11  | हनुमान जंक्शन    | 8      | कृष्णा         |
| 3 नक्कापल्ली        | 8  | ,,            | 12  | गोलापल्ली        | 9      | P 9            |
| 4 गुंटापल्ली        | 8  | ,,            | 13  | नुझविड़          | 6      | , ,            |
| 5 तुनी              | 10 | पूर्व गोदावरी | 14  | अमिरीपल्ली       | 8      | 9 9            |
| 6 अन्नवरम्          | 10 | ,,            | 15  | नुत्रा           | 9      | , ,            |
| 7 कठिपुड़ी          | 8  | , ,           | 16- | -19 विजयवाड़ा    | 6      | , ,            |
| ८ पिठापुरम्         | 10 |               | 20  | मंगलगिरी         |        | गुंदूर         |
| 9 सामलकोटा          | 8  | 9 9           | 21  | नांबुरु          |        | * 1            |
| 10 काकिनाड़ा        | 8  | 9 9           | 22  | गुंदूर           |        | 9.9            |
| 11 वेलंगी           | 10 | 9 1           | 23  | लाम              |        | P P            |
| 12 रामचंद्रपुरम्    | 8  | 0 9           | 24  | लामाले           |        | 0 >            |
| 13 तापेश्वरम्       | 10 | , ,           | 25  | अमरावथी          |        | , ,            |
| 14 काडियाम्         | 10 | P 3           | 26  | कंचिक चेरला      |        | कृष्णा         |
| 15 राजमहेंद्री      | 8  | 9 9           | 27  | जुझ्झुर          |        | , ,            |
|                     | _  |               |     | 202              |        | 4              |

| 1.1. | 56 तिरुवुर          |    | कृष्णा     | 10 नांदगांव         | 7 | महबूबनगर   |
|------|---------------------|----|------------|---------------------|---|------------|
| 2    | कालेर               | 9  | खम्मामेठ   | 11 शादनगर           | 5 | , ,        |
| 3    | तल्लाड़ा            | 8  | 0.2        | 12 मोगलिगङ्घा       | 6 | , ,        |
| 4    | एंकुर               | 8  | , ,        | 13 कोंदुर्ग         | 6 | , ,        |
| 5    | गुंडेपुडी           | 8  | 9 7        | 14 येलिकचेरला       | 8 | , ,        |
| 6    | सिरिपुरम्           | 9  | , ,        | 15 कुल्कचेरला       | 8 | <b>,</b> , |
| 7    | कोट्टेगुड़म्        | 6  | 1 )        | 16 वेंचेडु          | 8 | , ,        |
| 8    | अंशतपल्लेयेल्लंडु   | 7  | 1 )        | 17 गुंडमाल          | 7 | <b>*</b> 1 |
| 9    | टेकुलापले           | 7  | <i>)</i> 1 | 18 मुङ्कर           | 7 | , ,        |
| 10   | रगबिनगुडम्          | 9  | , ,        | 19 कोथाग            | 8 | 1 1        |
| 11   | येल्लंडु            | 8  | , ,        | 20 धनवाड़ा          | 8 | , ,        |
| 12   | स्तोक्कारापल्ली     | 8  | , ,        | 21 मारिकल           | 6 | , ,        |
| 13   | फुल्लुरु            | 8  | , ,        | 22 पहारदीपुर        | 7 | , ,        |
| 14   | गारला               | 8  | , ,        | 23 डेकुर            | 7 | ,,         |
| 15   | राजोले              | 8  | वारंगल     | 24 मन्नेमकुडा       | 8 | , ,        |
| 16   | महबूबाबाद           | 8  | , ,        | 25 महबूबनगर         | 8 | , ,        |
| 17   | अय्यगुगरिपल्ली      | 7  | 9 +        | 26 जड़चेरला         | 8 | , ,        |
| 18   | पुरुषोत्तमगुड़म्    | 8  | , ,        | 27 अवांचा           | 8 | , ,        |
| 19   | गुंडेपुडी           | 9  | , ,        | 28 सिरसावड़ा        | 8 | , ,        |
| 20   | येर्रपुड़ी          | 11 | नलगोंडा    | 29 सेपुर            | 8 | , ,        |
| 21   | वेलुगुपल्ली         | 8  | , ,        | 1.3.56 राहुपट्टीपेट | 8 | , ,        |
| 22   | जाजिरेड़ीगुड़ा      | 8  | 9 9        | 2 मरिपल्ले          | 8 | , ,        |
| 23   | येरुकुलापाडु        | 5  | , ,        | 3 तालकापल्ले        | 8 | , ,        |
| 24   | वल्लाला             | 8  | , ,        | 4 पेड्डामुदनुर      | 8 | , ,        |
| 25   | काटंगुर             | 8  | ,,         | 5 तिगापल्ली         | 8 | , ,        |
| 26   | नरकटपल्ली           | 9  | , ,        | 6 माधवरावपल्ली      | 8 | , ,        |
| 27   | रामनापेट            | 9  | , ,        | 7 श्रीरंगपुरम्      | 8 | , ,        |
| 28   | केलावरम्            | 8  | * 1        | 8 गुम्माडम्         | 8 | <b>y</b> 1 |
| 29   | वेंकाममाडी          | 8  | , ,        | 9 क्याथुर           | 8 | ,,         |
| 30   | पोचमपल्ली           | 6  | , ,        | 10 अलमपुर           | 8 | ,,         |
| 31   | दातासिंगारम्        | 8  | हैदराबाद   | 11-12 कुर्नूल       | 6 | कुर्नूल    |
| 1.2  | .56 रापोल           | 8  | 9 9        | 13 पेटापाडु         | 5 | , ,        |
| 2    | इब्राहिमपट्टम्      | 8  | ) )        | 14 नागलापुरम्       | 7 | , ,        |
| 3    | <u> तुर्कयामजाल</u> | 8  | , ,        | 15 अमदागुंटला       | 7 | p 9        |
| 4    | सरुनगर              | 8  | , ,        | 16 कोंडुनूर         | 6 | , ,        |

| 21  | कप्पाटा          | 6 | कुर्नूल        | 1 1 5 | .56 कुडूर                     | 9       | कडप्पा            |
|-----|------------------|---|----------------|-------|-------------------------------|---------|-------------------|
|     | -24 अड़ोनी       | 6 | 3.6.           | 2     | . <i>उ.च</i> ुर्<br>संहिगुंटा | 8       |                   |
|     | कानूरचेडु        | 8 | 3 P            | 3     | मामं <u>द</u> ुर              | 9       | ,,<br>चित्तूर     |
| 26  | अलूर             | 8 | , ,            | 4     | करकमपाड्<br>-                 | 7       |                   |
| 27  | नागरिदोना        | 7 | ,,             | 5     | तिरुपति                       | 8       | , ,               |
| 28  | चिप्पगिरी        | 6 | , ,            | 6     | खयामपेट                       | 7       | 1 1               |
| 29  | गुंटकल           |   | ,,<br>अनंतपुर  | 7     | के.आर्. राजकुट्टल             |         | , ,               |
| 30  | ु<br>कानाकोंडला  | 5 | ,,             | 8     | पुत्तूर                       | 8       | 9 9               |
| 31  | रघुलापाडु        | 8 | , ,            | 9     | नगरी                          | 8       | 9 9               |
|     | .56 उर्वकोंडा    | 7 | , ,            | 10    | नेल्लत्तूर                    | 7       | * *               |
| 2   | पत्रोबालम्       | 8 |                | 11    | अरकाडुकुप्पम्                 | 8       | P 9               |
| 3   | जल्लिपल्ली       | 7 | , ,            | 12    | तिरुवलमगुडु, तिरु             |         | , ,               |
| 4   | कोडेरु           | 8 | ) )            | 13    | तिरुवल्लूर                    |         | , ,<br>(तमिलनाड़) |
| 5   | रातानुपल्ली      | 7 | , ,            | 14    | 111/4/12                      | 1910196 | ((((14(1)4))      |
| 6   | अनंतपुर          | 8 | ,,             | 15    | आवड़ी                         |         | मद्रास            |
| 7   | कोरापोडु         | 8 | ,,             | 16    | अंबत्तूर                      |         |                   |
| 8   | बंदामिडीपले      | 6 | ,,             |       | -19 मद्रास                    |         | , ,               |
| 9   | नयनपले           | 7 | ,,             |       | मौलीवाकम्                     |         | , ,               |
| 10  | मुट्चुकोटा       | 7 | ,,             | 21    | 11(11414)                     |         | , ,               |
| 11  | तड़पात्री        | 8 | ,,             | 22    | पेरंबुदुर                     |         | चिंगलपेट          |
| 12  | कोंडेपल <u>े</u> | 8 |                | 23    | तिरुमंगलम्                    |         |                   |
| 13  | दथापुरम्         | 7 | , ,<br>कड़प्पा | 24    | तेत्रेरी                      |         | ,,                |
| 14  | गंदलुर           | 6 | ,,             | 25    | राजमपेठ                       |         | , ,               |
| 15  | खदेराबाद         | 7 | ,,             |       | 6.6.56 कांचीपुरम्             | ī       | ,,                |
| 16  | जम्मालमाडुगु     | 5 | , ,            | 7     | कलकादुर                       |         | , ,               |
| 17  | देवगुड़ी         | 7 | ,,             | 8     | अवलूर                         |         | ,,                |
| 18  | प्रोड़ेतूर       | 8 | , ,            | 9     | किल <u>प</u> ुत्तुर           |         | , ,               |
| 19  | चापाड़           | 8 | , ,            | 10    | तमनूर                         |         | , ,               |
| 20  | आनंदाश्रम        | 5 | , ,            | 11    | कावाननु(दंडनूर)               |         | , ,               |
| 21  | खाजीपेट          | 7 | , ,            | 12    | कल्यानकुलम्                   |         | , ,               |
| 22  | चेत्रूर          | 8 | , ,            | 13    | मारगल                         |         | ,,                |
| 23  | कड़प्पा          | 8 | ,,             | 14    | तिरुपुल्लिवनम्                |         | ,,                |
| 24  | कानमलोपले        | 8 | , ,            | 15    | उत्तरमेरूर                    |         | ,,                |
| 25  | वोन्तिमिट्टा     | 7 | b 9            | 16    | 4,                            |         | <b>9</b> 9        |
| 26  | मंतापमपले        | 7 | , ,            | 17    | वयलूर                         |         |                   |
| 2.7 | गंदलर            | 7 |                | 1.0   | <u> पिल्रक्ता</u>             |         | 9 1               |

| 22   |                    |     | चिंगलपेट  | 22 पडुनायकनपालयम्           | सेलम       |
|------|--------------------|-----|-----------|-----------------------------|------------|
| 23   |                    |     | b 1       | 22 कोट्टावाड़ी              | 9 0        |
| 24   | उलुथामंगलम्        |     | 4 1       | 23 वलपड़ी                   | 4 0        |
| 25   | पुदुपट्ट           |     | 4 0       | 23 बेलूर                    | 1 1        |
| 26   | 33 3               |     | • 0       | 24 कट्टाशुपट्टी             | . ,        |
| 27   | वंडाल              |     | 0 0       | 24 अयोध्यापटनम्             | <b>9</b> 9 |
| 28   | च्नमपेट            |     | द. अर्काट | 25 गांधीग्राम, सेलम         | r 2        |
| 29   | 3                  |     | 2 0       | 26 सूर्यमंगल                | 7 }        |
| 30   |                    |     |           | 26 पागलपट्टी                | * *        |
| 1.7. | .56 ब्रह्मदेशम्    |     | . 1       | 27 ओमलूर                    | F 9        |
| 2    | गुरुवम्मापेट       |     | , ,       | 27 पुसारी                   | . ,        |
| 3    | तिंडीवनम्          |     | , ,       | 28 कालयमपट्टी               | 1 9        |
| 4    | उमकुर, ओमंदुर      |     | , ,       | 28 वडहमपट्टी                | 1 )        |
| 5    | किलियापुर          |     | , ,       | 29 कणवायपुदुर               | 9 9        |
| 6    | ओलिंडियमपट्ट       |     | • •       | 29 केतनायकम्                | . 1        |
| 7    | इरंबाई             |     | 7 9       | 30 वसागौंडनुर               | 1 +        |
| 8-9  | 9 पांडिचेरी        |     | पांडिचेरी | 30 मेनासी                   | 4 >        |
| 10   | इडयारपालयम्        |     | द. अर्काट | 31 रायमपट्टी                | 2 P        |
| 10   | <b>किरुमम्बकम्</b> |     | 1 )       | 31 चिंदनापाडी               | p 4        |
| 11   | कडलूर              | 7.4 | , ,       | 1.8.56 मोरप्परु             |            |
| 12   | नेल्लिकुप्पम्      | 7   | , ,       | 2 मन्वेनल्लूर               | 9 3        |
| 12   | मेल्लपट्टांबकम्    | 4.4 | ,,        | 2 इसमात्तूर                 | ,,         |
| 13   | पनरुती             | 5   | 11        | 3 आर्यकुलम्                 | , ,        |
| 14   | सेमाकोट्टाइ        | 4   | , ,       | 3 धर्मपुरी                  | ,,         |
| 14   | वीरपेरुमलनल्लूर    | 6.4 | , ,       | 4-5 धर्मपुरी (सर्वी. पुरम्) | , ,        |
| 15   | थिरुनामनल्लूर      | 4   | 9 9       | ६ माटलामपट्टी               | , ,        |
| 15   | पोदुर              | 6   | , ,       | 6 करीमंगलम्                 | 9 9        |
| 16   | अलुन्दरपेट         | 7.2 | , ,       | 7 अगारम्                    | <b>9</b> P |
| 16   | कुमारमंगलम्        | 4.4 | * *       | 7 वेल्लामपट्टी              | , ,        |
| 17   | सेंबिमादेवी        | 5.6 | » »       | 8 थोगरापल्ली                | . ,        |
| 17   | त्यागदुर्गम्       | 5   | 9 9       | 8 संतूर                     | 9 9        |
| 18   | कल्लकुरुचि         | 7.4 | , ,       | 9 अंजूर                     | , ,        |
| 18   | उलगामकथान          | 3.7 | , 1       | 9 कृष्णगिरि                 | 9 4        |
| 19   | चित्रसंलम्         | 6.6 | 1 1       | 10 चिनिमुचुर                | , ,        |
| 19   | वसुदेवानूर         | 3.4 | ) )       | 10 कावेरीपट्टनम्            | • •        |
|      | -                  |     | -         |                             |            |

| 13 | मल्लपुरम्                | सेलम       | 8  | कुलंदैपालयम्     | कोयम्बन्र     |
|----|--------------------------|------------|----|------------------|---------------|
| 13 | पालकोडु                  | 0 9        | 8  | कोप्पाम्पालयम्   | p 0           |
| 14 | पापारपट्टी               | 0 1        | 9  | पुजयमपुलयमपट्टी  | 7 9           |
| 14 | इंदूर                    | 1 1        | 9  | पुलियापट्टी      | * p           |
| 15 | सोगतुर                   | , ,        | 10 | दोड्डामपालयम्    | 3 b           |
| 15 | नल्लमपल्ली               | t a        | 10 | राजन्नगर         |               |
| 16 | पालयमपुदुर               | * 1        | 11 | राजनगर           | 9 1           |
| 16 | तोपुर                    | 1 1        | 11 | पुद्दकडनूर       | • •           |
| 17 |                          |            | 12 | अम्मापालयम्      | 0 %           |
| 17 | मेचेरी                   | 9 0        | 12 | चिनकल्लीपट्टी    | <b>)</b> )    |
| 18 | कोटेपट्टी                | 9 0        | 13 | कणवुकराय         | <b>&gt;</b> • |
| 18 | वनवासी                   |            | 13 | पसूर             | 1 )           |
| 19 | अलकंठपुरम्               | 1 1        | 14 | मुंडीपालयम्      | 1 1           |
| 19 | चिनूर                    | , ,        | 14 | सूरीपालयम्       | 1 9           |
| 20 | कुल्लमपट्टी              | 2 2        | 15 | शैयूर            | , ,           |
| 20 | एडपाड़ी                  | , ,        | 15 | पडूरपालयम्       | , ,           |
| 21 |                          |            | 16 | अविनाशी े        | , ,           |
|    | ·23 भवानी                | कोयम्बतूर  | 17 | करुवलुर          | • •           |
| 24 | कावंडपाड़ी               | , ,        | 17 | अनूर             | , 1           |
| 24 | पेरियपुलिउरम्            | 3 7        | 18 | पुगलुर           | , ,           |
| 25 |                          | , ,        | 18 | सिरुपुहईंपुदुर   | , ,           |
| 26 | धवलपट                    | , ,        | 19 | मेट्टुपालयम्     | , ,           |
| 27 | <del>20: 02-</del>       |            | 20 | कारमड़ै          | ,,            |
| 28 | नेरिंजीपेट               | 9 9        | 20 | मेकपालयम्        | , ,           |
| 28 | सिंगसपेट                 | 9 9        | 21 | पेरिनायकम्पालयम् | , ,           |
| 29 | गुरुवरेड्डियार           | , ,        | 22 |                  |               |
| 30 |                          |            | 22 | कोविलपालयम्      | 1 9           |
| 31 | 6/ 334 777               |            | 23 | वेलाकिनारु       | 9 9           |
|    | .56 नुक्कनायकन्पलियम्    | 9 8        | 24 | चित्रतडागम्      | 1 9           |
| 1  | एलुर                     | <b>2</b> 1 | 24 | अेड्यारपालयम्    | 1 )           |
| 2  | काशीपालयम्<br>सत्यमंगलम् | 9 8        | 25 | वीरकालयम्        | 9 1           |
| 2  |                          | 9 9        | 25 | चूड़ापाणी        | , ,           |
| 3  | माक्कानायकन्पालयम्       | 9 9        | 26 | 6.               | ,,            |
| 3  | गोपिचेट्टीपालयम्         |            | 26 | टोंडामुटुर       | . ,           |
|    | ,                        | , ,        | 27 | अलंदुराई         |               |
| 5  | कुगलुर                   | 1.1        | 27 | The last         | • •           |

| 29  | मधुकरै                | कोयम्बनूर     | 23  | शेत्रीमलें          | कोयम्बत्र  |
|-----|-----------------------|---------------|-----|---------------------|------------|
| 30  | कोड़ीपालयम्           | b b           | 23  | काशीपालयम्          | 1 )        |
| 30  | पालानुराई             | , 1           | 24  | परेन्दुराई          | 0 0        |
| 1-2 | .10.56 कोयम्बतूर      | 2 8           | 24  | नसियानूर            | 1 1        |
| 3   | पीलमेड्               | , ,           | 25  | इरोड                | 1 1        |
| 3   | सिंगनल्ल्र            | 1 1           | 26  | चित्रीयमपालयम्      | 1 1        |
| 4   | नंजूड़ापुरम्          | , ,           | 26  | इलमनुर              | , ,        |
| 4   | वेल्लालूर             | , ,           | 27  | <b>सिवागि</b> रि    | • •        |
| 5   | चेडीपालयम्            | 1 1           | 27  | तांडम्पालयम्        | , ,        |
| 5   | क <b>ड्डा</b> पालेयम् | <b>+</b> 1    | 28  | • •                 | 1 1        |
| 6   | इरुकूर                | , ,           | 29  | मलयकोटाई            | 1.0        |
| 6   | मुलुर                 | , ,           | 29  | कुट्टेपालयम्        | , ,        |
| 7   | लक्ष्मीनायकम्पालयम्   | ) 1           | 30  | चित्रमत्त्र         | 8 9        |
| 7   | अप्पनायकन्पट्टी       |               | 30  | मेट्पालयम्          | , ,        |
| 8   | चंद्रपुरम्            | , ,           | 31  | वेल्लेकोविल्        | , ,        |
| 8   |                       |               | 31  | कण्णावरम्           | 3 8        |
| 9   | वदमचेरी               | , ,           | 1.1 | 1.56 कंगयम्         | • •        |
| 9   | मलैकौंडनपालयम्        | <b>9</b> 1    | 1   | आरसम्पालयम्         | 9 9        |
| 10  | अनुप्पपट्टी           | 1 1           | 2   | पांत्रन्कलीवलसु     | , ,        |
| 10  | पल्लडम्               | , ,           | 2   | नेजलीकन्गोडन्पालयम् | 0 0        |
| 11  | केथनुर                | 9 1           | 3   | कुंडम्              | , ,        |
| 11  | वडुमपालयम्            | 1 1           | 4-1 | । १ धारापुरम्       | , ,        |
| 12  | गंगनायकम्पालयम्       | , ,           | 12  | नेरपट्टी            | , ,        |
| 13  | नागलिंगपुरम्          | ,,            | 13  | दासनायकम्पट्टी      | 3 7        |
| 13  | वेलायुधम्पालयम्       | <b>&gt;</b> 1 | 14  | कंदपनकोण्डवलयुर     |            |
| 14  | काटुपालयम्            | 2.2           |     | (कदप्पकोन्डनवलसु)   | मदुरै      |
| 14  | अमरावतीपालयम्         | 9.2           | 15  | मुलियम्पालयम्       | , ,        |
| 15  | बजाजनगर (वीरपांडी)    | 9 1           | 16- | -22 पलनी            | <b>)</b> ) |
| 16  | तिरुपुर               | 2.)           | 23  | कन्नालमपट्टी        | <b>3</b> 3 |
| 17  | गांधीनगर तिरुपुर      | , ,           | 24  | छत्रम्पट्टी         | 1 1        |
| 18  | निरुपुर               | , ,           | 25  | ओडुमछत्रम्          | 3 5        |
| 19  |                       | 9.9           | 26  | समलयपट्टी           | , ,        |
| 19  | अंगिरीपालयम्          | , •           | 27  | कोंडवनायकन्पट्टी    | , ,        |
| 20  | वेलंपालयम्            | , ,           | 28  | डिंडिगल <b></b>     | , ,        |
| 20  | मेरटुपालयम्           | , ,           | 29- | 30 गांधीय्राम       | , ,        |

| 5   | कल्लुपट्टी         |          | मदुरं.        | 15  | कुलिनलै                | तिरुचिगपल्ली                          |
|-----|--------------------|----------|---------------|-----|------------------------|---------------------------------------|
| 6   | देवदानपट्टी        |          | , ,           |     | रामकृष्ण कोडिले        | , ,                                   |
| 7   | पेरियकुळम्         |          | , ,           | 17  | श्रीरंगम्              | P 9                                   |
| 8   |                    |          | , ,           | 18  | त्रिचनापल्ली           | b 5                                   |
| 9   | 5 0                |          | , ,           | 19  | तिरुवरमपुर             | , ,                                   |
| 10  | बोड़ीनायकनूर       |          |               | 20  | कल्लनी                 | नंजावर                                |
| 11  | _                  |          |               | 21  | तिरुक्काटपर्ना         | • •                                   |
| 12  | . नेवारम्          |          | , ,           | 22  | <b>तिरुवेय्या</b> र    | 9 9                                   |
| 13  | पट्टीवीरमपट्टी (उन | मपालयम्) | 7 9           | 23  | तंजावर                 | 1 0                                   |
| 14  | । कन्नम्           |          | , ,           | 24  | पुंडी                  | ) p                                   |
| 1.5 | कागीलपुरम् ।       |          | , ,           | 25  | उकडाई ओकड़े            | 9 9                                   |
| 16  |                    |          | , ,           | 26  | वलंजीमन                | , ,                                   |
| 17  | 0.0                |          | , ,           | 27  | कुंभकोणम्              | » »                                   |
| 18  | 3 0 0              | 7.1      | ,,            | 28  | कोडावसल                | 9 2                                   |
| 19  | 4 - 1 -            | 6        | , ,           | 29  | कोराडाचेरी             | 9 9                                   |
| 20  | 15 6               | 6.4      | , ,           | 30  | तिरुवारूर              | 9 3                                   |
| 2 1 | 3.5                | 8.6      | , ,           | 31  | तिरुक्कारवयले          | » )                                   |
| 22  | 6                  | 6        | 1.)           | 1.2 | .57 तिरुतुरायपुंडी     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 23  | 6:                 | 9.1      | 1 1           | 2   | करिपट्टिनम्            | 9 9                                   |
| 24  | 3.5                | 8.7      | ,,            | 3   | वेदारण्यम्             | 2 2                                   |
|     | 5-26 कल्लुपट्टी    | 6        | , ,           | 4   | वैमुदु                 | 9 9                                   |
| 27  |                    | 7        | • •           | 5   | तिल्लैवलाहम्           | <b>9</b> P                            |
| 28  |                    | 6.7      | , ,           | . 6 | तंबीकोट्टै             | » »                                   |
| 29  |                    | 8.5      | . ,           | 7   | पड्कोट्टै              | 9 9                                   |
| 3 ( | 0-31 मदुरै         | 7.5      | * *           | 8   | तिरुचिरामवलम्          | 9 9                                   |
|     | 1.57 कुमारन्       |          | , ,           | 9   | कीरमंगलम्              |                                       |
| 2   | 3.6                |          | , 1           | 10  | 2                      |                                       |
| 3   | 1 0                |          | ,,            | 11  | अरम्तांगी              |                                       |
| 4   | <b>C</b>           |          | ,,            | 12  | आवुडैयारकोविल्         |                                       |
| 5   | तिरुवादकर          |          | 2 >           | 13  | एम्बाल                 |                                       |
| 6   | मेलूर              |          | , ,           | 14  | शावकोट्टै              | रामनाड़                               |
| 7   |                    |          | ,,            | 15  | करेकुडी                |                                       |
| 8   | •                  |          | , ,           | 16  |                        | <b>9</b> 3                            |
| 9   |                    |          | • •           | 17  | तिरुप्पुक <u>्</u> कुइ | <b>9 9</b>                            |
| 3 ( | 3.                 |          | तिरुचिरापल्ली | 18  | नेरकुप्पै              | 9.9                                   |
|     | ,                  |          |               |     | Y                      |                                       |

| 23  | सिरुगुड़ी         |          |            | 4   | करिवलम्बन्दनलूर | 12 | तिरुनलवेली      |
|-----|-------------------|----------|------------|-----|-----------------|----|-----------------|
| 24  | काट्टुपुट्टी      |          |            | 5   |                 | 7  | 9 9             |
| 25  | नत्तम्            |          |            | 6   | कळहुमलै         | 13 | 9 6             |
| 26  | परली              |          |            | 7   | तिरुमंगलकुरुची  | 11 | † p             |
| 27  | पलामडु            |          |            | 8   | •               | 13 | 1 2             |
| 28  | पुदुपट्टी         |          |            | 9   | तिरुनलवेली      | 13 | 3 9             |
| 1.3 | .57 शोलवंदान      |          |            | 10  | मुंदरादइप्पृ    | 12 | 9 9             |
| 2   | विक्रमंगलम्       |          |            | 11  | नान्गुनेरी      | 7  | 9 8             |
| 3   | सेवकानुराई        |          |            | 12  | वळ्ळीयुर्       | 10 | <b>*</b> •      |
| 4   | कंडाई             |          |            | 13  |                 | 12 | P 1             |
| 5   | अप्पाकराई         |          |            | 14- | 15 कन्याकुमारी  | 12 | कन्याकुमारी     |
| 6   | कोटापट्टाई        |          |            | 16  | 3.0             | 13 | 3               |
| 7 - | 8 सापटूर          |          |            | 17  | मुलक्कूमृडु     | 13 | P 1             |
| 9   | एम. कल्लुपट्टी    |          |            | 1   | पारशाल          |    | विंद्रम् (केरल) |
| 10  | कोट्टापट्टी       |          |            | 19  | नेय्यद्विन्कारा | 7  |                 |
| 11  | पेरुनगमनालूर      |          |            | 20  | काटक्कडा        | 8  | • •             |
| 12  | थीडीयन            |          |            | 21  | मलयाडी          | 12 | , ,             |
| 13  | नट्टमपट्टी        |          |            | 22  | नेडुमंगाड       | 11 | . ,             |
| 14  | उत्तमनायकुर (कल्ल | नुपट्टी) |            | 23  | त्रिवेंद्रम्    | 11 | , ,             |
| 15  | अरसमरथपट्टी       |          |            | 24  | कन्याकुलंगरा    | 12 | , ,             |
| 16  | शेलमपट्टी         |          | मदुरै      | 25  | किलिमानूर       | 13 | , ,             |
| 17  | ओरप्पनूर          |          | , ,        | 26  | अयूर            | 11 | <b>&gt;</b> •   |
| 18  | आचम्पट्टी         |          | • •        | 27  | काट्टारकरा      | 12 | क्विलान         |
| 19  | पोपुनायकन्पट्टी   | 8        | <b>)</b> 1 | 28  | अडूर            | 13 | 9 9             |
| 20  | अरसपट्टी          | 8        | , ,        | 29  | अलंतूर          | 13 | 9 9             |
| 21  | गोपीनायकन्पट्टी   | 5        | , ,        | 30  | चेंगत्रूर       | 10 | 9 9             |
| 22  | पोत्तनदी          | 7        | 1 1        | 1.5 | .57 चंगनाचेरी   | 10 | कोट्टायम्       |
| 23  | पुलीअमपट्टी       | 7        | , ,        | 2   | कोट्टायम्       | 12 | 7 7             |
| 24  | एस्. पी. नाथम     | 7        | , ,        | 3   | कल्लारा         | 13 | 9 9             |
| 25  | नेडुंकुलम्        | 5        | , ,        | 4   | वायकम्          | 13 | 9 1             |
| 26  | करियापट्टी        | 8        | रामनाड     | 5   | नड़क्काव        | 10 | 9 9             |
| 27  | तिरुचूली          | 12       | 1.1        | 6   | अर्नाकुलम्      | 11 | अर्नाकुलम्      |
| 28  | एम. रेडिआपट्टी    | 9        | 9 9        | 7   | आलवाय्          | 12 |                 |
| 29  | अरुपुकोट्टाई      | 12       | 3 3        | 8-1 | 3 कालड़ी        | 12 | , ,             |
| 30  | विरुधुनगर         | 10       | 9 9        | 14  | करूकुट्टी       | 7  | त्रिचूर         |

| 19 मुल्लूरकरा         | 8    | त्रिचूर    | 28 मंचेरी          | 12 | कोझिकोड    |
|-----------------------|------|------------|--------------------|----|------------|
| 20 चेल्लकरा           | 8    | , ,        | 29 तिरुवाली        | 7  | , ,        |
| 21 मायत्रूर           | 11   | , ,        | 30 वाणियंबलम्      | 6  | 7 7        |
| 22 पलयत्रूर           | 10   | , ,        | 1.7.57 पांडिक्काडु | 8  | 1 3        |
| 23 तरूर               | 11   | पालघाट     | 2 करुवारुकुंड      | 7  | , ,        |
| 24 अलतूर              | 10   | . ,        | 3 पुल्लंगोड        | 8  | , ,        |
| 25 वड़क्कानचेरी       | 10   | * *        | 4 अमरंवलम्         | 9  | 1 1        |
| 26 नेम्मारा           | 12   | 0 0        | 5 निलंबूर          | 9  | 1 9        |
| 27 कोल्लंगोड          | 12   | , ,        | 6 एड़वना           | 9  | <b>2</b> 9 |
| 28 चिट्ट्र            | 12   | 9 9        | 7 अस्किङ           | 12 | 1 )        |
| 29 कोझिन्हान्पारा     | 11   | 1 2        | 8 कांडोट्टी        | 9  | 2 2        |
| 30 एलप्पुली           | 10   | 1 9        | 9 रामनाडुकरा       | 9  | , ,        |
| 31 पालघाट             | 9    | b 9        | 10 चेरुवत्रूर      | 6  | p          |
| 1.6.57 कोटुवायुर      | 8    | , ,        | 11-14 कोझिकोड      | 5  | , ,        |
| 2 पेरुवेंबा           | 7    | p 2        | 15 पारोपडी         | 6  | , ,        |
| 3 कोड़वायुर           |      |            | 16 कुत्रमंगलम्     | 8  | 1 )        |
| 4                     |      | 1 9        | 17 कोडुवल्ली       | 6  | 9 9        |
| 5 एरुमप्पेट्टी (एरीमर | यूर) | , ,        | 18 नामरश्शेरी      | 8  | 1 1        |
| 6 कुत्तनूर            | 10   | <b>+</b> I | 19 उण्णिकुलम्      | 5  | , ,        |
| 7-8 परली              | 10   | ) j        | 20 बालुश्शेरी      | 7  | 9 9        |
| 9 कण्णंपरियारम्       | 8    | b 1        | 21 काकुर           | 6  | , ,        |
| 10 पेरूर              | 6    | 1 1        | 22 कक्कोटी         | 6  | † <b>?</b> |
| 11 कोंगाड             | 8    | 1 )        | 23 एलत्तूर         | 8  | , ,        |
| 12 कटंबिझपुरम्        | 8    | , ,        | 24 पोयिलकाव        | 6  | , ,        |
| 13 वल्लिनेल्लि        | 9    | , ,        | 25 कोयिलांडी       | 4  | , ,        |
| 14 कोतकुषीं           | 8    | 1 1        | 26 तेरियत्तुकडवु   | 5  | , ,        |
| 15 शोरनुर             | 13   | 1 1        | 27 पेरांब्र        | 7  | , ,        |
| 16 आरंगोडुकरा         | 10   | 1 1        | 28 पार्वकनारपुरम्  | 8  | * *        |
| 17 कूटनाड़            | 10   | <b>)</b> # | 29 मेलड़ी          | 6  | , ,        |
| 18 पेरुंपिलाव         | 8    | ,,         | 30 वटकरा           | 7  | ,,         |
| 19 कुत्रंकुलम्        | 6    | <b>)</b> 1 | 31 विल्यापल्ली     | 6  | 9 9        |
| 20 चावक्काइ           | 11   | , ,        | 1.8.57 वहोली       | 7  | , ,        |
| 21 पुत्रस्यूरकुलम्    | 9    | 9 1        | 2 कायक्कोड़ी       | 6  | , ,        |
| 22 पोन्नानी           | 11   | 8 9        | 3 कुट्टिपुरम्      | 8  | , ,        |
| 23 तवनूर              | 8    | 0 0        | 4 हरंगत्रूर        | 7  | ,,         |
|                       |      |            | ` D                |    |            |

| 9    | एड़क्काड़      | 8   | कण्णूर        | 19  |                |            |
|------|----------------|-----|---------------|-----|----------------|------------|
| 10-1 | । 1 कण्णूर     | 7   | , ,           | 20  |                |            |
| 12   | पप्पिनिशरी     | 7   | 1 1           | 21- | -24 येलवाल     | मैसूर      |
| 13   | पलयंगाडी       | 11  | 7 )           | 25- | -28 मैसूर      | , ,        |
| 14   | पय्यात्रूर     | 10  | , ,           | 29  | श्रीरंगपट्टणम् | , ,        |
| 15   | करिवेल्लूर     | 6   | ) 1           | 30  | पांडवपुरम्     | , ,        |
| 16   | नीलेश्वरम्     | 8   | 1 1           | 1.1 | 0.57 बेल्लाळ   | , ,        |
| 17   | कान्हनगड       | 8   | * 1           | 2   | मेलकोटे        | मंड्या     |
| 18   | पेरिया         | 7   | 1 1           | 3   | सोमनहळ्ळा      | 2 1        |
| 19   | उड्म           | 9   | , ,           | 4   | दुद्दा         | 7 1        |
| 20   | कासरगोड़       | 6   | 9 1           | 5   | मंड्या         | 9 9        |
| 21   | कुंबला         | 9   | 1 1           | 6   | हनगेरे         | p p        |
| 22   | मंगलपाड़ी      | 6   | 9 1           | 7   | मद्दूर         | P P        |
| 23   | मंजेश्वरम्     | 8   | , ,           | 8   | मतिकरे         | <b>y</b> 1 |
| 24   | उल्लाल         | मंग | लूर (कर्नाटक) | 9   | चेत्रपट्टण     | बंगलोर     |
| 25-  | 26 मंगलूर      |     | 1 1           | 10  | रामनगर         | 1 1        |
| 27   | फिरंगीपेट      |     | <b>;</b> ;    | 11  | बिड़दी         | 1 1        |
| 28   | पाणे मंगलोर    |     | , ,           | 12  |                | ,,         |
| 29   | मणी            |     | , ,           | 13  | नायनहल्ली      | , ,        |
| 30   | पत्तुर         |     | 2 9           | 14  |                | , ,        |
| 31   | कुंब्रा        |     | 1 )           | 15  | –20 बंगलोर     | 1 1        |
| 1.9  | .57 कनकमजलू    |     |               | 21  | वेलामंगला      | , ,        |
| 2    | सुलिया         |     |               | 22  | महादेवपुरा     |            |
| 3    | अरंतोडु        |     |               | 23  |                |            |
| 4    | संपाजे         |     |               | 24  | -26 हेब्बूरु   |            |
| 5    | घाटपर-जंगल में |     |               | 27  | गुलूर          |            |
| 6    | मधे            |     |               | 28  | सिद्धगंगामठ    | तुमकुर     |
| 7    | मङ्किरी        |     |               | 29  | तुमकुर         | ,,         |
| 8    | मुरनाड़        |     |               | 30  | गोल्लाहल्ली    | ,,         |
| 9    | विराजपेट       |     |               | 31  | गुब्बी         | , ,        |
| 10   | हातुर          |     |               | 1.  | 11.57 कड़वा    | , ,        |
| 11   | पोनमपेट        |     |               | 2   | कल्लुरु        | <b>9</b> 9 |
| 12   |                |     |               | 3   |                | , ,        |
| 13   | आनेचौकूर       |     |               | 4   | 3              | , ,        |
| 14   | पेरियपट्टणम्   |     |               | 5   | नोणवीणाकेरे    |            |
| 15   | कलहल्ली        |     |               | 6   | तिपटूर         |            |

| 13 | मतीगट्टा                         | चिकमंगलूर     | 24  | कोड़                   | 8  | धारवाड        |
|----|----------------------------------|---------------|-----|------------------------|----|---------------|
| 14 |                                  |               |     | -27 हिरेकेरूर          | 7  | पारपाठ        |
| 15 |                                  |               | 28  | नागवनदे                | 6  | , ,           |
| 16 | 3 3                              |               | 29  | रट्टेहल्ली             | 7  | 9 9           |
| 17 |                                  |               | 30  | मासूर                  |    | 9 3           |
| 18 |                                  |               | 31  | नेल <b>बा</b> गिल्     | 6  | <b>&gt;</b> • |
| 19 |                                  |               |     | .58 शिकारपुर           | 7  | n,            |
| 20 |                                  |               | 2   |                        | 5  | शिमोगा        |
| 21 | अमनूर (अयावरम्)                  |               | 3   | कुक्कूर<br>शिरालकोप्पा | 8  | 7 3           |
| 22 | सावलगा (सावलंगा)                 |               | 4   | ारारालकाऱ्या<br>तोगरसी | 7  | 0 3           |
| 23 | न्यामित                          |               | 5   | येण्णेकोप्प            | 7  | , ,           |
| 24 | होत्राळी                         |               |     | वण्णकाप्प<br>चिक्केरूर | 7  | 9 1           |
| 25 | हरेकरे                           | धारवाड        | 6   |                        | 9  |               |
| 26 | मेलेवेन <u>ू</u> र               | वारपाड        |     | र हंसभावी<br>कोला      | 5  | धारवाड        |
| 27 | बेल्लोड़ी                        | , ,           | 10  | सोंदगी                 | 8  | 9 9           |
| 28 | हरिहर                            | , ,           | 11  | मुड्डाडमल्लपुर         | 3  | 0 1           |
|    | -30 दावणगेरे                     | P 9           | 12  | तिलवल्ली               | 8  | शिमोगा        |
|    | 2.57 हीरेमंगलगेरे                | • •           | 13  | कुसनुर                 | 6  |               |
| 2  | वंचीकेरे                         | Ψ φ           | 14  | आलूर                   | 5  | धारवाड        |
| 3  | अर्सीकेर <u>े</u>                | • •           | 15  | आडूर                   | 8  | ,,            |
|    |                                  | ,,            | 16  | बेळंगालपेट             | 6  | , ,           |
| 4  | हरपनहल्ली<br><del>उपनेकारी</del> | बेल्लारी      | 17  | बम्मनहल्ली             | 6  | ,,            |
| 5  | कानेहल्ली                        | , ,           | 18  | हानगल                  | 8  | , ,           |
| 6  | हलगल्ली<br><del>भ</del> िराम     | 1 2           | 19  | परली (कामाक्षिकोप)     | 8  | ,,            |
| 7  | हिरेहड़गली                       | , ,           | 20  | मळगी                   | 7  | कारवार        |
| 8  | होलालु                           | , ,           | 21  | कातूर                  | 8  | , ,           |
| 9  | हावनूर                           | धारवाङ        | 22  | मुंडगोड                | 8  | ,,            |
| 10 | होसरिति                          | , ,           | 23  | बम्मीगट्टी             | 8  | , ,           |
| 11 | सिद्दापुर                        | 9 9           | 24  | कलघटगी                 | 8  | धारवाड        |
| 12 | शिगली                            | <b>&gt;</b> 1 | 25  | मिश्रिकोटी             | 10 | ,,            |
| 13 | लक्ष्मेश्वर                      | , ,           | 26- | 30 हुबली               | 9  | ) p           |
| 14 | येलवगी                           | , ,           | 31- | 1.2.58 धारवाड़         |    | , ,           |
| 15 | सावनूर                           | , ,           | 2   | नुमवाड़                |    | , ,           |
| 16 | बंकापुर                          | • •           | 3   | दास्तीकोप्प            |    |               |
| 17 | नरेगल                            |               | 4   | देपीकोप्प              |    | ,,            |
| 18 | संगूर                            | , ,           | 5   | करवती                  |    | , ,           |
| 19 | हावेरी                           | , ,           | 6   | येल्लापुर              |    | कारवार        |

| 10 | वासरे           | कारवार        | 23 खड़केवाड़ा         | रत्नागिरी (महाराष्ट्र) |
|----|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | अंकोला          | , ,           | 24 कापशी              |                        |
| 12 | गोकर्ण          | , ,           | 25 उत्तूर             | P 2                    |
| 13 | काठाल           | <b>)</b> )    | 26 गड़हिंग्लज         | 1 )                    |
| 14 | क्मठा           | 9 9           | 27 वायवण, भादवण       | p 9                    |
| 15 | होत्रावर        | , ,           | 28-29 आजरा            | <b>9 9</b>             |
| 16 | चंदावर          | , ,           | 30 दाभोळ              | 9.3                    |
| 17 | वड़ाल           | 9 9           | 31 घाटकरवाड़ी         | , ,                    |
| 18 | 6               | 9 9           | 1.4.58 अंबोली         | , ,                    |
| 19 | दोड्डमने        | 9 9           | 2 दानोली              | , ,                    |
| 20 | बिलगी           |               | 3 बांदा               | , ,                    |
| 21 | हलगेरी          | ,,            | 4 सावंतवाड़ी          | , ,                    |
|    | 23 जोग          | , ,           | 5 माणगांव             | 9 9                    |
| 24 | मनमने           | , ,           | 6 कसाल वेतारे         | 9 9                    |
| 25 | सिद्धापुर       | , ,           | 7 कुड़ाळ              | , ,                    |
| 26 | चंद्रगुत्ती     | शिमोगा        | 8 कट्टा               | 9 9                    |
| 27 | बनवासी          | , ,           | 9                     | ,,                     |
| 28 | स्गावी          | <b>&gt;</b> > | 10-11 गोपुरी (कणकवली) | 9 1                    |
|    | .58 शिरसी       | कारवार        | 12 साबडांग            | , ,                    |
| 2  | हुलगोळ, स्वादी  | 9 9           | 13 हड़पड़             | , ,                    |
| 3  | <b>मंचीकेरी</b> | 9 9           | 14-15 खारेपाटण        | h 2                    |
| 4  | सवणगेरी         | , ,           | 16 कोंड्ये            | * *                    |
| 5  | कण्णीगेरी       | , ,           | 17 राजापुर            | , ,                    |
| 6  | भगवती           | , ,           | 18 ओणी                | 9 9                    |
| 7  | सम्ब्राणी       | ,,,           | 19 वाकेड़             | ,,                     |
| 8  | हल्याळ          | ,,            | 20 लांजे              | ,,                     |
| 9  | अळणावर          | धारवाड        | 21                    | 9 9                    |
| 10 | गोलीहल्ली       | बेलगांव       | 22 हरचेरी             | ,,                     |
| 11 | नंदगड           | , ,           | 23 रत्नागिरी          | » »                    |
| 12 |                 | ,,            | 24 हातखंबा            | , ,                    |
| 13 | देसूर           | 9 9           | 25 आंबा               | , ,                    |
| 14 | -15 बेलगांव     | 9 9           | 26 देवळें             | 1 9                    |
| 16 | कड़ोली          | , ,           | 27 साखरपा             |                        |
| 17 |                 | 9 9           | 28                    |                        |
| 18 |                 | 1 2           | 29 आंबें              | कोल्हापुर              |
| 19 | यमकनमरङी        | 3 h           | 30 मलकापुर            | 9 1                    |

| 4   | केलीं                | कोल्हापुर        | 20 महापूर           | बीड           |
|-----|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 5   | -6 कोल्हापुर         | ,,               | 21 रेणापुर          |               |
| 7   | गुड़मुड़िशंगी        | • •              | 22 पळशी             | ,,            |
| 8   | रुकडी                | 2 0              | 23 सायगांव          | 1 )           |
| 9   | इचलकरंजी             | ,,               | 24 चनई              | , ,           |
| 10  |                      | , ,              | 25 आंबेजोगाई        | ,,            |
| 11  |                      | ,,               | 26 दिघोल-अंबा       | ,,            |
|     | -13 सांगली           | सांगली           | 27 चंदनसावरगांव     | , ,           |
| 14  | मिरज                 | • •              | 28 केज              | , ,           |
| 15  | कवलापुर              |                  | 29 मस्साजोग         | , ,           |
| 16  | तासगांव              |                  | 30 यळंब             | , ,           |
| 17  | सावर्डे              | , ,              | 1.7.58 उदंड वड़गांव | , ,           |
| 18  | . %                  | 11               | 2 वैधिकन्ही         | , ,           |
| 19  | वायफळें              | <b>)</b> )       | 3 पाटोद             | 3 9           |
| 20  | नेलकरंजी             | , ,              | 4 थेरल              | . ,           |
| 21  | करगणी                | , ,              | 5                   | , ,           |
| 22  | आटपाडी               | , ,              | 6 राजुरी            | ,,            |
| 23  | दिधंची               | 1 1              | 7 बीड़              |               |
| 24  | कटफल                 | 9 0              | 8 हिरापुर           | ,,            |
| 25  | मोहूद                | सोलापुर          | 9 गेवराइ            | , ,           |
| 26  | सोनके                | 9                | 10 शाहागड़          | औरंगाबाद      |
| 27  | गारेगांव             | 9 9              | 11 वड़ी             | <b>&gt;</b> , |
|     | .5 से 3.6.58 पंढरपुर | ,,               | 12 पाचोड़           | , ,           |
| 4   | तुंगत                | ,,               | 13 जामखेड़          | , ,           |
| 5   | पोखरापुर             | "                | 14 आडूळ             | ,,            |
| 6   | अर्जुनखोंड           | <b>,</b> ,       | 15                  | , ,           |
| 7   | कोंडी                | "                | 16 चिकलठाणा         | , ,           |
| 8   | सोलापुर              | , ,              | 17-18 औरंगाबाद      | , ,           |
| 9   | उल <u>े</u>          | ,,               | 19 नक्षत्रवाड़ी     | ,,            |
| 10  | मालडंबरा             | ,,<br>उस्मानाबाद | 20 बिड़िकन्         | , ,           |
| 11  | तुळजापुर             |                  | 21 ढोरिकन्          | , ,           |
| 12  | वड़गांव              | 1 )              | 22 पिंपळवाडी        | . ,           |
| 13  | उस्मानाबाद           | , ,              | 23 पैठण             | अहमदनगर       |
| 14  | उपले                 | ) )              | 24 घोटण             | . ,           |
| 15  | नेर                  | 1 1              | 25 शेवगांव          | 1 1           |
| 16  | मुराङ्               | 9 9              | 26 चिलखनवाड़ी       | 2.2           |
| . 0 | 3/19                 | ,,               | 27 भानस हिवस        |               |

| 31 वड़गांव                     | औरंगाबाद   | 11                        | धुलिया        |
|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| 1.8.58 लासूर                   | • •        | 12                        | ,,            |
| 2                              | * *        | 13-14 अक्कलक्वा           | 1 2           |
| 3 वेरूळ                        | 9 9        | 15 नटावद                  |               |
| 4 टापरगांव                     | , ,        | 16 खांडबारा               | ,,            |
| 5 कन्नड़                       | 9 9        | 17                        | ,,            |
| 6 भांबुरवाड़ी                  | P 9        | 18 चिंचपाड़ा              | , ,           |
| 7                              |            | 19 नवाप्र                 | , ,           |
| 8-9 चाळीसगांव                  | धुलिया     | 20                        |               |
| 10 उंबरखेडें                   | 11         | 21                        | , ,           |
| 11 कलमडू                       |            | 22 सोनगढ़                 | गान (ग्रास)   |
| 12 शिरूड़                      | 9 1        | 23 कीकाकुई कपूरा          | सूरत (गुजरात) |
| 13 बोरविहीर                    | P 1        | 24 व्यारा                 | 9 9           |
| 14-15 धुलिया                   |            | 25 वेड्छी                 | , ,           |
| 16 कापड़णें                    | 9 9        | 26 बांकानर                | 9 1           |
| 17                             |            | 27 बारडोली                | , ,           |
| 18 बोरीस                       | , ,        | 28 कटोदरा                 | ,,            |
| 19 शिरधाने                     | 9 9        | 29 सूरत                   | 9 0           |
| 20 वर्धाने                     | 9 9        | 30 कठोर                   | <b>?</b> •    |
| 21 साक्री                      | 9 9        | 1.10.58 सियालज            | 9.3           |
| 22 पिंपळनेर, कासारे            | , ,        | 2 धमड़ोद                  | , ,           |
| 23                             | > 2        | 3 अंकलेश्वर               | , ,           |
| 24 डांगशिरवाडे                 | 1 3        | 4 भरुच                    | भरुच          |
| 25 रोहड़                       | ,,         | 5 शुक्लतीर्थ              | 9.9           |
| 26 धनेर                        | , ,        |                           | 9 7           |
| 27 पिंजार                      | , ,        |                           | ) 1           |
| 28 छड़वेल कोर्डे               | ,,         | 7 नवाराजूवाड़िया<br>8 ओरी | <b>&gt;</b> 9 |
| 29 अष्टे                       | , ,        |                           | 3 3           |
| 30 नंदुरबार                    | 9 9        | 9 राजपीपळा                | , ,           |
| 31 वड़गांव कोलदे               | 9 9        | 10 मांगरोळ                | "             |
| 1.9.58 प्रकाशे                 | <b># ?</b> | 11 डेकाई                  | ,,            |
| 2 शहादे                        | , ,        | 12 नारधा                  | बडौदा         |
| <ul><li>उ पाडलदे</li></ul>     | ,,         | 13 गंजलावाट               | ,,            |
| <ul><li>4 पाटिलवाड़ी</li></ul> | , ,        | 14 काशीपुरा               | 9 9           |
| ५ पाटलवाड़ा<br>5 घाटली         | 9 9        | 15 रंगपुर                 | 1 1           |
|                                | , ,        | 16 मोरांगणा               | , ,           |
| 6 खामले                        |            | 17 छोटाउदेपर              |               |

| २२ भोगमान        |           | पंचमहाल   | 2   | कुंताई            | कच्छ       |
|------------------|-----------|-----------|-----|-------------------|------------|
| 22 ओरवाड         | l         | 4946101   | 3   | बागथला            | 17 3       |
| 23 गोधरा         |           | , ,       | 4   | मोरबी             | राजकोट     |
| 24 वेजलपुर       |           | , ,       | 5   | नीचीमांडल         | (1914)/10  |
| 25 कालोल         |           | , ,       |     | कड़ियाणा          |            |
| 26 सांडासा       | M         | बड़ौदा    | 6   | हळवद              |            |
| 27 सावली         |           | , ,       | 7   |                   |            |
| 28 सोखड़ा        |           | , ,       | 8   | चूली<br>धांगध्रा  |            |
| 29 बड़ौदा        |           | ,,        | 9   |                   |            |
| 30 रणोली         |           | "         | 10  | राजसीतापुर        |            |
| 31 वासद          |           | खंड़ा     | 11  | सुरेंद्रनगर-वढवाण |            |
| 1.11.58 अ        | ाणद       | ,,        | 12  | अंकेवाळिया<br>    |            |
| 2 बोरसद          |           | ,,        | 13  | लिमड़ी            |            |
| 3 बोचास          |           | ,,        | 14  | पाणशीणा           |            |
| 4 पेटलाद         |           | , ,       | 15  | वरौल              |            |
| <b>5</b> तारापुर |           | ,,        | 16  | गूंद <u>ी</u>     | अमदाबाद    |
| 6 खंभान          |           | 2 2       | 17  | गांगड़            | , ,        |
| 7-8 भावनग        | र         | भावनगर    | 18  | <u>ৰাব</u> কা     | "          |
| 9 वरतेज          |           | गोहिलवाड़ | 19  | सरखेज             | ,,         |
| 10 सोनगद्        | इ(सिहोर)  | ,,        | 20  | अमदाबाद           | , ,        |
| 11 आंबल          | ।(सणोसरा) | ,,        | 21  | साबरमती           | ,,         |
| 12 इंगोराव       | ठा        | , ,       | 22  | कोबा              | 9 9        |
| 13 मालपर         | J         | , ,       | 23  | कलोल              | महंसाणा    |
| 14 चावंड         |           | ,,        | 24  | डोंगरवा           | , ,        |
| 15 (चावंड        | डा) कावरा | ,,        | 25  | जगुदण             | * *        |
| 16 कोरड़ा        | पीठा      | ,,        | 26  | महेसाणा           | , ,        |
| 17 जसदण          | T         | , ,       | 27  | वालम              | <b>*</b> * |
| 18 वीरनग         | र         | , ,       | 28  | <b>ऊं</b> झा      | * 1        |
| 19 संतधाः        | τ         | , ,       | 29  | सिद्धपुर          | , ,        |
| 20 त्र्यंबा      |           | राजकोट    | 30  | नवासर             | बनासकांठा  |
| 21 राजको         | ट         | ,,        | 31  | पालनपुर           | , ,        |
| 22 घंटेश्व       | र         | ,,        | 1.1 | 1.59 चित्रासणी    | , ,        |
| 23 पड़धरी        | Ì         | , ,       | 2   | धाणधा             | , ,        |
| 24 हड़मि         | नेया      | , ,       | 3   | मोमनवास           | साबरकांठा  |
| 25 जामवं         | थली       | , ,       | 4   | नवावास            | , ,        |
| 26 अलिय          | गाबाङ्ग   | जामनगर    | 5   | सतलासणा           | महेसाणा    |
|                  |           |           | _   | 4                 | marajar    |

| 11  | भिलोड़ा           |        | साबरकांठा      | 19  | देवली           | 12 | टोंक        |
|-----|-------------------|--------|----------------|-----|-----------------|----|-------------|
| 12  | शामळाजी           |        | 1 1            | 20  | सावर            | 9  | अजमेर       |
| 13  | ईसरी              |        | 1 1            | 21  | पारा            | 9  | 2 1         |
| 14  | कसाणा             |        | <b>9</b> 0     | 22  | केकड़ी          | 9  | , ,         |
| 15  | सीमरवाड़ा         | बांसवा | ड़ा (राजस्थान) | 23  | सरवाड़          | 12 | 1 1         |
| 16  | लिखतिया           | 10     | 1 1            | 24  | ठांठोनी         | 12 | 1 2         |
| 17  | गलियाकोट          | 10     | b 9            | 25  | नसीराबाद        | 10 |             |
| 18  | भूखिया, आनंदपुर   | 10     | 9 9            | 26  | हटुण्डी         | 8  | » 1         |
| 19  | अरथोना            | 10     | 2 1            | 27- | -1.3.59 अजमेर   | 7  | ,,          |
| 20  | परतापुर           | 10     | 3 9            | 2   | गगवाना          | 9  | 2 1         |
| 21  | सागवाड़ा          | 11     | B +            | 3   | किशनगढ़         | 10 | , ,         |
| 22  | टामटिया           | 9      |                | 4   | हरमाङ्ग         | 11 | • •         |
| 23  | हडमितया(जोगीवाड्  | រា)10  | P 2            | 5   | रूपनगर          | 10 | , ,         |
| 24  | रघुनाथपुरा        | 11     | , ,            | 6   | परबनसर          | 10 | नागौर       |
| 25  | डूंगरपुर          | 11     | ,,             | 7   | मकराना          | 11 | , ,         |
| 26  | घोड़ी             | 9      | उदयपुर         | 8   | कुचामनसीटी      | 12 | ,,          |
| 27  | ऋषभदेव            | 10     | , ,            | 9   | निमोद           | 8  | ,,,         |
| 28  | परसाद             | 10     | , ,            | 10  | डरबड़ा          | 8  | 0 7         |
| 29  | टीड़ी             | 10     | , ,            | 11  | लोसल            | 10 | सीकर        |
| 30  | काया              | 10     | ,,             | 12  | खूड़            | 9  | , ,         |
| 31  | उदयपुर            | 10     | ,,             | 13  | कासीकाबास       | 9  | ,,          |
| 1.2 | .59 डबोक          | 12     | 9.9            | 14  | सीकर            | 8  | <b>&gt;</b> |
| 2   | वल्लभनगर          | 10     | , ,            | 15  | रसीदपुरा (खड़ी) | 9  | , ,         |
| 3   | फ्तेहनगर          | 11     |                | 16  | लक्ष्मणगढ़      | 8  | ,,          |
| 4   | भोपालसागर         | 9      | ) )            | 17  | हरसावा          | 8  | , ,         |
| 5   | कपासन             | 7      | चित्तौड़       | 18  | फतेहपुर         | 8  | ,,          |
| 6   | घोसंडा (सिंहपुर)  | 10     | 2 2            | 19  | होड़सर          | 7  | , ,         |
| 7   | चित्तौड़          | 10     | , ,            | 20  | रामगढ़          | 7  | <b>9</b> 1  |
| 8   | चित्तौड़गढ़       | 6      | 1 1            | 21  | रतननगर          | 6  | चूरू        |
| 9   | चेंदेरिया         | 10     | , ,            | 22- | 23 चूरू         | 6  | , ,         |
| 10  | गंगरार            | 10     |                | 24  | बिसाऊ           | 8  | 1 1         |
| 11  | हमीरगढ़           | 10     | भीलवाड़ा       | 25  | बिरमी           | 9  | झुंझुनू     |
| 12  | भीलवाड़ा          | 10     | 1.1            | 26  | रिजानी          | 8  | 2 1         |
| 13  | सांगानेर (सुवाणा) | 7      | 9 9            | 27  | झुंझुनू         | 5  | , ,         |
| 14  | बनेड़ा            | 9      | 9 9            | 28  | बगड़            | 8  | <b>9</b> 3  |
| 15  | ढींकोला           | 10     |                | 29  | चिडावा          | 10 |             |

| 3   | कुड़ल            | 7  | i              | 14  | मुकरियां      | 10 |               |
|-----|------------------|----|----------------|-----|---------------|----|---------------|
| 4   | जूई जुमली        | 8  |                | 15  | हर्शमनसार     | 7  |               |
| 5   | लाहानी           | 7  |                | 16  | अंडोरा        | 9  | कांगड़ा       |
| 6   | भिवानी           | 9  |                | 17  | कोठी          | 7  | , ,           |
| 7   | मिताथल           | 8  |                | 18  | जैसूर         | 6  | , ,           |
| 8   | बवानीखेड़ा       | 11 |                | 19  | जंदाइल        | 7  |               |
| 9   | मिलकपुर          | 7  |                | 20- | 21 पठानकोट    |    |               |
| 10  | हांसी            | 5  |                | 22  | लखनपुर        |    | जम्मू-कश्मीर  |
| 11  | गमनखंड़ी         | 5  |                | 23  | बसंतपुर       |    | , ,           |
| 12  | नारनोद           | 7  |                | 24  | थेन           |    | 1 2           |
| 13  | रामग्ई           | 7  | संगरूर (पंजाब) | 25  | बसौली         |    | p 9           |
| 14  | जिंद             | 7  |                | 26  | सबार          |    | 2 9           |
| 15  | खाङ्खर           | 8  |                | 27  | पर्नाला       |    | 9 3           |
| 16  | उछना             | 9  |                | 28  | बिलावर        |    | 9 9           |
| 17  | नरवना            | 10 |                | 29  | मांडली        |    | ) <u>)</u>    |
| 18  | उझाना            | 8  |                | 30  | गुजरुनगरौटा   |    | 9 9           |
| 19  | खतौरी पक्की      | 9  |                | 31  | रामकोट        |    | 3 9           |
| 20  | मोमिआन           | 9  | पटियाला        | 1.6 | .59 बिलासपुर  |    | 9 9           |
| 21  | मनहेर            | 9  | , ,            | 2   | मानसर         |    | , ,           |
| 22  | समाना            | 9  | , ,            | 3   | नयीकल्डी      |    | <b>&gt;</b> • |
| 23  | ढेनथाल           | 6  | ,,             | 4   | सांबा         |    | , ,           |
|     | रणबीरपुरा        | 6  | • •            | 5   | रामगढ़        |    | P 9           |
|     | पतियाला          | 6  | , ,            | 6   | अर्निया       |    | , ,           |
| 26  | ढरेहरी           | 8  | 9 9            | 7   | रणवीरसिंहपुरा |    | , ,           |
|     | 28 राजपुरा       | 8  | , ,            | 8   | मीरासाहिबा    |    | , ,           |
|     | भांकरपुर         | 9  | अंबाला         |     | 11 जम्मू      |    | 9 9           |
|     | चंडीगढ़्         | 9  |                |     | दुमाना        |    | 3 3           |
| 1.5 | .59 मालोदा       | 6  |                | 13  | 9             |    | 9 9           |
| 2   | माजरी सैलवा      | 8  |                | 14  |               |    | , ,           |
| 3   | महानपुर          | 8  |                |     | चौकीचौरा      |    | , ,           |
| 4   | रापर R.S         | 4  | 3.6            | 16  | <b>→</b>      |    | 1 2           |
| 5   | तेनसा            | 8  | होशियारपुर     | 17  | 3             |    | F F           |
| 6   | बलाचौरा          | 9  |                | 18  |               |    | , ,           |
| 7   | बलाचौरा-महादपुर  | 8  |                | 19  |               |    | , ,           |
| 8   | गढ्शंकर          | 7  |                | 20  |               |    | * *           |
| 9   | वांगीकला छावेवाल | 8  |                | 21  | नारियां       |    | , ,           |

| 26 डेरा की गली   | जम्मू-कश्मीर | 22 बेरीनाग          | जम्मू-कश्मीर |
|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 27 बफलियाज       | • 1          | 23 टटहार            | , ,          |
| 28 सूरनकोट       | • •          | 24 बनीहाल           | 1 9          |
| 29               | , ,          | 25 रामसू            | 1 9          |
| 30-1.7.59 पूंच   | <b>v</b> g   | 26 डिगड़ोल          | 1 1          |
| 2 चांडक          |              | 27 रामबन            | 9. 1         |
| 3-8 मंडी राजपुरा | , 1          | 28 पीड़ा            | p p          |
| 9-10 लोरेन       | * 1          | 29 बटोन             | 4 4          |
| 11 मोलसर         | , ,          | 30 कूद              | 9 9          |
| 12 बोटपथरा       | <b>&gt;</b>  | 31 चंपियाड़ी        | 1 >          |
| 13 तुंगन         | , ,          | 1.9.59 सस्मोली      | , ,          |
| 14 गोरबन         | 1 9          | 2-3 उधमपुर          | 9 9          |
| 15-19 गुलमर्ग    | 2 2          | 4 गढ़ी              | ,,           |
| 20 बाबारेषि      | , ,          | 5 टिकारी            | , ,          |
| 21 मागाम         | 9-9          | 6-7 कटरा            |              |
| 22 पट्टण         | 9 9          | 8 दोमेल             | 0 9          |
| 23 दिलना         | , ,          | 9 नगरौठा            | , ,          |
| 24 बारामुल्ला    | p 1          | 10-11 जम्मू         | 9 3          |
| 25 बत्तरगाम      | , ,          | 12 भटिंडी           | 2 2          |
| 26 हिंदवारा      | <b>)</b> 2   | 13 बम्मनवाड़ी       | , ,          |
| 27 बूमे          | 9 P          | 14 विजयपुर          | 9 9          |
| 28 वटलब          | 9 7          | 15 सांबा            | , ,          |
| 29 सोपोर         | ,,           | 16 गगवाल            | , ,          |
| 30 हमेर          | , ,          | 17 हीरानगर          | , ,          |
| 31 सिंगपुरा      | , ,          | 18 हमीरपुर          | p 9          |
| 1.8.59 शालटेंग   | , ,          | 19-20 कठुवा         | 2.2          |
| 2-6 श्रीनगर      | 9 9          | 21 सुजानपुर         | पंजाब        |
| 7 पामपुर         | , ,          | 22-24 पठानकोट       | , ,          |
| 8 अवंतीपुरा      | , ,          | 25 बुधाला           | 9 9          |
| 9 बीजबेहारा      | * *          | 26 धारबंगला         | + >          |
| 10 मार्तण्ड      | , ,          | 27 डुडेरा           | , ,          |
| 11 अक्कड़        | 9 9          | 28 किकरा            | , ,          |
| 12 गनेशपुर       | <b>y</b> 1   | 29 नौशीखड़          | ) <b>)</b>   |
| 13-14 पहलगांव    | , ,          | 30 बनीखेत           | , ,          |
| 15 बटकुट         | 9 9          | 1.10.59 बाथरी-मनौला | 9 9          |
| 16 ऐशमुकाम       | 1 1          | 2 द्रढ़ा के बास     | 9 9          |

| = | = | 4 |
|---|---|---|
| J | J | 4 |

14 तरनतारन

# शेषामृतम्

| 9    | चवाड़ी     | 19 फिरोजपुर   |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 10   | परछोड़     | 20            |                    |
| 11   | टुंडी      | 21 ममरोट      |                    |
| 12   | स्योहनाट   | 22 गुरुहरसहाय |                    |
| 13   | चुलेल      | 23            |                    |
| 14   | द्रमण      | 24            |                    |
| 15   |            | 25 फाजलका     |                    |
| 16   |            | 26            |                    |
| 17   |            | 27 शिवपुर हैड | गंगानगर (राजस्थान) |
| 18   |            | 28-29 गंगानगर |                    |
| 19   |            | 30            | , ,                |
| 20   |            | 1.12.59       | ) <u>)</u>         |
| 21   |            | 2             |                    |
| 22   |            | 3             |                    |
| 23   | भरवाईं     | 4             |                    |
| 24   | मुबारिकपुर | 5 सरांवा बोदल |                    |
| 25   | ओएल        | 6 मलोट        |                    |
| 26   | दौलतपुर    | 7 मसभांवाला   |                    |
| 27   | भूल        | 8 बादल        |                    |
| 28   | रिह        | 9 डबवाली      |                    |
| 29   |            | 10 संगतमंडी   |                    |
| 30   |            | 11 ਮਟਿੱਤਾ     |                    |
| 31   |            | 12 शेरगढ़     |                    |
| 1.11 | 1.59       | 13 रामांमंडी  |                    |
| 2    |            | 14 कालांवाली  |                    |
| 3    |            | 15 बड़ागुड़ा  |                    |
| 4    |            | 16-17 सिरसा   |                    |
| 5    | तारापुर    | 18            |                    |
| 6    |            | 19            |                    |
| 7    |            | 20            |                    |
| 8    |            | 21            |                    |
| 9    |            | 22            |                    |
| 10   |            | 23            |                    |
| 11-1 | 2 अमृतसर   | 24            |                    |
| 13   |            | 25-26 संगरिया | राजस्थान           |
|      |            |               |                    |

27 नगराना

| 1.1.60 तलवाड़ा झील | राजस्थान | 11 बिलगा       |        |
|--------------------|----------|----------------|--------|
| 2 एलनाबाद          | पंजाब    | 12-15 फिल्लौर  |        |
| 3                  |          | 16             |        |
| 4                  |          | 17             |        |
| 5                  |          | 18             |        |
| 6                  |          | 19             |        |
| 7 निवारण           |          | 20             |        |
| 8 केरांवाला        |          | 21             |        |
| 9 डिंग             |          | 22             |        |
| 10 चिट्टकलां       |          | 23             |        |
| 11 फर्नेहाबाद      |          | 24             |        |
| 12                 |          | 25             |        |
| 13                 |          | 26 करतारपुर    | जालंधर |
| 14                 |          | 27             |        |
| 15                 |          | 28             |        |
| 16                 |          | 1.3.60         |        |
| 17                 |          | 2              |        |
| 18                 |          | 3              |        |
| 19                 |          | 4              |        |
| 20                 |          | 5-6 जालंधर शहर |        |
| 21                 |          | 7 जालंदर छावनी |        |
| 22                 |          | 8 फगवारा       |        |
| 23                 |          | 9              |        |
| 24                 |          | 10             |        |
| 25                 |          | 11             |        |
| 26                 |          | 12             |        |
| 27                 |          | 13             |        |
| 28                 |          | 14             |        |
| 29                 |          | 15             |        |
| 30                 |          | 16             |        |
| 31                 |          | 17             |        |
| 1.2.60             |          | 18             |        |
| 2                  |          | 19             |        |
| 3                  |          | 20             |        |
| 4                  |          | 2 1            |        |

22

5-6 मोगा

| 5   | 5 | 6 |
|-----|---|---|
| .,1 | J | O |

| 27   |            |          | 9 डोकी      | आगरा           |
|------|------------|----------|-------------|----------------|
| 28   |            |          | 10 फतेहाबाद | 2.3            |
| 29   |            |          | 11 अन्नोटा  | , ,            |
| 30   |            |          | 12 पिनहट    | ,,             |
| 31   |            |          | 13 रछेड़    | मुरैन <u>ा</u> |
| 1.4  | .60        |          | 14-15 अंबाह | •              |
| 2    |            |          | 16 पोरसा    | "              |
| 3    |            |          | 17 नगरा     | , ,            |
| 4    |            |          | 18 कनेरा    | भिंड           |
| 5    |            |          | 19 कदोरा    |                |
| 6    |            |          | 20 सुरपुरा  | , ,            |
| 7    |            |          | 21 उदीतपुरा | , ,            |
| 8    | बागपत      | मेरठ     | 22-23 भिंड  | , ,            |
| 9    | पिलाना     | ,,       | 24 कचोंगरा  | 9 9            |
| 10   | बालेनी     | , ,      | 25 स्योंड़ा |                |
| 11   | कालिंजरी   | 2.3      | 26 पांढरी   |                |
| 12-  | 13 मेरठ    | ,,       | 27 नयागांव  |                |
| 14   | भूड़वराल   | ,,       | 28 रेरुआ    |                |
| 15   |            | , ,      | 29 रेऊंझा   |                |
| 16   |            | ,,       | 30 अड़ोखर   |                |
| 17   | हापुड़     | ,,       | 31 जरसेना   |                |
|      | गुलावटी    | बुलंदशहर | 1.6.60 वरहद |                |
| 19   |            | ,,       | 2 छेमका     |                |
| 20   | बुलंदशहर   | ,,       | 3 तुकेड़ा   |                |
| 21   | रौड़ा      | मेरठ     | 4 बरेठा     |                |
| 22   |            | ,,       | 5 मुरार     |                |
| 23   | अनूपशहर    | बुलंदशहर | 6-7 लश्कर   |                |
| 24   | डिवाई      | 3        | 8 नयागांव   |                |
| 25   |            |          | 9           |                |
| 26   | अतरौली     | अलीगढ़   | 10          |                |
| 27   | शाहपुर     | 9 9      | 11          |                |
| 28   | अलीगढ़     | , ,      | 12          |                |
| 29   | पालिरजापुर | ,,       | 13          |                |
| 30   | सासनी      | ,,       | 14          |                |
| 1.5. | 60 हाथरस   | ,,       | 15          |                |
| 2    | चंदवारा    | , ,      | 16          |                |
|      |            | 7.7      |             |                |

| 22 कस्बाथाना राजस्थान 8 24 शाहबाद 7 10 25 कलौनी 7 11 महेश्वर 26 समरानियां 7 12 27 सीताबाड़ी 9 13 28 भंबरगढ़ 7 14 29 किसनगंज 11 15 30 बारां 10 16 1.7.60 बामली 8 17 2 बपावर 8 18 3 7 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुबास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 27 12 13 14 आगर 30 15 16 17 3 30 18 19 20 6 21 2 7 हरदा 22 23 24.7 से 25.8.60 इंदार 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबायाम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21   |             |              |               | -  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|---------------|----|--------------|
| 23 देवरी 8 9 24 शाहबाद 7 10 25 कलौनी 7 11 महेश्वर 26 समरानियां 7 12 27 सीताबाड़ी 9 13 28 भंबरगढ़ 7 14 29 किसनगंज 11 15 30 बारां 10 16 1.7.60 बामली 8 17 2 बपावर 8 18 3 7 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुबास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 27 12 13 14 आगर 30 15 1.10.60 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 2 7 हरदा 22 23 24.7 से 25.8.60 इंदार 26.8 से 1.9.60 कस्नूरबायाम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | कस्बाथाना   |              | गंजस्थान      | 7  |              |
| 24 शाहबाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             | R            | राजस्वाम      |    |              |
| 25 कलौंनी 7 11 महेश्वर 12 13 14 26 समरानियां 7 12 13 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |              |               |    |              |
| 26 समरानियां 7 12 13 27 सीतावाड़ी 9 13 28 भंवरगढ़ 7 14 29 किसनगंज 11 15 30 बारां 10 16 1.7.60 बामली 8 17 2 वपावर 8 18 3 7 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 बीदा 8 24 9 सुवास 8 25 26 11 शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 27 28 इंदौर 29 14 आगर 30 1.10.60 2 17 3 18 4 19 20 6 21 2 8 टिमरनी 20 21 22 8 टिमरनी 22 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 26.8 से 1.9.60 कस्नूरबायाम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |              |               |    |              |
| 27 सीताबाड़ी 9 13 28 भंतरगढ़ 7 14 29 किसनगंज 11 15 30 बारां 10 16 1.7.60 बामली 8 17 2 बपावर 8 18 3 7 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुवास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 27 12 28 इंदौर 29 13 11 अगगर 30 15 1.10.60 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 2 7 हरदा 22 8 टिमरनी 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 26.8 से 1.9.60 कस्नूरबायाम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |              |               |    |              |
| 28 भंबरगढ़ 7 14 29 किसनगंज 11 15 30 बारां 10 16 1.7.60 बामली 8 17 2 बपावर 8 18 3 7 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुबास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 7 20 11 शाजापुर 7 20 11 शाजापुर 12 13 14 आगर 30 15 1.10.60 16 2 17 3 18 4 19 20 21 2 8 हंदौर 29 21 2 8 हेदौर 29 21 22 3 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 11 कुरसना 26.8 से 1.9.60 कस्नूरबायाम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |              |               |    |              |
| 29 किसनगंज 11 30 बारां 10 1.7.60 बामली 8 2 बपावर 8 3 7 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुबास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 11 शाजापुर 27 12 13 14 आगर 30 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 26 26.8 से 1.9.60 कस्नूरबाय्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |              |               |    |              |
| 30 बारां 10 16 1.7.60 बामली 8 17 2 बपावर 8 18 3 7 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुबास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 27 12 28 इंदौर 29 13 30 1.10.60 16 2 3 18 4 9 20 6 21 7 हरदा 8 टिमरनी 20 21 22 8 टेमागांव 22 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |              |               | 1  |              |
| 1.7.60 बामली 8 17 2 बपावर 8 18 3 7 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुवास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 27 12 28 इंदौर 29 13 30 1.10.60 16 2 17 3 30 1.10.60 16 2 17 3 4 31 18 4 5 2 20 6 21 7 हरदा 21 8 टिमरनी 22 2 8 देतेर 22 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 26.8 से 1.9.60 कस्नूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |              |               |    |              |
| 2 बपावर 8 18 19 19 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 3 बीदा 8 24 9 सुवास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 28 इंदौर 29 14 आगर 30 1.10.60 2 17 18 19 20 6 11 7 हरदा 8 टिमरनी 20 21 22 8 टेमागांव 24.7 से 25.8.60 इंदौर 29 24.7 से 25.8.60 इंदौर 20 6 21 7 हरदा 8 टिमरनी 22 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 11 कुरसना 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |              |               |    |              |
| 3       7       19         4       खानपुर       7       20         5       लुकट       7       21         6       मंडावर       7       22         7       झालरापाटन       8       24         8       बीदा       8       24         9       सुवास       8       25         10       सोयराकलां       शाजापुर (मध्य प्रदेश)       26         11       शाजापुर        27         12       28 इंदौर       29         13       30       1.10.60       2         17       3       4       4         19       3       4       5         20       6       2       3         21       2       8       टिमरनी         23       9       टेमागांव         24.7 से 25.8.60 इंदौर       10       ढेकना         26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाया       11       कुरसना |      |             |              |               |    |              |
| 4 खानपुर 7 20 5 लुकट 7 21 6 मंडावर 7 22 7 झालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुवास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 27 12 28 इंदौर 29 14 आगर 30 15 1.10.60 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 2 7 हरदा 22 8 टिमरनी 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 24.7 से 25.8.60 कस्नूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |              |               | ì  |              |
| 5 लुकट 7 21 22 7 शालरापाटन 8 23 8 बीदा 8 24 9 सुवास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर , 27 12 28 इंदौर 29 14 आगर 30 1.10.60 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 हरदा 22 8 टिमरनी 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | खानप्र      |              |               |    |              |
| 6 मंडाबर 7 22 23 8 बीदा 8 24 9 सुवास 8 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर , 27 28 इंदौर 29 14 आगर 30 1.10.60 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 हरदा 22 8 हेदौर 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |              |               |    |              |
| 7       झालरापाटन       8       23         8       बीदा       8       24         9       सुवास       8       25         10       सोयराकलां       शाजापुर (मध्य प्रदेश)       26         11       शाजापुर       ,,       27         12       28 इंदौर       29         13       29       30         14       आगर       30       1.10.60         16       2       3         18       4       5         20       6       2         21       3       4         22       6       2         23       7       हरदा         23       24.7 से 25.8.60 इंदौर       10 ढेकना         26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम       11 कुरसना                                                                                                                         |      |             |              |               |    |              |
| 8 बीदा 8 24 25 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर , 27 12 28 इंदौर 29 14 आगर 30 1.10.60 16 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 हरदा 22 8 टिमरनी 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7    |             |              |               |    |              |
| 9 सुवास 8 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर 27 12 28 इंदौर 29 14 आगर 30 15 1.10.60 16 2 17 3 4 19 5 20 6 21 7 हरदा 22 8 टिमरनी 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8    |             |              |               |    |              |
| 10 सोयराकलां शाजापुर (मध्य प्रदेश) 26 11 शाजापुर ,, 27 12 28 इंदौर 29 14 आगर 30 15 1.10.60 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 हरदा 22 8 टिमरनी 23 9 टेमागांव 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9    | सुवास       |              |               |    |              |
| 11 शाजापुर ,, 27 12 28 इंदौर 13 29 14 आगर 30 15 1.10.60 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 हरदा 22 8 टिमरनी 23 24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |             |              | (मध्य प्रदेश) | 11 |              |
| 1228 इंदौर132914 आगर30151.10.60162173184195206217 हरदा228 टिमरनी239 टेमागांव24.7 से 25.8.60 इंदौर10 ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11   |             | 3            |               | £  |              |
| 132914 आगर30151.10.60162173184195206217 हरदा228 टिमरनी239 टेमागांव24.7 से 25.8.60 इंदौर10 ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12   | 9           |              |               |    | <u>इंदौर</u> |
| 14 आगर30151.10.60162173184195206217 हरदा228 टिमरनी239 टेमागांव24.7 से 25.8.60 इंदौर10 ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13   |             |              |               |    |              |
| 15       1.10.60         16       2         17       3         18       4         19       5         20       6         21       7       हस्दा         22       8       टिमरनी         23       9       टेमागांव         24.7 से 25.8.60 इंदौर       10       ढेकना         26.8 से 1.9.60 कस्तूखाग्राम       11       कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14   | आगर         |              |               |    |              |
| 162173184195206217हस्दा228टिमरनी239टेमागांव24.7 से 25.8.60 इंदौर10ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15   |             |              |               |    | 0.60         |
| 173184195206217 हरदा228 टिमरनी239 टेमागांव24.7 से 25.8.60 इंदौर10 ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16   |             |              |               |    |              |
| 18       4         19       5         20       6         21       7 हरदा         22       8 टिमरनी         23       9 टेमागांव         24.7 से 25.8.60 इंदौर       10 ढेकना         26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम       11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17   |             |              | ĺ             |    |              |
| 195206217 हरदा228 टिमरनी239 टेमागांव24.7 से 25.8.60 इंदौर10 ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18   |             |              |               | 4  |              |
| 20       6         21       7 हरदा         22       8 टिमरनी         23       9 टेमागांव         24.7 से 25.8.60 इंदौर       10 ढेकना         26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम       11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19   |             |              |               |    |              |
| 22 8 टिमरनी<br>23 9 टेमागांव<br>24.7 से 25.8.60 इंदौर 10 ढेकना<br>26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20   |             |              |               |    |              |
| 228टिमरनी239टेमागांव24.7 से 25.8.60 इंदौर10ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21   |             |              | }             |    | हरदा         |
| 239टेमागांव24.7 से 25.8.60 इंदौर10ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22   |             |              |               |    |              |
| 24.7 से 25.8.60 इंदौर10 ढेकना26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |              |               | 9  | _            |
| 26.8 से 1.9.60 कस्तूरबाग्राम 11 कुरसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.7 | से 25.8.60  | इंदौर        |               | 10 |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.8 | से 1.9.60 क | स्तूरबाग्राम |               |    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |              |               |    | चिरायारत     |

| 44             | 1.27          |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| 17-18 बैतूल 7  | 27            |                   |
| 19             | 28            |                   |
| 20             | 29            |                   |
| 21             | 30            |                   |
| 22             | 1.12.60       |                   |
| 23             | 2             |                   |
| 24             | 3 हनुमाना     |                   |
| 25             | 4 ड्रामलगंज   |                   |
| 26             | 5 वरौधा       |                   |
| 27             | 6 लालगंज      |                   |
| 28             | 7 पथरौला      |                   |
| 29             | 8 मड़िहान     |                   |
| 30 चोरगांव     | 9 कोटवा       | उत्तर प्रदेश      |
| 31 चोरइ        | 10 मिर्जापुर  | 9 9               |
| 1.11.60 फुलेरा | 11 कछवा       | , ,               |
| 2 सिवनी        | 12 सेवापुरी   | 2 2               |
| 3              | 13            | 1 9               |
| 4              | 14            | , ,               |
| 5              | 15-19 काशी    | 1 1               |
| 6 लखनादौन      | 20 मुगलसराय   | <b>&gt;</b> •     |
| 7              | 21            | • •               |
| 8              | 22            | <b>,</b> 1        |
| 9              | 23            | * *               |
| 10             | 24            | ,,,               |
| 11 जबलपुर      | 25 दुर्गावती  | 10 शाहाबाद(बिहार) |
| 12 ,,          | 26 मोहनियां   | 9 ,,              |
| 13             | 27 पुसौली     | 7 ,,              |
| 14             | 28 कुवरा      | 7 ,,              |
| 15             | 29 भद्रशीला   | 10 ,,             |
| 16             | 30 सासाराम    | 8 ,,              |
| 17             | 31 डेहरी      | 12 ,,             |
| 18             | 1.1.61 जम्होर | 10 गया            |
| 19             | 2 औरंगाबाद    | 9 ,,              |
| 20             | 3 रानीगंज     | 11 ,,             |
| 21             | 4 आमस         | 10 ,,             |
| 22             | ५ शेरघाटी     | 10 ,,             |
|                |               |                   |

| 11 | जमुआवां         | 9 गया              | 20 मयनागुईा         |        | जलपाइगुड़ी      |
|----|-----------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|
| 12 | हिसुआ           | 9 .,               | 21 हुजलुडांगा       |        |                 |
| 13 | नवादा           | 9 ,,               | 22 विद्याश्रम-धुपगु | डी     | b (             |
| 14 | वारसलीगंज       | 12 ,,              | 23 शालबाड़ी         | ,      | • •             |
| 15 |                 | , ,                | 24 फालाकाटा         |        | , ,             |
| 16 | -17 सोखोदेवरा आ | श्रम 1 2 , ,       | 25 शीलबाड़ी         |        | * 9             |
| 18 | अलीगंज          | 10 ,,              | 26 सोनापुर          |        | , ,             |
| 19 | धर्धौर          | 10 मुंगेर          | 27 अलीपुरदुवार      |        | ) 1             |
| 20 | जमुई            | 10 ,,              | 28 बानेश्वर         |        | , ,<br>क्चिबहार |
| 21 | खादीयाम         | 9 ,,               | 1-2.3.61 क्वबिहा    | Į.     | 3, 4, 4(1):     |
| 22 | लक्ष्मीपुर      | 8 ,,               | 3 मारुगंज           |        | <b>b</b> 5      |
| 23 | वनहारा          | 8 ,,               | 4 तुफानगंज          |        | 1 1             |
| 24 | नारापुर         | 1 1                | 5 हालाकुरा          | ७ ग्वा | लपाड़ा (असम)    |
| 25 | बेंराई          | 9 9                | 6 छत्रशाल           | 8      | 1)              |
| 26 | सुलनानगंज       | भागलप्र            | 7-8 गोलकगंज         | 9      | , ,             |
| 27 | गौरीपुर-मकनपुर  | ,,                 | 9 काछखाना           | 7      | , ,             |
| 28 | भागलपुर         | <b>&gt;</b> 9      | 10 धेपधेपि          | 9      | , ,             |
| 29 | तुलसीपुर        | 1 1                | 11 धर्मशाला         | 8      | , ,             |
| 30 | नौगछिया         | 7 7                | 12 धुबुरी           | 10     | 1 1             |
| 31 | भौवाङ्योदी      | पूर्णिया           | 13 आलमगंज           | 10.5   | 1 1             |
|    | .61 बलिया       | , ,                | 14 बगरीवारी         | 11.5   | ) )             |
| 2  | कुकरौन          | 1 5                | 15 रेकारबाटा        | 10.5   | , ,             |
| 3  | सहरा            | ,,                 | 16 लक्ष्मीगंज       | 6      | ,,              |
| 4  | रानीपतरा        | ,,                 | 17 कोकराझार         | 10     | , ,             |
| 5  | पूर्णिया        | 2 9                | 18 दामोदरपुर        | 8      | ,               |
| 6  | लखना            | <b>9</b> 9         | 19 शालकोचा          | 7      | 1 1             |
| 7  | खरैया           | . ,                | 20 चापर             | 8      | * *             |
| 8  | कांजिया         | * 3                | 21 योगीघोपा         | 8      | , ,             |
| 9  | किशनगंज         | s 9                | 22 ग्वालपाड़ा (नाव  | ा से)  | J )             |
| 10 | इकरछाल          | प.दिनाजपुर (बंगाल) | 23 दोबापाग          | 6.5    | 1 1             |
| 11 | इसलामपुर        | P 9                | 24 आगिया            | 10     | 9 9             |
| 12 | रामगंज          | 1 9                | 25 कृष्णाई          | 8      | P 1             |
| 13 | सोनारपुरहाट     | 9 9                | 26 दूधनै            | 8      | 1.1             |
| 14 | भीमभार          | दार्जिलिंग         | 27 दरंगिरी          | 7      | 1 1             |
| 15 | बागडोगरा        | 9 1                | 28 शिमलीतला         | 11     | <b>*</b> •      |
| 16 | सिलिगुड़ी       | 1.1                | 29 रंगजुलि          | 9      | 1 0             |

| 3 कर्कापारा  | 7             | कामरूप     | 16 गोहांइबारी   | 5      | उ.लखीमपुर  |
|--------------|---------------|------------|-----------------|--------|------------|
| 4 छयगांव     | 7             | 1 1        | 17 बिहुपुरिया   | 7      | . ,        |
| 5 रामपुर     | 6             | , ,        | 18 बदित         | 6      | , ,        |
| 6 पलाशबा     |               | 1 1        | 19 खोरा         | 8      | 1 1        |
| 7 जालुकबा    |               | 9-1        | 20 लालुक        | 7      | , ,        |
| 8-9 गुवाहाटी |               |            | 2 1 नाउबाइचा    | 6      | 1.3        |
| 10-11 गुवाह  | ाटी शरणिया 2  | <b>*</b> • | 22 उ. लखीमपुर   | 8      | , ,        |
| 12 सातगांव   | 8             | 9 9        | 23-25 कमलाबो    | रिया 5 | 1 1        |
| 13 सोनापुर   | 12            | 1 1        | 26 पानीगांव     | 2      | <b>»</b> » |
| 14 खेत्री    | 7.5           | 1 7        | 27 आझाद         | 2      | 5 3        |
| 15-16 निबि   | Π 4           |            | 28 बहादुरचुक    | 2      | 9 9        |
| 17 जागीभव    |               | नगांव      | 29 उज्ज्वलपुर   | 6      | 9 9        |
| 18 धरमनुल    |               | 9 9        | 30 उ. लखीमपुर   | 5      | 9 9        |
| 19 मरिगांव   | 10            | 9 1        | 31 लक्षौ        | 7      | , ,        |
| 20 चराइबाह   | 8             | p 3        | 1.6.61 सोनापुर  | 5      | 2 9        |
| 21 रहा       | 9             | <b>9</b> 9 | 2 फुलबारी       | 6      | , ,        |
| 22 डिमौ      | 7             |            | 3 लालुक         | 6      | , ,        |
| 23 जाजरि     | 6.5           | , ,        | 4 दौलतपुर       | 5      | , ,        |
| 24 बरदोवा    | 9             | , ,        | 5 लाहलियाल      | 5      | , ,        |
| 25 नगांव     | 10            | , ,        | 6 धुनाबारी      | 3.5    | , 1        |
| 26 रूपही     | 7             | ,,         | 7-8 सांदहखोवा   | 3      | P 1        |
| 27 पुरनिगुद  | ाम 6          | 1 1        | 9 संतपुर        | 3.5    | , ,        |
| 28 रंगागड़ा  |               | 1 >        | 10-15 खोरा      | 2      | J 7        |
| 29 कुंवरीटो  | ल 10          | 1 1        | 16 जापजुप       | 7      | 2 2        |
| 30 शिलघा     |               | , ,        | 17-18 डूंगीबिल  | 5.5    | , ,        |
| 1.5.61 तेज   | पुर नाव से 13 | .5 दरंग    | 19-20 श्रीभुजां | 8      | , ,        |
| 2 पाचमाइ     |               | <b>)</b> ) | 21-22 बरबाली    |        | , ,        |
| 3 जामुगुरि   | 9             |            | 23 पथालीपहाड़   |        | 1 7        |
| 4 चतिया      | 7             | , ,        | 24 मधुपुर       | 6      | , ,        |
| 5 चारिआ      | लि 7          | 1 1        | 25 जराबारी      | 8      | , ,        |
| 6 जिंजिय     | 9.5           | , ,        | 26 तातिबहार     | 3.5    | 9 9        |
| 7 बिहाली     |               | * *        | 27 रंगति        | 3.5    | ) )        |
| 8 जमिरि      |               | 9 9        | 28 चराइदलनि     |        | , ,        |
| 9 बुरंगाब    | री            | 1 7        | 29 दुलियापथार   |        | b 1        |
| 10 गहपुर     |               | p 9        | ३० पानबारी      | 6      | • •        |
| 11 कलाबा     | री 41         | • •        | 1.7.61 बदती     | 7      | ,,         |

| 6 भेरकी दुलियागांव | 3   | उ.लर्खामपुर    | 26 टेंगाघाट       | 9   | दिब्रूगड़  |
|--------------------|-----|----------------|-------------------|-----|------------|
| 7 माजगांव          | 7   | . 1            | 27 चाबुवा         | 8.5 |            |
| 8 महारा सत्र       | 7   | 1.1            | 28 ओपनीमुरिया     | 10  | , ,        |
| 9 कदम              | 7   | 1.1            | 29 निनसुखिया      | 6   |            |
| 10 बगीनदी          | 6   | <b>9</b> 9     | 30 माकूम          | 5   | • •        |
| 11 आनंदबगान        | 7   | 9 9            | 31 ड्मड्मा        | 10  |            |
| 12 मझ्नापारा       | 6.5 | ,,(सुवर्णश्री) | 1.9.61 पानीखोवा   | 9   |            |
| 13-14 बरदलनी       | 9   | ,,             | 2 दिग्बोई         | 10  | * *        |
| 15 माइचा           | 2.5 | 7 7            | 3 बरजान           | 7   | - • •      |
| 16 चुनियाकारी      | 3.5 | <b>,</b>       | 4 भादैपांचआलि     | 7   | 1 0        |
| 17 पदुर्मान        | 5   | b 0            | 5 नाहरकटिया       | 10  | • •        |
| 18 घिलामारा        | 9   | <b>9</b> 9     | 6 कुवरीगांव       | 9   | 9 9        |
| 19 शिंगिया         | 4   | t 1            | 7 टिंग्खांग्      | 4   | 1 1        |
| 20 बान्टांगांव     | 7.5 | <b>)</b> 1     | 8 राजगड़          | 10  | 9 9        |
| 21 बामुनगांव       | 2.5 | 1 1            | 9 औफुलिया         | 7   | 1 1        |
| 22 ढकुवाखाना       | 3.5 | , ,            | 10 मरान           | 8   | 9 0        |
| 23 मातमरा          | 6   | 1 9            | 11 हेनसुवा पुखुरी | 10  | 9 1        |
| 24 बकुलगुरि        | 6   | 1 1            | 12 चेपन           | 12  | शिवसागर    |
| 25 जियामुरिया      | 7   | उ.लखीमपुर      | 13 पाटचाको        | 6   | 1 7        |
| 26-31 गोविंदपुर    | 3   | ,,             | 14 नेमुगुरि       | 5   | , ,        |
| 1.8.61 माछखोवा     | 7   | 1 7            | 15 गङ्गांव        | 8   | <b>)</b> ) |
| 2-3 बाटघरिया       | 6.5 | • •            | 16 गेलेकि         | 12  | ,,         |
| 4-5 धेमाजी         | 8   | 1.7            | 17 नामति          | 10  | , ,        |
| 6 मोटिखोला         | 3   | 1 )            | 18 आमुगुरि        | 8   | , ,        |
| 7 बाउली            |     | 1 )            | 19 चारिंग्        | 7   |            |
| 8 चिचिमुख          |     | 9 9            | 20 गौरीसागर       | 7   | , ,        |
| 9 जोरकटा           |     | 1 2            | 21-22 जयसागर      | 5   | ,,         |
| 10 धेनुखना         | 20  | * *            | 23-24 शिवसागर     | 3   | , ,        |
| 11 घांईगांव        | 3   | , ,            | 25 आखैफुतिया      | 5   |            |
| 12 घुघुहा          | 6   | p •            | 26-27 दिसांग्मुख  | 6   | , ,        |
| 13 केकूरी          | 10  | , ,            | 28 बानमुख         | 5   | 1 9        |
| 14 नलनीपाम         | 5.5 | » 1            | 29 कोंवरपुर       | 7   | , ,        |
| 15-16 मरीढ़ोल      | 5.5 | * *            | 30 बोकाबिल        | 9   | • •        |
| 17 चिचित्ररगांव    | 5   | p 4            | 1.10.61 दिखाँमुख  | 4   | \$ 0       |
| 18 चापखाटी         | 5   | » »            | 2 खनामुख          | 7   | <b>†</b> • |
| 19 देउरीघाट        | 4   | * 9            | 3-7 जांजी         | 7   | • •        |

| 14-16 दोलाखरिया     | 4 शिवसागर       | 15-17 बामुनगांव 4 उ.लखीमपुर |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| 17-18 मेजेंगा       | 2               | 1000                        |
| 19 कहारगांव         |                 | 24 22 22 22 20              |
| 20-22 नाजिरा        | 4 ,,            |                             |
|                     | 6 ,,            | 24 22 3-6-1                 |
| 23 टेगापुखुरी       | 6 ,,            | 20 111111                   |
| 24 मथुरापुर         | 6 ,,            | 28 घटापारा 6.5 ,,           |
| 25 दिचांगपानी       | 7 ,,            | 29-30 दीघला 7 ,,            |
| 26-28 बकटा आश्रम    |                 | 31 बकुलगुरी 6 ,,            |
| 29 बरपियाल          | 6 ,.            | 1.1.62 मिलगांव 4 .,         |
| 30 आखेया            | 6 ,,            | 2 मदारगुड़ी 6 ,,            |
| 31 काकतीबारी        | 11 ,,           | 3-4 भोमाजारनी (जोगीखुटा)5   |
| 1.11.61 लंगपतिया    | 10 ,,           | 5 जोरकटा 5 ,,               |
| 2-3 चापेखाटी        | 5 ,,            | 6-7 रोहा 6 ,,               |
| 4 बरुवानगर          | 6.5 ,,          | 8 मूरतिया 6 ,,              |
| 5-15 बरहाट          | 9 ,,            | 9-12 ढकुवाखाना 7 ,,         |
| 16-17 टियकिया       | 7.5             | 13-16 गोविंदपुर 4 ,,        |
| 18 बरहाट            | 7.5 ,,          | 17 देवलिया 10 ,,            |
| 19-21 चापेखाटि      | 8.5 ,,          | 18 पदुमनि 11 ,,,            |
| 22 कानुबारी         | 6 ,,            | 19 धेमाजी 11 .,             |
| 23 बेंगनाबारी       | 7.5 ,,          | 20 गरमरा 11 ,,              |
| 24 सोनारी           | 06 ,,           | 21 माटिखोला 8 ,,            |
| 25 चाफ्राई          | 5.5 ,,          | 22 बेगनागड़ा 11 ,,          |
| 26 लाकुवा           | 6 ,,            | 23 गोविंदपुर 8 ,,           |
| 27 दलबागान          | 6.5             | 24 बामुनगांव 8 ,,           |
| 28 गड़गांव          | 7.5 ,,          | 25 घांहीं गांव 10 ,,        |
| 29 मेटेका           | 8 ,,            | 26 माइचा 12 ,.              |
| 30 कालुगांव         | 5 ,,            | 27 घेमाजी 11.5 ,,           |
| 1.12.61 हानीबारी (र | वारिंग) 8.5 ्,, | 28 चिचिबरगांव 11 ,,         |
| 2 हांहचरा           | 7 जारहाट        | 29 मरिढ़ोल 5 ,,             |
| 3 टियक              | 4 ,,            | 30 माटिखोला 8 ,,            |
| 4 माइबेलिया         | 10 ,,           | 31 टंगनपड़ा 5 ,,            |
| 5 मरियानी           | 9: ,,           | 1-2.2.62 बाटघरिया 7 ,,      |
| 6 तिताबर            | 5 ,,            | 3 नरोवाथान 6 ,,             |
| 7 माधवपुर           | 11 ,,           | 4-5 घुघुहा 2.5 ,,           |
| 8 नआलिढ़ेकियाजुल    | री 8 ,,         | 6-7 पुवासाइकिया 6 ,,        |
| 9 जोरहाट            | 8 ,,            | 8 हाथीपाड़ा 5 .,            |

| 16-17 मरिङ्गेल       | 3       | उ.लर्खामपुर | 12 बांहजानी 11     | .5 | उ.कामरूप   |
|----------------------|---------|-------------|--------------------|----|------------|
| 18-19 रंगपुरिया      | 2       | 1 1         | 13 दामोदरधाम       | 7  |            |
| 20-21 चौखाम          | 3.5     | 1 1         | 14 धगरापारा        |    | <b>*</b> * |
| 22-23 नौपाम          | 4       | • •         | 15 रंगिया          | 7  | P 3        |
| 24-25 माटिखोला       | 2       | , ,         | 16 दुवारकुचि       | 8  | , ,        |
| 26-28 धेमाजी         | 4.5     | * *         | 17 नामुलपुर        | 8  | 3 +        |
| 1.3.62 माछखोवा       | 12      | , ,         | 18 धमधमा           | 8  | 3 7        |
| 2 जियामरिया          | 11      | 1 1         | 19 बरमा            | 8  | , ,        |
| 3 बामुनगांव + बेबेजि | ाया 1 1 | 1.1         | 20 बरिमरवा         | 6  |            |
| 4 घामरा              | 12.5    | P 1         | 21-24 गेरुवा आश्रम | 11 | 1 1        |
| 5-10 मैत्री आश्रम    | 8       | * 1         | 25 बरवरि           | 5  | 1 9        |
| 11 नौबोइचा           | 12      | 9 9         | 26-27 मचलपुर       | 5  | 9 9        |
| 12 डोंगीबिल          | 12      | 9 9         | 28 चराहमारी        | 5  | , ,        |
| 13 माधवपुर           | 12      | b 6         | 29-30 जालाह        | 6  | बरपेटा     |
| 14 डुबिया            | 11      | तेजपुर      | 1.5.62 बाघमारा     | 7  | , ,        |
| 15 बालीजान           | 10      | P è         | 2 नित्यानंद        | 7  |            |
| 16 बोटियामारी        | 12      | 9 9         | 3 आठियाबारी        | 7  | उ. कामरूप  |
| 17 माजगांव           | 8       | P 9         | 4 बेन्नाबारी       | 5  | 9 1        |
| 18 विश्वनाथ चाराली   | 11      | , ,         | 5 पोलुकटा          | 7  | , ,        |
| 19 चुतिया            | 8       | 1 4         | 6 जरतालुक          | 5  | 9 9        |
| 20 जामुगुरी          | 8       | 9 4         | 7 कटाहबारी         | 5  | , ,        |
| 21 तेजपुर            | 13      | 1 9         | 8-9 कुमरिकटा       | 8  |            |
| 22 पिथोखोवा          | 10      | 0 0         | 10 चंदनपुर         | 6  | , ,        |
| 23 ढेकियाजुली        | 12      | 0 9         | 11 नागरिजुलि       | 6  | , ,        |
| 24 ओसंग              | 12      | मंगलदै      | 12 कोचुबारी        | 5  | , ,        |
| 25 रोवटा चाराली      | 8       | P 9         | 13 नाओकाटा         | 5  | , ,        |
| 26 उदलगुरी           | 10      | , ,         | 14 मोहोरीपारा      | 3  | , ,        |
| 27 कबिराली पुथिमारी  | 10      | , ,         |                    | .5 | , ,        |
| 28-29 कलैगांव        | 8       | • •         | 16 गोरेश्वर        | 3  | , ,        |
| 30 राजघाट            | 8       | 1 1         | 17 मुक्तापुर       | 6  | , ,        |
| 31 मंगलदै            | 6       | 9 6         | 18 खटरा सत्र       | 8  | मंगलदै     |
| 1.4.62 देवरमाई       | 11      | 1 1         | 19 पकादलि          | 7  | 9 9        |
| 2 बुरीनागांव         | 6       | 1 1         | 20 सिमाझार         | 6  | , ,        |
| 3 निज चराबारी        | 7       | 8 9         | 21 आउलाचौंका       | 9  | 1 1        |
| 4 खैराबारी           | 8       | , ,         | 22 गधियापारा       | 6  | , ,        |
| 5-6 गोरेश्वर         | 12      | उ. कामरूप   | 23 दलगांव          | 6  | 9 9        |

| 29 उदाला          | 8        | मंगलदं     | 18  | भेंहुआ           | 5       | द.कामरूप   |
|-------------------|----------|------------|-----|------------------|---------|------------|
| 30 हरिसिंगा       | 5        | , ,        | 19  | जुंगाखुली        | 8       | 9 9        |
| 31 छैबारी         | 7        | , ,        | 20  | शांतिपुर         | 11      | , ,        |
| 1.6.62 चमलाबारी   | 6        | 1 1        | 21  | कुलची            | 11      | <b>)</b> : |
| 2 औतोला           | 5        | 1 1        | 22  | लोहारघाट         | 5       | , ,        |
| 3 टेंगाबारी       | 5        | , ,        | 23  | मनिहारी निनिचुक  | 7       | , ,        |
| 4-5 निजबरमपुर     | 8        | , ,        | 24  | बामुंडी          | 8       | उ. कामरूप  |
| 6 बियासपारा       | 5        | , ,        | 25  | रामदिया          | 5       | 9 9        |
| 7 हाजरिकापारा     | 6        | 7 7        | 26  | लाघपाड़ा 8+5 मील | नाव में | , ,        |
| 8 रंगामाटी        | 5        | 1 1        | 27  | मुकालमुवा        | 7       | , ,        |
| 9 गरुखुटि         | 6        | 1 1        | 28  | दौलाशाल          | 7       | <b>,</b> , |
| 10 बिजुली बारी    | 6        | , ,        | 29  | चेंगा            | 6       | बरपेटा     |
| 11 खास सोनापुर    | 5        | , 1        | 30  | नगांव            | 4       | 1 1        |
| 12 डुमनि चिक      | 3        | , ,        | 31  | बरपेटा           | 10      | , ,        |
| 13 कररा           | 8        | उ. कामरूप  | 1.8 | .62 सुन्दरिदिया  | 2       | , ,        |
| 14 कमलपुर         | 7        | ) 2        | 2   | भवानीपुर         | 9       | , ,        |
| 15-16 बोरका       | 5        | 1 1        | 3   | सरुपेटा          | 2.5     | , ,        |
| 17 उत्तर गुवाहाटी | 9        | 1 1        | 4   | पाठशाला          | 8       | , ,        |
| 18 दलिबारी (आमी   | नगांव) 6 |            | 5   | भकतरभिठा         | 7       | , ,        |
| 19 चेचामुख        | 5        |            | 6   | गिरीशविद्यापीठ   | 11      | , ,        |
| 20 हाजो           | 5        | 3 1        | 7   | गोवर्धना         | 5.5     | , ,        |
| 21 सोवालकुचि      | 8        | , ,        | 8   | बरपेटा रोड़      | 6       | , ,        |
| 22-23 बिजयनगर     | 3+ नाव   | द. कामरूप  | 9   | हाजली            | 5       | , ,        |
| 24 कुकुरमारा      | 6        | * 1        | 10  | चकचका            | 7       | , ,        |
| 25-26 चौधुरीपारा  | 6.5      | ) )        | 11  | माणिकपुर         | 7       | ग्वालपाड़ा |
| 27 बाटरहाट        | 6.5      | , ,        | 12  | बिजनी            | 8       | , ,        |
| 28-29 करकापारा    | 3        | , ,        |     | पोपरगांव         | 11      | , ,        |
| 30 आगचिया         | 4        | 3 3        | 14  | लाजुरीपारा       | 6.5     | , ,        |
| 1.7.62 बाटाकुचि   | 6        | , ,        | 15- | 16 सिदली         | 7       | » »        |
| 2 बको             | 4        | <b>)</b> 1 |     | -20 बासुगांव     | 7       | 1 )        |
| 3-7 मौमान आश्रम   | 2.5      | , ,        |     | क्षुद्र बासुगांव | 7       | 9 9        |
| 8 रायपारा         | 4.5      | , ,        | 22- | -23 देबरगांव     | 5       | 9 9        |
| 9 भालुकघाटा       | 4        | ,,         | 24  | सिंबरगांव        | 7       | , ,        |
| 10 चिचापीठ        | 3.5      | <b>9</b> 1 | 25  | बनरगांव          | 3       | 9 1        |
| 11 खलिहा          | 5        | , ,        | 26  | रामफलबिल         | 8.5     | 1 1        |
| 12 बंधापारा       | 7        | D D        | 27  | दतमा             | 7       | 3 1        |

#### पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 1.9 | .62 टमारहाट    | 7         | ग्वालपाड़ी  | 10  | बुनियादपुर   | 5      | प. दिनाजपुर   |
|-----|----------------|-----------|-------------|-----|--------------|--------|---------------|
| 2   | पागलाहाट       | 7         | 7 7         | 11  | दौलतपुर      | 6      | , ,           |
| 3   | गोलकगंज        | 10        | 1 1         | 12  | देवनला       | 4      | मालदा         |
| 4   | सोनारहाट       | 5         | , ,         | 13  | गाजोल        | 8      | , ,           |
|     | [पूर्व पा      | किस्तान – | बंगलादेश]   | 14  | राणिपुर      | 06     | 3 9           |
| 5   | भुरुंगामारी    | 8         | रंगपुर      | 15  | बामनगाला     | 6      | p 0           |
| 6   | रायगंज         | 7         | , ,         | 16  | राहुताड़ा    | 8      | 9 •           |
| 7   | नागेश्वरी      | 6         | 1)          | 17  | नकैल         | 8      | 9 0           |
| 8   | भीतरबंद        | 7         | • •         | 18  | हिबपुर       | 5      | 9 9           |
| 9   | कुड़ीयाम       | 8         | • •         | 18  | बुलबुलचंडी   | 4      | 3 9           |
| 10  | पांगा          | 9         | , ,         | 19  | मालदा        | 10     | 3 9           |
| 11  | तिस्ता         | 9         | 9 9         | 20  | पुरातन मालदा | 5      | 9 0           |
| 12  | मीरबाग         | 8         | 9 P         | 21  | रायग्राम     |        | , ,           |
| 13  | रंगपुर         | 8         | 9 1         | 22  | शोभानगर      |        | p 0           |
| 14  | पगलापीर        | 7         | , ,         | 23  | मथुरापुर     | 20     | 1 9           |
| 15  | तारागंज        | 9         | , ,         | 24- | -25 राजमहल   | संथालः | परगना (बिहार) |
| 16  | सय्यदपुर       | 8         | 1 1         | 26  | काजीगांव     |        | 2.1           |
| 17  | आलोकदिहि       | 7         | दिनाजपुर    | 27  | मंगलहाट      |        | , ,           |
| 18  | खुशालपुर       | 10        | 1.5         | 28  | सरकंडा       |        | , ,           |
| 19  | दिनाजपुर       | 9         | , ,         | 29  | महाराजपुर    |        | , ,           |
| 20  | विरळ           | 6         | , ,         | 30  | सकरीगली      |        | , ,           |
| 21. | 9.62 राधिकापुर | 10 प. दिन | जपुर(बंगाल) | 31  | साहेबगंज     |        | , ,           |
| 22  | डालिमगांव      | 3         | 1 9         | 1.1 | 1.62 नवाबगंज |        | पूर्णिया      |
| 23  | कालियागंज      | 4         | 3 7         | 2   | मरंगी        |        | , ,           |
| 24  | हेमताबाद       | 8         | ,,          | 3   | कटिहार       |        | <b>)</b> )    |
| 25  | रायगंज         | 8         | 1 9         | 4   | बस्तौल       |        | , ,           |
| 26  | दुर्गापुर      | 8         | ,,          | 5   | भोगांव       |        | ,,            |
| 27  | इटाहारा        | 8         | 1 7         | 6   | आजमनगर       |        | > •           |
| 28  | _              | 8         | , ,         | 7   | सीतलामणी     |        | > 0           |
| 29  | 9              | 9         | , ,         | 8   | आबादपुर      |        | , ,           |
| 30  | जोड़दीघी       | 6         | , ,         | 9   | बिशनपुर      | 4      | <b>3</b> 3    |
| 1.1 | 0.62 वंशीहारी  | 6         | , ,         | 10  | –12 पिपला    | 8      | मालदा (बंगाल) |
| 2   | गंगारामपुर     | 7         |             | 13  |              | B      | 11            |
| 3   | रामपुर         | 10        | , ,         | 14  |              |        | 1 >           |
| 4   | पतिराम         | 8         | , ,         | 15  | 9            |        | p 1           |
| 5   | बाल्रघाट       | 8         | , ,         | 16  | सामसी        |        | 9.7           |

| 20 | कालिंद्री          | ó  | मालदा              | 1.1.63 सोनारकुंडु        | 6 वीरभूमि                |
|----|--------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21 | बांगीटोला          | 8  |                    | 2 रामपुरहाट              | 4                        |
| 22 | बिरामपुर           | 8  | P 9                | 3 बसोया-बिष्णुप्र        | -                        |
| 23 | जलालपुर            | 7  | p v                | 4 वीरचंद्रपुर            | 7                        |
| 24 | कालियाचक           | 6  | , ,                | 5 तारापीठ                | ς                        |
| 25 | वैष्णवनगर          | 7  | ,,                 | 6 मल्लारपुर              | C                        |
| 26 | फरक्का             | 5  | 1 1                | 7 भांडकाटा               | 6 .,                     |
| 27 | नयनसुख             | 6  | , ,                | 8 देवचा                  | 5 ,,                     |
| 28 | धुलियान            | 7  | , ,                | 9 पटेलनगर                | 7 ,,                     |
| 29 | औरंगाबाद           | 10 | 1 ,                | 10 सेवड़ाकुड़ि           | 4                        |
| 30 | नूरपुर             | 6  | , ,                | 11 सिउड़ी                | 5                        |
|    | २.62 गांगीन        | 5  | 1 )                | 12 पुरंदरपुर             | 5 ,,                     |
| 2  | बंशबाटी            | 7  | <b>†</b> †         | 13 अविनाशपुर             |                          |
| 3  | जाजिय्राम          | 6  | , ,<br>वीरभूमि     | 14 बेरुग्राम             | 5 ,,                     |
| 4  | रघुनाथगंज          | 0  | <b>मुर्शिदाबाद</b> | 15-16 शांतिनिकेतन        | 6 ,,<br>5 ,,             |
| 5  | सम्मितनगर-तेधरी    |    | 9                  | 17 श्रीनिकेतन            | 2                        |
| 6  | खांदुवा            |    | 9 9                | 18 शियान                 | 2 ,,                     |
| 7  | लालगोला            |    | 9 9                |                          | , ,                      |
| 8  | भगवानगोला          |    | ,,                 | 19 नानुर<br>20 कीर्नहार  | 9 9                      |
| 9  | जियागंज            |    | , ,                | 21 दासकलग्राम            | P 9                      |
| 10 | <b>मुर्शिदाबाद</b> |    | , ,                | 22 कांदरा                | ,,<br>5वर्धमान (बर्दवान) |
| 11 | बहरमपुर            |    | ,,                 | 23 आमगड़िया              |                          |
| 12 | सारगाछी            |    | , ,                | 24 निरोल                 | 6 ,,                     |
|    | बेलडांगा           |    | , ,                | 25 केतुग्राम             | 6 ,,                     |
|    | दामपुर             |    | , ,                | 26 गंगाटिकुटी            |                          |
|    | 16 पलासी           |    | नदिया              | 27 काटोया                | 6 ,,<br>7 ,,             |
|    | शक्तिपुर           |    | मुर्शिदाबाद        | 28 श्रीखणु               | 6                        |
|    | आलुग्राम           |    | 311141414          | 29 करजग्राम              | c                        |
|    | 20 कान्दि          |    |                    | 30 सिंगी+अग्रद्वीप       |                          |
|    | खड़ग्राम           |    | * *                | 31 पिंगला                | 6 ,,                     |
| 22 | नगर                |    | 3 9                | 1.2.63 बिश्वराड़ा        | 5                        |
|    | इंद्रानी           |    | , ,                | 2 पूर्वस्थली             | A                        |
| 24 | पांच्याम           |    | ,,                 | 3 विद्यानगर              | 5                        |
| 25 | नवग्राम            |    | , ,                | 4-6 नवद्गीप              | -                        |
| 26 | सागरदीघी           |    | , ,                | 7 बेलपुकुर               |                          |
| 27 | बोखारा             |    | • •                | । १ नयापाडा<br>१ नयापाडा | 6                        |

#### पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 13  | पलाशीपाड़ा        | 6    | नदिया         | 25  | एकषार           | 5 | वर्धमान    |
|-----|-------------------|------|---------------|-----|-----------------|---|------------|
| 14  | नेहइजुटिया        | 7    | 1 •           | 26  | नूननहाट         | 6 | * *        |
| 15  | सुरिया            | 6    | 1 5           | 27  | माजिग्राम       | 6 | 1 )        |
| 16  | बड़ आंदुलिया      | 5    | 1 1           | 28  | चैतन्यपुर       | 5 | 1 7        |
| 17  | चापड़ा            | 7    | 1 1           | 29  | बलगुना          | 8 | , ,        |
| 18  | दैयेर बाजार       | 7    | , ,           | 30  | भानार           | 5 | <b>,</b> , |
| 19  | कृष्णनगर          | 8    | , ,           | 31  | महाचारा         | 8 | B B        |
| 20  | चेत्रशाली<br>-    | 6    | 1 1           | 1.4 | .63 साधनपुर     | 7 | 1 *        |
| 21  | बगुला             | 7    | P 1           | 2   | <u>पोलेमपुर</u> | 4 | 1 9        |
| 22  | मामजोयान          | 8    | , ,           | 3   | श्रेहारा बाजार  | 7 | , ,        |
| 23  | बादकुल्ला         | 5    | , ,           | 4   | उचालन           | 6 | 9 9        |
| 24  | दिगनगर            | 6    | 1 )           | 5   | केन्दुर         | 5 | • 3        |
| 25  | फुलिया            | 8    | <b>†</b> 3    | 6   | आकुइ            | 9 | बांकुड़ा   |
| 26  | शांतिपुर          | 7    | 1 1           | 7   | शामपुर          | 5 | 11         |
| 27  | कालना टाउन        | वर्ध | मान (बर्दवान) | 8   | इन्दाम          | 4 | P 2        |
| 28  | नोयारा गोयारा     |      | 3 0           | 9   | रसुलपुर         | 6 | 9 9        |
| 1.3 | .63 अकाल पौष      |      | 1 1           | 10  | हाटकृष्णनगर     | 5 | <b>9</b> 9 |
| 2   | वैद्यपुर          |      | 9 9           | 11  | पात्रशायेर      | 4 | ž 11       |
| 3   | सेनपुर            |      | , ,           | 12  | बालसी           | 4 | 9 7        |
| 4   | सिमलोन            |      | , ,           | 13  | बांकिशोले       | 5 | , ,        |
| 5   | धात्रीय्राम       |      | 11            | 14  | हतिया           | 7 | 1 )        |
| 6   | समुद्रगढ़         |      | , ,           | 15  | रासग्राम        | 5 | 11         |
| 7   | नादनघाट           |      | , ,           | 16  | कोनुलपुर        | 8 | . ,        |
| 8   | काइग्राम          |      | 1 2           | 17  | जयरामबारी       | 7 |            |
| 9   | मंतेश्वर          |      | , ,           | 18  | कामारपुकुर      | 4 | हुगली      |
| 10  | काटाशाही          |      | ,,            | 19  | गोहाट           | 5 | , ,        |
| 11  | मध्यमग्राम        |      | , ,           | 20  | बाली            | 9 | , ,        |
| 12  | पारशाही (पाहरहटी) |      | ,,            | 21  | बड़डोंगल        | 3 | <b>)</b> 1 |
| 13  |                   |      | 1 2           | 22  | रामनगर          | 9 | , ,        |
| 14  | कलानवग्राम        |      | 1 1           | 23  | राधानगर         | 3 | , ,        |
| 15  | बड़शूल            |      | 1 1           | 24  | धामसा           | 8 | 2 2        |
| 16  |                   |      | 1 2           | 25  | -2.5.63 आरामबाग | 8 | , ,        |
| 17  | वर्धमान           |      | 1 1           | 3   | मुखाडांगा       | 5 | , ,        |
| 18  | सोंचका            |      | 7 7           | 4   | छांगरा          | 5 | , ,        |
| 19  | गुलसी             | 7    | , ,           | 5   | जंगलपाड़ा       | 7 | , ,        |
| 20  |                   | 8    | 1 1           | 6   | राज बलहाट       | 8 | , ,        |

| 11 उत्तरपाड़ा       | 9         | हगली       | 24 टालीगंज              | 8  | कलकत्ता   |
|---------------------|-----------|------------|-------------------------|----|-----------|
| 12 कलकना            | 9         | कलकत्ता    | 25 जगत्सुधार गुरुद्वारा | 5  | , ,       |
| 13 ठाकुरपुकुर       | 8         | 24 परगना   | 26 आशुनोष कॉलेज         | 4  | , ,       |
| 14 उदयरामपुर        | 8         | , ,        | 27 न्यूअलीपुर           | 5  | ,,        |
| 15 फतेपुर           | 8         | , ,        | 28 डॉ. विधानराय बाड़ी   | 6  | ,,        |
| 16 सरिषा            | 6         | , ,        | 29 शिवपुर               | 9  | हावड़ा    |
| 17 डायमंडहारब       | 4         | 9 +        | 30 महियारी-आंटुल        | 7  | , ,       |
| 18 हटुगंज           | 6         | D 1        | 1.7.63 रानीहाटी         | 7  | 3 3       |
| 19 कुल्पी           | 6         | <b>9</b> 3 | 2 जगन्पुर               | 6  | , ,       |
| 20 केवडानला         | 9         | 1 1        | 3-6 उलुबेड़िया          | 6  | , ,       |
| 21 निश्चितपुर       | 5         | , ,        | 7 कोलाघाट (मोटर से)     | 13 | मेदिनीपुर |
| 22 शिवकलीनगर        | 7         | <b>9</b> 1 | 8 पाशकुड़ा              | 12 | ,,        |
| 23 काकद्वीप         | 5         | , ,        | 9 नाहकुड़ी              | 12 | , ,       |
| 24 उकीलेरहाट.       | राजनगर 5  | p +        | 10 तमलुक                | 6  | 9 9       |
| 25 बामनखाली         | 3         | , ,        | 11 नंदकुमार             | 6  | , ,       |
| 26 रुद्रनगर         | 7         | 0 9        | 12 लक्ष्या              | 8  | 11        |
| 27 गंगासागर         | 8         | , ,        | 13 सूनाहाटा             | 7  | , ,       |
| 28-30 रुद्रनगर      | 8         | , ,        | 14 द्वारिबेनिया         | 5  | , ,       |
| 31 बामनखाली         |           | <b>)</b> 9 | 15 महिषादल              | 7  |           |
| 1.6.63 काकद्रीप     |           | ,,         | 16 कल्याणचक             | 9  | ,,        |
| 2-3 हारकुड़पॉइन्ट   |           | 11         | 17 चंडीपुर              | 5  | ,,        |
| 4-5 पाथर प्रतिमा (  | (लांच से) | 1 )        | 18 ठाकुरनगर             | 7  | y y       |
| 6 रायदीघी           |           | 1 )        | 19 सुभाषपल्ली           | 3  | , ,       |
| 7 काशीनगर           | 7         | , ,        | 20 नाचिन्दा             | 9  | , ,       |
| 8 जयनगर             | 8         | 1 )        | 2.1 कांथी               | 7  | ,,,       |
| 9 इसराला            | 8         | 1 2        | 22 सातमाइल              | 7  | , ,       |
| 10 बारुइपुर         | 7         | 2 1        | 23 बालिघाई              | 6  | ,,        |
| 11 नरेंद्रपुर       | 7         | <b>* 1</b> | 24 एगरा                 | 5  | ,,        |
| 12 यादवपुर          | 6         | > 1        | 25 खतुइ                 | 5  | ,,        |
| 13 कमला हाय.        | बालीगंज 6 | कलकता      | 26 ललाट                 | 8  | ,,        |
| 14 खिदिरपुर         | 7         | 1 )        | 27 खाकुड़दा             | 4  | , ,       |
| 15 हेयारस्कूल       | 7         | J 1        | 28 बेलदा                | 7  | , ,       |
| 16 लेडीब्रेबॉर्न कॉ | लेज 5     | 1 1        | 29 बाखराबाद             | 6  | ,,        |
| 17 नारकेलडांगा      | 6         | 1 8        | ३० नारायणगङ्            | 6  | , ,       |
| 18 महाजातिसदन       | 5         | <b>»</b> » | 31 बेनापुर              | 9  | , ,       |
| 19 ज्ञानभारती       | 6         | P 4        | 1.8.63 बलरामपुर         | 6  | 1 )       |
| २० शाम बजार         | 4         |            | 2 1112211-12221111      | 0  |           |

#### पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 6   | झाड़ग्राम        | 9        | मंदिनीपुर    | 15  | जाजपुर रोड      | 7  | कटक              |
|-----|------------------|----------|--------------|-----|-----------------|----|------------------|
| 7   | बीरिहांडी        | 8        | , ,          | 16  | दानगजि          | 5  | , ,              |
| 8   | चंद्री           | 6        | , ,          | 17  | दुबुरि          | 8  | , ,              |
| 9   | चिचड़ा           | 5        | , ,          | 18  | सुकिंड़ा        | 5  | 1 +              |
| 10  | जयपुरा           | 4 सिंह   | भूमि (बिहार) | 19  | मंगलपुर         | 5  | , ,              |
| 11  | खंडामोदा         | 8        | 1 9          | 20  | भुवन            | 6  | ढेंकानल          |
| 12  | बहरागोड़ा        | 4        | • •          | 21  | गढ़नरसिंहप्रसाद | 5  | 1 9              |
| 13  | सिरसा            | 7 मयूर्भ | ांज (उड़ीमा) | 22  | मठका गोला       | 5  | p 9              |
| 14  | राजालुका         | 6        | 9 9          | 23  | बाहसिंगा        | 6  | , ,              |
| 15  | कुंभारमुंडकटा    | 4        | 1 1          | 24  | कामाख्यानगर     | 5  | * *              |
| 16  | कुलीओना          | 6        |              | 25  | मुक्तापुर       | 9  | , ,              |
| 17  | कुचेई            | 6        | , ,          | 26  | बरिहापुर        | 5  | , ,              |
| 18  | बारीपदा          | 6        |              | 27  | परजंगा          | 5  | ,,               |
| 19  | रामनगर           | 7        | , ,          | 28- | 29 तालचेर       | 9  | 9                |
| 20  | भालियाईीहा       | 7        | • •          | 30  | दुमदुमा         | 8  | 9 0              |
| 21  | मोरड़ा           | 6        | 1 +          | 1.1 | 0.63 संबल       | 7  | , ,              |
| 22  | रासगोविंदपुर     | 6        | , ,          | 2   | सीलिंग          | 5  | , ,              |
| 23  | नलगजा            | 7.       | , ,          | 3   | कंटियापसी       | 6  | 1 0              |
| 24  | अमरदा            | 6        | , ,          | 4   | खमार            | 6  | , ,              |
| 25  | बालियापाड़ा (बोट | से)21    | बालेश्वर     | 5   | बतीसीमा         | 9  | , ,              |
| 26  | सिंगला           | 8        | . 1          | 6   | पाललहाड़ा       | 6  | , ,              |
| 27  | दरड़ा            | 5        | 1 3          | 7   | बमपरडा          | 8  | संबलपुर          |
| 28  | बहारड़ा          | 5        | 1 1          | 8   | बारकोटा         | 7  |                  |
| 29  | रूपसी            | 7        | , ,          | 9   | कादोपाड़ा       | 8  | 1 )              |
| 30  | हळदीपदा          | 5        | • •          | 10  | कसड़ा           | 11 | सुंदरगढ़         |
| 31  | बालेश्वर         | 9        | , ,          | 11  | केनभटा          | 5  | . > )            |
| 1.9 | .63 कुरुड़ा      | 5        | 1 2          | 12  | केनाइगड़        | 7  | > 9              |
| 2   | खंतापाडा         | 6        | <b>5</b> 9   | 13  | लवणीपड़ा        | 6  | <b>&gt; &gt;</b> |
| 3   | बहानगा           | 6        | , ,          | 14  | दर्जींग         | 7  | , ,              |
| 4   | सारो             | 7        |              | 15  | चांदीपोष        | 7  | , ,              |
| 5   | साबिरा           | 5        | j. 1         | 16  | बांकी           | 8  | 1 )              |
| 6   | मारकोणा          | 7        | • •          | 17  | जलदा            | 8  | 9 9              |
| 7   | राणीतोळा         | 5        | 0 9          | 18  | राउरकेला        | 10 | , ,              |
| 8   | भद्रक            | 8        |              | 19  | वेदव्यास        | 7  | , ,              |
| 9   | भुदरङ्ग          | 6        | 9 9          | 20  | कांसबाहाल       | 9  | 3 9              |
| 10  | भंडारी पोखरी     | 6        | , ,          | 21  | राजगंगपुर       | 8  | , ,              |
|     |                  |          |              |     |                 |    |                  |

| 26  | देवकरणपुर      | 8  | सुंदरगढ़ | 5 अंगाथी 8                   | संबलपुर       |
|-----|----------------|----|----------|------------------------------|---------------|
| 27  | करबड़ीहि       | 6  | 1 1      | 6 नरसिंहनाथ (पाइकमाल) 6      | , ,           |
| 28  | स्ंदरगढ़       | 5  | , ,      | ७ बरटूंडा 9                  | , ,           |
| 29  | भेड़ाबहाल      | 7  | 9 9      | ८ सुलेपारा ६                 | कलाहांडी      |
| 30  | तालपटिया       | 8  | संबलपुर  | ९ नूरप्रा (नवापाड़ा) ९       | 2 9           |
| 31  | झारसुगुड़ा     | 7  |          | 10-11 खरिआर रोड 7            | 9 9           |
| 1.1 | 1.63 श्रीपुरा  | 8  |          | 12 कोमाखान 10 राय            | पुर (छनीसगढ़) |
| 2   | लपंगा          | 6  | * *      | 13 बागबहरा 9                 | <b>)</b> 1    |
| 3   | रंगाली         | 7  | , ,      | 14 ओरांडबरी 9                | 9 9           |
| 4   | सासन           | 9  | 9 9      | 15 मामाभांजा 7               | 9 1           |
| 5   | संबलपुर        | 8  |          | 16 महासमुंद 6                | 9 3           |
| 6   | हीराकुड        | 7  | 1 1      | 17 बेलसोंडा 7                | 9 9           |
| 7   | कंटापाली बुरला | 9  | 9 9      | 18 आरंग 4.5                  | 9 9           |
| 8   | गोड़भंगा       | 7  | , ,      | 19 (नबाबगंज) नवागांव 7       | 5 0           |
| 9   | अनाबिरा        | 7  | , ,      | 20 समनडीह 7                  | 9 9           |
| 10  | कालापानी बुरला | 7  | , ,      | 21-31 रायपुर 8               | y \$          |
| 11  | बरगढ़          | 8  | , ,      | 1.1.64 रायपुर विवेकानंदाश्रम | 4 ,,          |
| 12  | नीलेश्वर       | 7  | 11       | 2 कुंभारी 6.5                | दुर्ग         |
| 13  | पानीमोरा       | 9  | , ,      | 3 भिलाई 11.5                 | , ,           |
| 14  | बरपाली         | 11 | , ,      | 4 सेलूद 12                   | 2.1           |
| 15  | महादा          | 6  | 0 9      | 5 मर्र <u>ा</u> 6            | , ,           |
| 16  | डुंगापाली      | 6  | बलांगीर  | 6 भाठागांव 8                 | <b>9</b> 9    |
| 17  | सालहाभाटा      | 5  | , ,      | 7 अचौद 5                     | , ,           |
| 18  | लुइसिंगा       | 9  | , ,      | 8 हल्दी 9                    | 9 9           |
| 19  | छटामखना        | 6  | , ,      | 9 एंगरा 6                    | ,,            |
| 20  | बलांगीर        | 6  | , ,      | 10 बालौद 9.5                 | , ,           |
| 21  | झंकारपली       | 8  | .,       | 11 दुधली 5.5                 | , ,           |
| 22  | चिड़ापाली      | 6  | 1 1      | 12 डौंडी लोहारा 7            | , ,           |
| 23  | भैंसा          | 7  | , ,      | 13 अचौली 7.5                 | 9 9           |
| 24  | पटनागर         | 6  | 1 1      | 14 रानीतलाई (जबरतला) 7.5     | , ,           |
| 25  | परहेल          | 6  | , ,      | 15 राजनांदगांव 11            | , ,           |
| 26  | लोहासिंहा      | 7  | 11       | 16 सोमानी 7                  | ,,            |
| 27  | दहित्स         | 6  | संबलपुर  | 17 दुर्ग 11                  | , ,           |
| 28  | पदमपुर         | 7  | • •      | 18 कोटेरा 6                  | , ,           |
| 29  | पलासाङ्ग       | 9  | , ,      | 19 नंदकठी 8                  | , ,           |
| 30  | पुरेना         | 9  | , ,      | 20 धमधा 11                   | • •           |
| 1 1 | 2 4 2 2020000  | 0  |          | 21 नेना -                    |               |

### पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 25  | खड्वा          |     | गयपुर      | 8   | बोरगांव     | 8 | भंडारा     |
|-----|----------------|-----|------------|-----|-------------|---|------------|
| 26  | विश्रामपुर     |     | • •        | 9   | मंगेझरी     | 8 |            |
| 27  | टेमरी          |     | दुर्ग      | 10  | सुकळी       | 7 | 3 9        |
| 28  | बैतलपुर        |     | बिलासपुर   | 11  | निरोड़ा     | 7 | 9 9        |
| 29  | सरगांव         |     | , ,        | 12  | बड़ेगांव    | 7 | 1 6        |
| 30  | बिल्हा         |     | , 1        | 13  | करड़ी       |   | 3 P        |
| 31  | चकरभाटा        |     | , ,        | 14  | कोका        |   | 4 9        |
| 1-2 | .2.64 बिलासपुर |     | * 1        | 15  | रेंगेपार    |   | 9 9        |
| 3   | कटाकना         |     | + 1        | 16  | लाखनी       |   | 4 \$       |
| 4   | तखतपुर         |     | <b>)</b> 1 | 17  | धारगांव     |   | 4 >        |
| 5   | धरमपुर         |     | , ,        | 18  | भंडारा      |   | 0 1        |
| 6   | मुंगेली        |     | , ,        | 19  | दहेगांव     |   | 9 4        |
| 7   | फॉस्टरपुर      |     | , ,        | 20  | नुमसर       |   | 3 P        |
| 8   | महलीसूरजपुरा   |     | 1 1        | 21  | हर्दोली     |   | 9 P        |
| 9   | पंडरिया        |     | , ,        | 22  | आंधळगांव    |   | 9 9        |
| 10  | पांडातराई      |     | 1 1        | 23  | कांद्री     |   | <b>1</b> 1 |
| 11  | बोड़ला         |     | दुर्ग      | 24  | महादुला     |   | नागपुर     |
| 12  | पालक           |     | , ,        | 25  | रामटेक      |   | 1 )        |
| 13  | चिल्पी         |     | 9 9        | 26  | बनप्री      |   | p 9        |
| 14  | सूपरवार        |     | बालाघाट    | 27  | कन्हान      |   | , ,        |
| 15  | जैतपुरी        |     | 9 1        | 28  | भिलगांव     |   | , ,        |
| 16  | गढ़ी           | 7   | , ,        | 29  | नागपुर      |   | ,,         |
| 17  | मुक्की         | 12  | , ,        | 30  | खापरी       |   | 9 9        |
| 18  | बैहर           | 9.5 | , ,        | 31  | शिरूळ       |   | 9 3        |
| 19  | परसाटोला       | 7   | , ,        | 1.4 | .64 टाकळघाट |   |            |
| 20  | उकुवा          | 8.5 |            | 2   | सेलडोह      |   | वर्धा      |
| 21  | लौगुर          | 9   | , ,        | 3   | घोराड       |   | 9 9        |
| 22  | टिकारी         | 10  | ,,         | 4   | पवनार       |   | 9 2        |
| 23  | बालाघाट        | 7.5 | 9 2        | 5   | वर्धा       |   | 9 3        |
| 24  | वारासिवनी      | 10  | , ,        | 6-7 | सेवाग्राम   |   | <b>9</b> • |
| 25  | मेंडकी         | 7   | , ,        | 8   | महिलाश्रम   | 4 | , ,        |
| 26  | नेबरगांवकला    | 11  | , ,        | 9   | गोपुरी      | 4 | 1 1        |
| 27  | किरणापुर       | 7   | p 1        | 10- | -20 परंधाम  | 5 | D P        |
| 28  | चंगेरा         | 9   | * *        | 21  | सुकळी       | 9 | 9 >        |
| 29  | मोहझरी         | 8   | , ,        | 22  | झाड़गांव    | 7 | 9 0        |
| 1.3 | .64 लांजी      | 9   |            | 23  | वायफड       | 7 | 9 1        |

| 28 f  | भडी                   | 6  | वर्धा   | 7              |                                 |             | वर्धा      |
|-------|-----------------------|----|---------|----------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 29 3  | इंझाळा                | 6  | 1 2     | 8              |                                 |             | , ,        |
| 30 7  | दहेगांव धांदे         | 6  | P 9     | 9              | वाढ़ोणा                         | 3.5         | , ,        |
| 1.5.6 | 4 पुलगांव             | 6  | , ,     | 10             | पिंपळखुटा                       | 3.5         | , ,        |
|       | <b>सोनेगांवआबा</b> जी | 9  | , ,     | 11             |                                 |             | <b>)</b> ) |
| 3     | सालोड हिरापुर         | 10 | , ,     | 12             | खरांगणा                         |             | , ,        |
| 4 6   | बजाजवाडी, वर्धा       | 5  | , ,     | 13             | मांडवा                          |             | . 1        |
| 5 8   | दहेगांव मिस्किन्      | 8  | 9 9     | 14             | पवनूर                           |             | , ,        |
| 6     | लोणसावळी              | 4  | . ,     | 15             | आंजी                            |             | , ,        |
| 7     | <b>कुरझ</b> डी        | 4  | , ,     | 16             | जामनी                           | 3           | , ,        |
|       | <b>पुरदगां</b> व      | 5  | , ,     | 17             | येळीकेळी                        | 4           | , ,        |
| 9 7   | लोणी                  | 8  | , ,     | 18             | पिपरी                           | 2           | , ,        |
| 10    | नाचणगांव              | 5  | , ,     | 19.            | 6से3.11.64 परंधाम               | 7           | , ,        |
| 11 3  | सोरटा                 | 6  | , ,     | 4              | गोपुरी                          | 4.5         | , ,        |
| 12    | वरूळ                  | 5  | 2 1     | 5              |                                 | 2.5         | , ,        |
| 13    | धानोरी                | 8  | , ,     | 6-             | 7 महिलाश्रम                     | 2.5         | , ,        |
| 14    | नांदोरा               | 5  | 1 1     | 8              | सेवाय्राम                       | 4           | , ,        |
| 15    | आवीं                  | 6  |         | 9              | खरांगणा (गोडे)                  | 3.5         | , ,        |
|       | कौंडण्यपुर            | 6  | अमरावनी | 10             | करंजी काजी                      | 3           | , ,        |
| 17    | वरखेड                 | 7  |         | 11             | मदनी                            | 3           | ,,         |
| 18 1  | भिष्णुर               | 4  | वर्धा   | 12             | भानखेडा                         | 4           | , ,        |
| 19 1  | सिरसोली               | 7  |         | 13             | सोनेगांव(स्टे.)                 | 4           | ) )        |
|       | आष्टी                 | 7  | ji,     | 14.            | 1 1 से 9 . 7 . 6 5 ब्र . वि. मं | . परंधाम    | , ,        |
|       | अंतोरा                | 7  | "       |                | मोटरय                           | Tat         |            |
| 22    | नांदोरा               | 6  | ,,      |                | माटर प                          | ואו         |            |
| 23 8  | वडाळा                 |    | 1 9     | 10             | से 26 विदर्भ (महाराष्ट्र)       |             |            |
| 24 7  | लोणी                  |    | अमरावती | 27             | चांदा                           |             |            |
| 25    | साह्र                 |    | वर्धा   | 2.8            | भद्रावती                        |             |            |
|       | तारासावंगा <u> </u>   |    | • •     | 29             |                                 |             |            |
| 27    | पाणिकवाड <u>ा</u>     |    | 1 9     | 30             | यवतमाळ                          |             |            |
| 28    | <b>मु</b> सुंद्रा     |    | ,,      | 31.            | 7 से 2.8.65 विदर्भ (            | महाराष्ट्र) | )          |
| 29    | नारा                  |    | , ,     | 3              | मंगरूळपीर                       |             |            |
| 30 8  | बाटोदा                |    | .,      | 4-             | 5                               |             |            |
| 31 f  | केन्हाळा              |    | , ,     | 6              | चौहट्टा                         |             |            |
| 1.6.6 | 4                     |    | ,,      | 7 <del>t</del> | ने 11 मराठवाडा (महार            | ( ब्रा      |            |
| 2     | येनगांव               |    | , ,     |                | हिंगोली                         | .,          |            |
| 2 3   | arti-ar               |    |         |                | 1                               | f           |            |

### पदयात्रा पड़ाव-सूचि

| 30 कटनी             | İ            | 16 | गाङ्ग             | <b>P</b> 1  |
|---------------------|--------------|----|-------------------|-------------|
| 31                  |              | 17 | <b>मर्</b> याहाट  | संथाल परगना |
| 1.9.65 रीवा         |              | 18 | बांका             | भागलपुर     |
| 2                   |              | 19 | कमालपुर-मुलतानगंज | 3           |
| 3-4 इलाहाबाद        |              | 20 | 2 4               | भागलपुर     |
| 5 पसना              |              |    | पूर्णिया          | 3           |
| 6 मिरजापुर          |              | 22 |                   |             |
| 7-10 काशी           |              | 23 | कटिहार            |             |
| 11-13 पटना          |              | 24 | 0                 |             |
| 14 मोकामा           |              |    | फारबीसगंज         | पूर्णिया    |
| 15 मुंगेर           |              | 26 | रुपौली            | , ,         |
| 16 हवेली खड़गपुर    |              | 27 | बनमनखी            | , ,         |
| 17 जमुई-खादीय्राम   |              | 28 | करजाइन बाजार      | सहरसा       |
| 18 झाझा             |              | 29 |                   | , ,         |
| 19 लखीसराय          |              | 30 | सुपौल             | , ,         |
| 20 खगड़िया          |              | 31 | मधेपुरा           | 0 9         |
| 21 बेगूसराय         |              |    | 1.65 कुरसैला      | पूर्णिया    |
| 22 सिकंदरा (मुंगेर) |              | 2  | बिहिपुर           | भागलपुर     |
| 23 सोखोदेवरा        |              | 3  | बलिया             | मुंगेर      |
| 24 गया              |              | 4  | रोसडा             | दरभंगा      |
| 25 शेरघाटी          |              | 5  | समस्तीपुर         | 9 9         |
| 26 आमस              |              | 6  | बहेड़ा            | 3 9         |
| 27 औरंगाबाद         |              | 7  | केउटी             | , ,         |
| 28 डाल्टेनगंज       |              | 8  | जयनगर             | , ,         |
| 29 लातेहार          |              | 9  | बेनीपट्टी         | , ,         |
| 30 रांची            |              | 10 | मधुबनी            | 9 3         |
| 1.10.65 हजारीबाग    | 1            | 11 | लहरियासराय        | <b>9</b> 9  |
| 2 चतरा              |              | 12 | नरसिंहपुर         | मुजफ्फरपुर  |
| 3 हंटरगंज           |              | 13 | सीतामढ़ी          | P ->        |
| 4-5 बोधगया          |              | 14 | पुपरी             | 9 9         |
| 6 रजौली             | 1            | 15 | मुजफ्फरपुर        |             |
| 7 झूमरीनलैया        |              | 16 | महेसी             | चंपारण      |
| 8 डोरंडा            |              | 17 | धाका              | 2 2         |
| 9 चकाई              |              | 18 |                   | P 3         |
| 10 देवघर            |              | 19 | रक्सौल            | 9 3         |
| 11 घोरमारा          |              | 20 | वृंदावन आश्रम     | 9 3         |
| 12 जामनाडी          | संधाल प्रगना | 21 | नरकटियागंज        |             |

| 25  | सरैया                   | मुजफ्फरपुर      | 19                                      |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 26  | बेलसर हाट               | 11              | 20 जमुई                                 |
| 27  | हाजीपुर                 | , ,             | 21 बिहपुर                               |
| 28  | छपरा                    | सारन            | 22.3.66 से 3.5.66 रानीपतरा              |
| 29  | शाहपुर सिथबलिया         | ,,              | 4 रोटाहाट                               |
| 30  | गोरियाकोठी              | , ,             | 5 आमौर                                  |
| 1.1 | 2.65 हथुवा              | , ,             | 6                                       |
| 2   | भोरे                    | 2 1             | 7 मनिहारी                               |
| 3   | मेरवा                   | , ,             | 8 से 10                                 |
| 4   | सीवान                   | 1 1             | 11 किशनगंज                              |
| 5   | ताजपुर                  | 9 9             | 12-13 किशनगंज + ठाकुरगंज                |
| 6   | दानापुर                 | पटना            | 14                                      |
| 7   | आरा                     | शहाबाद          | 15.5.66-30.6.66 रानीपतरा                |
| 8   | पीरो                    | , ,             | 1-14.7.66 बिहपुर                        |
| 9   | विक्रमगंज               | ,,              | 15 गोगरी                                |
| 10  | बढ़पुर ब्रह्मपुर        | <b>)</b> I      | 16 साहेबपुर कमाल                        |
| 11  | बक्सर                   | , ,             | 17 दलसिंगसराय                           |
| 12  | सासाराम                 | <b>)</b> 1      | 18-13.11.66 ल. पुरी पूसारोड़-वैनी       |
| 13  | भभुआ                    | ,,              | 14 सीहो                                 |
| 14  | डालमियानगर              |                 | 15-30 मुजफ्फरपुर                        |
| 15  | बाराचट्टी               | गया             | 1.12.66 मुजफ्फरपुर                      |
| 16  | बगोदर                   | हजारीबाग        | 2 लहेरियासराय-मधुबनी                    |
|     | धनबाद                   |                 | 3.12.66 से 12.2.67 मधुबनी               |
|     | चांडील                  | सिंहभूमि        | 13.2 से 7.3.67                          |
|     | 12.65से 15.3.66 जमशेदप् | <sub>रि</sub> र | 8 .3.67 से 28.12.67 ल. पुरी वैनी        |
|     | से 17                   |                 | (आगे की मोटरयात्रा (1968-69) का निश्चित |
| 18  | पुरुलिया                |                 | विवरण उपलब्ध न होने से छोड़ दिया है।)   |
|     |                         |                 |                                         |

इस पदयात्रा पड़ाव-सूचि में काफी स्थान खाली छूटे हैं। काफी कोशिश करने पर भी पड़ावों के उन स्थानों के नाम नहीं मिल पाये। विशेषतया अक्तूबर 1959 से दिसंबर 1960 के बीच के काफी नाम छूटे हैं।

दूसरी बात नामों में भिन्नता। अलग-अलग ग्रंथों-पत्रिकाओं में अलग-अलग नाम मिलते हैं। कभी पूर्णतया अलग तो कभी स्पेलिंग में फर्क मिलता है। खासतौर से दक्षिण भारत के गांवों के नामों की शुद्धता के बारेमें कोशिश के बावजूद हमको समाधान नहीं हुआ है। वैसे ही जिलों के बारेमें भी। कई बार वह जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी। अब तो पचासों नये जिले बन चके हैं, इसलिए वैसे भी उसकी उपयोगिता कम हो गयी है। परी कोशिश के

खंड 1 की अन्य वचन-सूचि (खंड 1 में जिन वचनों की सूचि छृट गयी थी मात्र उनकी यह सूचि है)

|                       |                 | <i>ਸੂ</i> ਬ |                        |                     | पृष्ठ |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|-------|
| अकार चरणयुगुल         | ज्ञाने 1.19 154 | ,316        | इदंमयः अदोमयः          | -                   | 278   |
| अग्ने नय सुपथा        | ईश 18 147,      | 296,        | इन दि बिगिनिंग         | <u>बाइबिल</u>       | 117   |
|                       | 357             | ,368        | इयं वेदि: परो          | ऋसा 1.23.11         | 299   |
| अणुरेणु या थोकडा      | तुका 857        | 340         | इहदिनस् सिरातल्        | कुसा ।              | 296   |
| अतीताननुसंधानम्       | गुबो 13.2.4     | 270         | ईशावास्यं इदं          | ईश ।                | 305   |
| अत्र पिता अपिता       | बृह 102         | 306         | उतेमाहुर्नेष <u>ो</u>  | ऋसा 2.2.5           | 371   |
| अथ यत् तपो            | छां 34          | 358         | उद्गीथाक्षराण्युपासीत  | छां ।               | 331   |
| अदितिर् द्यौरदितिर्   | ऋसा 1.14.7      | 337         | उद् वयं तमसस्परि       | ऋसा 1.10.16         | 387   |
| अद्यते अति च          | तैति 9          | 334         | उपशांतोऽयमात्मा        | बाध्व ऋषि           | 343   |
| अद्याद्या श्व:श्व:    | ऋसा 8.8.4       | 294         |                        | तै भाष्य ।.।।       | 134   |
| अनंतपारं गंभीरम्      | भागवत           | 106         | उळुदुंडु वाळ्वारे      | कुरल                | 202   |
| अनंत वै मन:           | -               | 142         | ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्     | गी 15.1             | 351   |
| अनंता वै वेदा:        | - 140           |             | ऋक् साम यजुरेव च       | गी 9.17 277         | ,322  |
| अभयं नः करत्यंतरिक्षम | [ अथ 19.15.5-6  | 355         | ऋचं वाचं प्र           | यजु 36.1            | 346   |
| अभयं वै जनक           | बृह 81          | 354         | ऋचो अक्षरे             | ऋसा 1.23.12         | 321   |
| अमध्यमः               | _               | 195         | ऋजुनीति नो             | <b>港 1.90.1 306</b> | 5,357 |
| अमंत्रमक्षरं नास्ति   | dealers.        | 369         | ऋषिभिर् बहुधा गीतं     | गी 13.4             | 186   |
| अमृतांशूद्भवः         | विसना 31        | 309         | ऋषिर् दर्शनात्         | -                   | 158   |
| अम्रु हुम् शूरा       | कुसा 160        | 219         | एकं सत् विप्रा         | ऋसा 1.23.16         | 142,  |
| अयं यज्ञो भुवनस्य     | ऋसा 1.23.11     | 299         | 144,3                  | 286-87,292,295      | 5,301 |
| अर्थार्थी             | गी 7.16         | 382         | एतावान् सर्ववेदार्थः   | भागवत               | 127   |
| अर्वाग्बिलश्चमस       | बृह 35          | 351         | एष देवो विश्वकर्मा     | श्वे 51             | 340   |
| असता मा सद्           | बृह 9           | 257         | एषा एव समृद्धिर्       | छां 3               | 334   |
| असन्नेव स भवति        | तैति 13         | 379         | ॐक्रतो स्मर            |                     | 368   |
| असुराणां हि उपनिषत्   |                 | 358         | ओमित्येतद्अनुज्ञाक्षरं | छां 1,3             | 329   |
| अस्तीत्येके नायम्     | कठ 17           | 238         | कं चतु खंच             | छां 54              | 369   |
| अस्तीत्येवोपलब्धव्यः  | कट 96           | 377         | करम उपासना             | तुलसीदास            | 302   |
| अस्सद्धो अकतञ्जू      | धम्म 17.18      | 388         | कराग्रे वसते लक्ष्मी:  | -                   | 207   |
| अहंकाराचा वारा        | नाम 107         | 386         |                        | तुका 734            | 320   |
| 6                     | ऋसा 4.2.13 172  |             | कर्मणैव हि संसिद्धि    | गी 3.20             | 383   |
| 9                     |                 |             | कर्मभिर्नि:श्रेयसम्    | _                   | 383   |
| आकाशो ब्रह्मेति       | छांदो 3.18.1    | 370         | कमेंति प्रतिष्टा       | कन 20               | 357   |
| आचारहीनं न पुनन्ति    |                 | 109         | कहे नानक पूरा पाया     | नानक                | 261   |

| कृषिगौरक्ष्य           | गी 18.44    | 187  | तौ ह यदूचतुः           | बृह 54                        | 380  |
|------------------------|-------------|------|------------------------|-------------------------------|------|
| को नो मह्या            | ऋसा 1.5.1   | 337  | त्यक्तेन भुंजीथाः      | ईश ।                          | 164  |
| कोह्येवान्यात्         | तैति ।5     | 371  | त्रिकर्मकृत् तरित      | कठो ।.17                      | 357  |
| क्रियावान एष           | मुंडक 39    | 357  | त्रिधा बद्धो वृषभो     | ऋसा 4.5.6                     | 333  |
| गणानां त्वा            | ऋसा 2.4.1   | 333  | त्रीणि पदा वि          | ऋसा 1.4.3 226                 | ,342 |
| गतागतं कामकामा         | गी 9.21     | 267  | त्र्यंबकं यजामहे       | ऋसा 7.5.3 175                 |      |
| गिआन खंड महि           | जपु 36      | 300  | त्वमेव माता च          | _                             | 282  |
| गुरुमुखि नादं          | नानक        | 300  | दि सम आफ दि            | यूक्लिड                       | 118  |
| चतुर्विधा भजन्ते मां   | गी 7.16     | 385  |                        | तुका 547                      | 328  |
| छिद्यन्ते सर्व-संशया:  | मुंडक ३३    | 365  | देशबंधश् चित्तस्य      | योसू 3.1                      | 339  |
| जिह शत्रुं महाबाहो     | गी 3.43     | 228  | द्यौ: शांतिरंतिरक्षं   |                               |      |
| जाकी रही भावना         | तुरा 1.241  | 116  |                        | हता 361.17    350             | 0-51 |
| जासों सब नातो          | विन । 17    | 302  | द्विविधा निष्ठा        | गी 3.3                        | 385  |
| जेथें जातों तेथें      | तुका 791    | 370  | धेनूनामस्मि कामधुक्    |                               | 187  |
| जैसा वरणीय प्रभु       | -           | 299  | ध्यानेनात्मिन पश्यन्ति |                               | 375  |
| जैसे पंडित बेद-बिहीना  | नानक        | 300  | न तद् अश्नाति          | बृह 69                        | 355  |
| ज्येष्ठ आह चमसा        | ऋसा 4.3.1   | 385  | न तस्य प्रतिमा         | <sub>रुखे</sub> ७५<br>श्वे 53 | 114  |
| झीनी झीनी बिनी         | कबीर        | 249  | न त्वहं तेषु ते मयि    |                               | 373  |
| तटस्थ तें ध्यान        | तुका 133    | 194  | न नौ एतत्              | बृह 54                        | 379  |
| तत्पुरुषाय विदाहे      |             | 385  | नभासारिखें रूप         | मुख अ <del>प</del><br>मश 197  | 370  |
| तत् बुद्धयस्तदात्मानस् | गी 5.17     | 387  | नमः सोमाय च            | - Her 197                     |      |
| तत्-सत्                | _           | 376  | न मा तमत्              | चन्या २५ १४                   | 333  |
| तत् सत्यमित्याचक्षते   | तैति 14     | 377  | न येषु जिह्यमनृतं      | ऋसा 2.5.16                    | 341  |
| तत् सवितुर्वरेण्यं ऋ   |             | 387  | नहि वचनस्य             | प्रश्न 1.16<br>ब्रसूशांभा     | 358  |
|                        | गी 9.26     | 361  | न हि वेरेन             | धम्म 1.5                      | 111  |
| तदा गन्तासि निवेंदं    | गी 2.52     | 138  | न हि श्रुतिशतमपि       | गीशांभा 18.66                 | 296  |
| तदेतत् इति             | कठ 86       | 376  | नाना धर्माणां पृथिवीं  | ~~                            | 137  |
| तद्धाम परमं मम         | गी 15.6     | 227  | नायं हन्ति न हन्यते    | •                             | 286  |
| तद् य इमे वीणायां      | छां 10      | 329  | नाविस्तो दुश्चरितात्   |                               |      |
| तद्वचनादाम्नायस्य      | वैशेषिक     | 134  |                        | क <b>ठ</b> 48                 | 358  |
| तस्मिन् विश्वमिदं      | छां 3.15.1  | 351  | नास्य पापम्            | कौ 3.1                        | 363  |
| तस्य उत् इति नाम       | छां 6       | 387  | निजों तरी जागे         |                               | 341  |
| (तस्य) वेदा अवेदाः     | बृह 102     | 107  | निदिध्यासितव्यः        | बृह ।।।                       | 384  |
| तार पाछे पाछे धान्त    | माधवदेव     | 303  | नैतान् विहाय           | प्रह्लाद                      | 337  |
| त्का आकाशाएवढा         |             | ,364 | नैनं छिन्दन्ति         | गी 2.23                       | 370  |
| तुनग जानगराहितका       | 379 001 112 | ,504 | पब्बट्ठो व भुम्मट्ठे   | बुद्ध                         | 297  |

| पश्यति इति पशुः         | <b>-</b> 263  |         | माधुर्यं चंद्रिका      | ज्ञाने 12.204   | 322  |
|-------------------------|---------------|---------|------------------------|-----------------|------|
| पांडित्यं निर्विद्य     | बृह 56 352    |         | मामेकं शरणं व्रज       | गी 18.66        | 385  |
| पिता अपिता भवति         | बृह 102       | 128     | माम् प्रति माम्        | वेद             | 151  |
| पिपर्तु नो अदिती        | _             | 337     | मां विधत्तेऽभिधते      | भासा 21.5       | 125  |
| पुण्यो वै पुण्येन       | बृह 54        | 380     | मां स भक्षयितामुत्र    | मनु 5.7         | 334  |
| पृथगात्मनः न किंचित्    | शंकराचार्य    | 117     | मित्रस्य मा चक्षुषा    | यजुवाज 36.18    | 196, |
| पें अहितापासूनि         | ज्ञाने 16.46  | 2 99    |                        |                 | ,355 |
| प्रणव: सर्व-वेदेषु      | गी 7.8        | 277,322 | मीपण अहंकारें          | राभ 167         | 364  |
| प्रणवो धनुः शरो         | मुंडक 28      | 319     | मैया कबहुं बढ़ेगी चोटी | सूरदास          | 124  |
| प्रतिषिध्य              | वेद           | 127     | मोहि तो सावनके         | <u>तुलसीदास</u> | 302  |
| प्रभाते करदर्शनम्       | _             | 207     | य एवं वेद              | बृह 16          | 363  |
| प्राणं च हास्मै ह       | शंदो 4.10.5   | 369-70  | यच्छेद् वाङ्मनसी       | कट 60           | 340  |
| प्राण: प्रजानां उदयति   | -             | 151     | यज्ञात् भवति पर्जन्यः  | गी 3.14         | 203  |
| प्राणो ब्रह्म           | छांदो 53      | 369,371 | यतो यतो निश्चरति       | गी 6.26         | 382  |
| प्राये प्राये जिगीवांस  | ऋसा 2.3.5     | 164,324 | यथाभिमतध्यानाद्वा      | योसू 1.39       | 382  |
| प्रिवेन्शन इज बेटर      | _             | 213     | यथेच्छिस तथा कुरु      | गी 18.63        | 329  |
| प्रेतस्य शरीरं          | छां 149       | 358     | यदह्रा पापमकार्षम्     | नारा 12         | 361  |
| 4.                      | पूर्व मीमांसा | 121     | यदा वै करोति           | छां ।।।         | 357  |
| बहूनि मे अकृता          | ऋसा 4.2.4     | 173,364 | यदि ब्रूयात् शीतः      | गीशांभा 18.66   | 137  |
| बिभेत्यल्पश्रुतात् वेदो | _             | 102,107 | यदि ह्यहं न वर्तेयं    | गी 3.23         | 257  |
| बुद्धं तु सारिथं        | कठ 52         | 191     | यदेष आकाश              | तैति 15         | 371  |
| बुभुक्षमाणः रुद्ररूपेण  | सायणाचार्य    | 281,333 | यद्गत्वा न निवर्तन्ते  | गी 15.6         | 341  |
| बृहत्साम तथा साम्नाम्   |               | 277     | यद्वाव कं तदेव         | छां 54          | 369  |
| बेद कह्यो बुध           | तुलसीदास      | 302     | यन् मे छिद्रं          | यजु 36.2        | 347  |
| बोधयन्तः परस्परम्       | गी 10.9       | 219     | यश्च श्रोत्रियो        | बृहद् 4.3.39    | 364  |
| भरोसो जाहि दूसरो        | विन 140       | 302     | यस्तं वेद स वेदवित्    | गी 15.1         | 116  |
| भिदां आस्थाय            | -             | 127     | यस्य नाहंकृतो भावो     | गी 18.17 354    | ,362 |
| भुंजते ते त्वघं         | गी 3.13       | 214     | या इष्टकाः यथा         | कट 15           | 372  |
| भूतमात्रीं हरीविण       |               | 276,322 | यान्यनवद्यानि कर्माणि  | तैति 7          | 358  |
| भूरिति वा ऋच:           | तैति 4        | 351     | या प्राणेन संभवति      | कठो 4.7         | 336  |
| भूरिति वै प्राण:        | तैत्तिरीय 5   | 351     | यी कास्ट नॉट           | बाइबिल          | 118  |
| मना सत्य तें            | मश 19         | 365     | यो अस्याध्यक्षः        | ऋसा 10.19.7     | 299  |
| मंतव्य:                 | बृह 118       | 384     |                        | बृह 20          | 366  |
| मंनै मगु न चलै          | जपु 14        | 299     | योऽसावादित्ये पुरुषः   |                 | 368  |
| मम सत्यम्               | यास्काचार्य   | 204     | रचनानुपपत्तेश्च        | ब्रस् 2.2.।     | 215  |

| राम चरण रित होउ               | तुलसीदास                    | 301  | सत्यं हि इंद्र:            | कौषीतिक 10          | 363  |
|-------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|---------------------|------|
| राम नाम मनि                   | <u>तुलसीदास</u>             | 229  | सत्यानृतं त्               | मनुस्मृति           | 365  |
| लाइक अ यंग मैन                | ग्रिफिथ                     | 234  | सत्यानृते मिथुनीकृत्य      | ब्रसूभाष्य          | 353  |
| वसिष्टं तर्पयामि              | _                           | 174  | सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्   | नारा 19             | 367  |
| वाग्मी                        | विसना 29                    | 309  | सद्भावे साधुभावे च         | गी 17.26            | 378  |
| वाच ऋग् रसः                   | छां 2                       | 104  | सनातनो नित्यनूतनः          | यास्काचार्य         | 184  |
| वाचस्पतिं विश्वकर्माणम        | ्रहसा <u>10.11.5</u>        | 356  | सन्मार्गे प्रज्ञा          | -                   | 367  |
|                               | -<br>इसा 7.3.10 174         | ,341 | स भूरिति व्याहरत्          | तैब्रा              | 350  |
| वायुरनिलममृतमथेदं             | ईश 17                       | 368  | समत्वमाराधनं               | भागवत               | 276  |
| विपापो विरजो                  | बृह ।।।                     | 358  | समुद्रस्येव महिमा          | ऋसा 7.3.10          | 341  |
| विश्वमान्षः                   | ऋसा 8.7.9                   | 100  | समोऽहं सर्वभृतेषु          | गी 9.29             | 386  |
| विश्वं तद् भद्रं              | ऋसा 2.4.7                   | 333  | सर्व धर्म हरिचे            | तुकाराम             | 299  |
| विश्वामित्रेभिरिध्यते         | ऋसा 3.1.2                   | 171  | सर्वधर्मान् परित्यज्य      | गी 18.66 290        | ,328 |
| वेद अनंत बोलिला               | त्का 402                    | 303  | सर्वं खलु इदं              | छां 29 323          | ,330 |
| वेद: नित्यं अधीयताम्          | शंकराचार्य 101              |      | सर्व सुखाचें आगर           | ज्ञानदेव            | 371  |
| वेद:, वेदवित्, वेदांग:        | विसना 14                    | 309  | सर्वेण समं तेन             | - 276               | ,322 |
| वेद-वेदांत-गीतानां            | विनोबा                      | 101  | सर्वे वेदा यत्             | कठ 39 114,          | 126, |
| वेदाचा तो अर्थ                | तुका 403                    | 303  |                            |                     | ,364 |
| वेदानां सामवेदोऽस्मि          | गी 10.22 277                |      | सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म |                     | ,327 |
| वेदान् अपि                    | नारद                        | 128  | सर्वेषां यः सुहत्          | महाभारत             | 199  |
| वेदान् उद्धरते                | गीतगोविंद                   | 310  | सविता प्रसविता             | -                   | 187  |
| वेल न पाईआ                    | जपु 21                      | 299  | स ह षोडशं                  | छां 33              | 217  |
| शतं पुरः अदारीत्              | -                           | 153  | साधु-कर्मा                 | _                   | 358  |
| •                             | विसना 97                    | 290  | सानुको वृक:                | <b>港 2.23.7 307</b> |      |
| शांत आत्मा                    | 19991 97                    |      | सा मा शांतिरेधि            | वाज 36.17           |      |
| शांत आखा<br>शांत शिवं अद्वैतं | मांडूक्य 7                  | 340  | सिद्धानां कपिलो मुनिः      | गी 10.26            | 265  |
|                               | नाडूपय /<br>सूभा 1.1.30 36. | 333  | सुनीतिभिर्नयसि             | ऋसा 2.4.4           |      |
| शिवस्य हृदये                  | -<br>441 1.1.30 30          |      | सूर्य आत्मा जगतस्          | ऋसा 1.18.12         |      |
| श्रुतिन्यीय्या न लक्षणा       | _                           | 346  | -3                         |                     | ,296 |
| ~                             | -<br>योसू 3.51              | 140  | सूर्ये ज्योतिषि            | नारा 13             | 150  |
|                               |                             | 386  | सो अंग वेद                 | ऋसा 10.19.7         |      |
|                               | तैति 14                     | 377  | सोऽहमस्मि                  | ईश 16               | 187  |
| स तत्र तपसा                   | प्रश्न ।।                   | 324  | स्तेन एव सः                | गी 3.12             | 353  |
| सत्कर्मयोगें वय               | रामदास                      | 359  | स्वत:-प्रामाण्य            | -                   | 134  |
| सत्यधर्माय दृष्ट्ये           | ईश 15                       | 289  | स्वः पश्यन्त उत्तरम्       | यजुर्वेद            | 387  |
| सत्यपि भेदापगमे               | शंकराचार्य                  | 133  | स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते     | गी 8.3              | 379  |

# सूचियां

संक्षेप खुलासा 580 वचन-सूचि 582 नाम-सूचि 584 संदर्भ-सूचि 594

### संक्षेप खुलासा

(20 खंडों की संकलित वचन-सूचि और 20 वे खंड की वचन-सूचि के लिए)

अथ - अथर्ववेद

अमृ – अमृतानुभव (ज्ञानदेवरचित)

अयो - तुलसीरामायण अयोध्याकांड

अब्र - अभंग-ब्रतें विनोबाजीकृत (खंड 14)

आभ – आश्रम भजनावलि (नवजीवन

प्रकाशन, अमदाबाद)

आरुणिक - आरुणिकोपनिषद (खंड 2)

ईश - ईशावास्योपनिषद (खंड 2)

ईशशांभा - ईशावास्योपनिषद शांकरभाष्य

ईसा - ख्रिस्तधर्म-सार (खंड 8)

उप शांतिमंत्र - उपनिषद शांतिमंत्र (खंड 2)

उरा - उत्तररामचरितम् (भवभूतिकृत)

ऋवे - ऋग्वेद

ऋ, ऋसा - ऋग्वेद-सार (खंड 1)

एक - एकनाथ(खंड 10)

ऐत – ऐतरेयोपनिषद (खंड 2)

ऐब्रा - ऐतरेय ब्राह्मण

कठ - कठोपनिषद (खंड 2)

कठशांभा - कठोपनिषद शांकरभाष्य '

कठो - कठोपनिषद मूल

कुसा - कुरानसार (खंड 8)

कुसासू - कुरानसार के संस्कृतसूत्र (खंड 8)

केन - केनोपनिषद (खंड 2)

कैवल्य - कैवल्योपनिषद(खंड 2)

कौ - कौषीतिक उपनिषद (खंड 2)

कौषीतिक - कौषीतिक उपनिषद मूल

खिस्त - खिस्तधर्मसार (खंड 8)

गी – गीता

गीशांभा - गीताशांकरभाष्य

चैतन्य - चैतन्यमहाप्रभु

छां - छांदोग्योपनिषद (खंड 2)

छांदो - छांदोग्योपनिषद मूल

जाबाल - जाबालोपनिषद (खंड 2)

ज्ञा - ज्ञानदेवमहाराज

ज्ञाने - ज्ञानेश्वरी

ज्ञाभ - ज्ञानदेव के भजन (खंड 10)

तुका – तुकाराम के भजन (खंड 11)

तुकागाथा - तुकाराम की गाथा(चित्रशाळा 1925)

तुरा अयो - तुलसीरामायण अयोध्याकांड

तुरा अरण्य - तुलसीरामायण अरण्यकांड

तुरा उत्तर - तुलसीरामायण उत्तरकांड

नुरा किष्किं - नुलसीरामायण किष्किंधाकांड

तुरा बाल - तुलसीरामायण बालकांड

तुरा लंका - तुलसीरामायण लंकाकांड

तुरा सुंदर - तुलसीरामायण सुंदरकांड

तैत्ति - तैत्तिरीयोपनिषद (खंड 2)

तैत्तिरीय - तैत्तिरीयोपनिषद अनुवाकादि

तैब्रा – तैत्तिरीय ब्राह्मण

तैभा - तैत्तिरीयभाष्य

तैसं - तैत्तिरीय संहिता

दास,दासबो - दासबोध (रामदासकृत)

धम्म - धम्मपदं (खंड 7)

नमे, नरसी - नरसिंह मेहता

नमो - नमोदशक(भीष्मस्तवराज - महाभारत)

नाघो - नामघोषा-सार (खंड १)

नाभसू – नारदभक्तिसूत्र

नाम - नामदेव(खंड 10)

नारा - नारायणोपनिषद (खंड 2)

#### संक्षेप खुलासा

प्रश्नो - प्रश्नोपनिषद मूल

प्रा - प्राज्ञसूत्राणि (स्थितप्रज्ञदर्शन पर

सूत्र – खंड 3)

प्राअ - प्राज्ञसूत्र-अधिकरण (खंड 3)

प्रा, प्रास्ता - प्रास्ताविक

बाल - नुलसीरामायण बालकांड

ब्रह्मबिंदू - ब्रह्मबिंदू उपनिषद

ब्रस् - ब्रह्मसूत्र

ब्रस् उपो - ब्रह्मसूत्रभाष्य उपोद्घात

ब्रसूभा, ब्रसूशांभा - ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य

बृ, बृह - बृहदारण्यकोपनिषद (खंड 2)

बृहद्, बृहदा- बृहदारण्यकोपनिषद मूल

भाग - भागवत

भासा, भाग - भागवतधर्म-सार (खंड 5)

मना, मश - मनाची शनें (खंड 11)

मनु - मनुशासनम्(खंड 6)

मश, मना - मनाची शतें (खंड 11)

महाआदि - महाभारत आदिपर्व देवबोधटीका

महा वन - महाभारत वनपर्व

माणिक्क - माणिक्कवाचकर

मांका - मांडूक्यकारिका

मांडूक्य - मांडूक्योपनिषद (खंड 2)

मुंडक - मुंडकोपनिषद (खंड 2)

मैत्रा - मैत्रायणि उपनिषद (खंड 2)

मोरो केका - मोरोपंत केकाशतक (खंड 11)

यजु – यजुर्वेद

यजुवाज - यजुर्वेद वाजसनीय संहिता

योगवा - योगवासिष्ठ

योसू - योगसूत्र

रघु - रघुवंश (कालिदासकृत)

रा करुणा - रामदास - करुणाष्ट्रकें

रावो, बोध - रामदास बोधबिंदु (खंड 11)

राभ - रामदास के भजन (खंड 11)

रा स्फुट - रामदास स्फुट कविना

वाज - वाजसनेयि संहिता

वारा अयो - वाल्मीकिरामायण अयोध्याकांड

वारा किष्कं - वाल्मीकिरामायण किष्किधाकांड

वारा बाल - वाल्मीकिरामायण बालकांड

विगी - विचछ्नुगीता (खंड 12)

विन – विनयांजलि (खंड 9)

विप – विनयपत्रिका (नुलसीदासजीकृत)

विसना - विष्णुसहस्रनाम (खंड 6)

शाकुं - शाकुंनल (कालिदासकृत) श्वे - श्वेताश्वतरोपनिषद (खंड 2)

श्वेता - श्वेताश्वतरोपनिषद मृल

संप्र – संतांचा प्रसाद (तुकाराम की प्रसादी –

खंड 11)

सरामा सुंदर - समर्थ रामदासकृत रामायण सुंदरकांड

साम - सामवेद

सा, सासू - साम्यसूत्र - विनोबाजीकृत (खंड 3)

सावृ – साम्यसूत्रवृत्ति (खंड 3)

स्फुट - रामदासं की स्फुट कविता

#### (20वें खंड में आये संदर्भ-सूचि आदि के संक्षेपों का खुलासा)

ग्रासेवृ - ग्रामसेवावृत्त (मराठी पत्रिका)

परि - परिशिष्ट

प्रेप - प्रेरकपत्रांश (सं. बालकोबाजी)

भूगं – भूदानगंगा

मवि - महाराष्ट्रांत विनोबा

मैं - मैत्री (हिंदी मासिक पत्रिका)

रामरस - रामरस बरसे पुस्तक (सं. उषाबहन)

विचिं - विनोबा चिंतन

### वचन-सूचि

(खंड 20)

| ॐ तत् सत् श्री नारायण    | ा विनोबा       | 135     | ऋषयो दीर्घसंध्यत्वात् | मनु 4.46      | 185     |
|--------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------|---------|
| ॐ नमो                    |                | 138     | एकमेवाद्वितीयम्       | छां 79        | 138     |
| ॐ नमा भगवते वासुदेव      | वाय            | 137.138 | एकं सन् विप्रा        | ऋसा 1.23.16   | 138,337 |
| अग्निः पूर्वेभिर्        | ऋसा1.1.2       | 5       | एकाकी पौरुषं          |               | 384     |
| अग्निमीळे पुरोहितं       | ऋसा।.।.।       | 5,48    | एतदेश प्रसूतस्य       | मनु 2.10      | 37      |
| अघ्या                    | ऋसा 5.6.3      | 355     | एतां दिशं गंधाराः     | छां 93        | 331     |
| अंगुष्ठमात्रः पुरुषः     | कठ 67          | 363     | एतावानस्य महिमा       | ऋसा 10.13.    | 3 359   |
| अति लघु रूप              | तुरा सुंदर 2   | 219     | ओरे भीरु तोमार हाते   | रवींद्रनाथ    | 384     |
| अतोऽस्मि लोके            | गी 15.18       | 138     | कल्याणकारी शक्ति-     | विनोबा        | 402     |
| अनिकेतः स्थिरमतिः        | गी 12.19       | 263     | कहें बिनु रहा न कोई   | तुरा बाल 13   | 241     |
| अमृतं मे आसन्            | ऋसा 3.2.8      | 357     | काल करे सो आज         | _             | 241,244 |
| अयोध्यां अटवीं           | वारा अयो 40.9  | 15      | किये नगर-गत गामो      | विन 142       | 25      |
| अव स्म यस्य वेषणे        | ऋसा 5.1.11     | 357     | कीर्तिः श्रीवीक् च    | गी 10.34      | 61      |
| अव स्वराति गर्गरः        | ऋसा 8.9.5      | 358     | क्षण क्षण क्षीण होतसे | -             | 370     |
| अवोदेवं उपरिमर्त्यम्     | ऋसा 8.4.2      | 364     | खुले नैन पहिचानौं     | कबीर          | 283     |
| अव्यक्तलिंगाः            | जाबाल 5        | 260     | गणितं सहकारि          | सासू 28       | 276     |
| असुराणां हि एषा          | छां 149        | 178     | गॉड मेड द कंट्री      | _             | 299     |
| अहं ब्रह्मास्मि          | नृह 16         | 152     | गाव इव ग्रामं         | ऋसा 10.21.1   | 8 23    |
| आतां विश्वात्मकें देवें  | ज्ञाने 18.1793 | 10      | गीते भवद्वेषिणीम्     | गीताध्यान     | 138     |
| आत्मभावस्थः              | गी 10.11       | 248     | गृहेषु अतिथिवद् वसन्  | भासा 17.5     | 317     |
| आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः  | बृह118         | 28      | चत्वारि शृंगा त्रयो   | ऋसा 4.5.6     | 355     |
| आनंदाचे डोहीं            | तुका 828       | 278     | चरैवेति चरैवेति       | ऐत ब्राह्मण   | 279,373 |
| आपो भूयिष्ठा             | ऋसा 1.22.8     | 356     | चित्तस्य परशरीरावेशः  | योसू 3.38     | 404     |
| आब्रह्मभुवनाल्लोकाः      | गी 8.16        | 340     | जज् नॉट               | ख्रिस्त 6.1.1 | 247     |
| आमचा स्वदेश              | तुका 841       | 11,16   | जनताघविप्लवः          |               | 25      |
| आ सिंधोः आ परावतः        | ऋसा 10.21.2    | 41      | जिजीविषेत् शतं        | ईश 2          | 362     |
| आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः | छां 120        | 336     | जितं सर्वं जिते रसे   | भासा 6.8      | 237     |
| आहे ऐसा देव              | तुका 800       | 258     | झालिया दर्शन          | तुका 267      | 306     |
| इमा या गावः              | ऋसा 6.4.13     | 364     | तत्त्वमसि             | छां ८९        | 152     |
| ईशावास्यमिदं             | ईश।            | 137     | तद् य इमे वीणायां     | छां 10        | 358     |
| ईस्वर अंस जीव            | तरा उत्तर १।७  | 311     | तमेव शरणं गच्छ        | गी 1862       | 72      |

### वचन-सूचि

| त्रिः सप्त नामाघ्या     | ऋसा 7.7.12    | 364  | महोदिधमधं काखें          | महाभारत        | 3()4  |
|-------------------------|---------------|------|--------------------------|----------------|-------|
| त्वं माता शतक्रतो       | ऋसा 8.11.7    | 359  | मा गामनागामदितिं         | ऋसा 8.12.8     | 355   |
| न्वरेतं कल्याणं         | बुद्ध         | 397  | माझें असनेपण लोपो        | ज्ञाने 13.198  | 211   |
| दशयंत्रा सोमाः          | वेद           | 359  | मित्रस्य मा चक्षुषा      | यजु 36.18      | 13    |
| दशास्यां पुत्रान् आदेहि | वेद           | 360  | मुद मंगलमय संत           | तुरा बाल 2     | 58    |
| दास डोंगरीं राहतो       | ग्म 18        | 349  | मा सम कौन कुटिल          | सूरदास         | 150   |
| दुग्धं गीतामृतम्        | गीतामाहात्म्य | 301  | यतेमहि स्वराज्ये         | ऋसा 5.4.11     | 9     |
| दुर्लभं भारते जन्म      |               | 8,36 | यत्करोषि यदशनासि         | गी 9.27        | 338   |
| देवस्य पश्य काव्यं      | ऋसा 10.7.6    | 364  | यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे | _              | 335   |
| देहे दृ:ख हें सूख       | मश 10         | 94   | यस्तन्न वेद              | ऋसा 1.23.12    | 355   |
| द्वाविमौ वातौ           | ऋसा 10.21.2   | 15   | यूनानो मिस्र रूमा        | इकबाल          | 5     |
| द्वा सुपर्णा            | ऋसा 1.23.8    | 363  | रसो वै सः                | तैति।5         | 319   |
| ,                       | मुंडक 36      |      | राम कृपा बिनु            | तुरा बाल 3     | 239   |
| नमः शंभवाय च            |               | 138  | राम तें अधिक नाम         | विन 142        | 25    |
| नमो दाधार पृथिवीं       | ऋसा 6.7.10    | 138  | रामं दशरथं विद्धि        | वारा अयो ४०.९  | 15    |
| न यावद् जीवं कर्तव्यत्व |               | 266  | रेजिस्ट नॉट ईविल         | -              | 324   |
| नर नारी बाळें           | तुका 193      | 386  | लब्ब बंदो चश्म बंदो      | फारसी शेर      | 283   |
| न हन् नफ्स              | कुरान         | 113  | ला इलाह इल्लल्लाहु       |                | 138   |
| नाना धर्माणां           | अथर्ववेद      | 73   | वसंत इत्रु रंत्यो        | साम 6.4.2      | 300   |
| नाहं तंतुं न वि         | ऋसा 6.2.5     | 357  | वसुधैव कुटुंबकम्         |                | 10    |
| निरभउ निरवैरु           | नानक          | 316  | वासुदेवः सर्वम्          | गी 7.19        | 137   |
| निर्बल के बल राम        | तुलसीदासजी    | 295  | विञ्ठल सुखा विञ्ठल       | तुका 137       | 309   |
| निवृत्ति गुरु माझा      | ज्ञाभ 150     | 330  | विश्वमानुषः              | ऋसा 8.7.9      | 11,   |
| पंडिताः समदर्शिनः       | गी 5.18       | 182  |                          | 37,44          | , 123 |
| पत्युरसामंजस्यात्       | ब्रस् 2.2.37  | 161  | विश्व विकासी काशी        | नुलसीदासजी     | 19    |
| परस्परं भावयन्तः        | गी 3.11       | 11   | विष्णोः कर्माणि पश्यत    | ऋसा 1.4.4      | 355   |
| परस्परें उभारावें       | राबो 345      | 349  | वीक्षमाणो गुरोर् मुखं    | मनु 2.74       | 277   |
| पश्येम शरदः शतं         | ऋसा 7.5.9     | 362  | वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ    | वारा बाल 20.26 | 185   |
| पिता नोऽसि पिता नो      | वेद           | 359  | वृजनेन वृजिनान्          | ऋसा 3.4.1      | 364   |
| पुरोहितं                | ऋसा 1.1.1     | 364  | वेद अनंत बोलिला          | तुका 402       | 355   |
| पृष्ठेव तष्ट्यामयी      | वेद           | 359  | वेद-वेदांत-गीतानां       | विनोबा         | 363   |
| बरषा हिम मारुत          | तुलसीदासजी    | 411  | वेदैश्च सर्वेरहमेव       | गी 15.15       | 355   |
| भयद्रेषिणी              | गीताईध्यान    | 138  | वैद्यो नारायणो हरिः      |                | 357   |
| भरतखंड भूतळमां          | नमे           | 9    | त्रजं कृणुध्वं स         | ऋसा 10.14.10   | 359   |
| भलि भारत भमि            | तलसीदासजी     | 9    | व्हावें तृणाहिन सान      | चैतन्य-विनोबा  | 304   |

| शोर्यं श्वापदचेष्टिनं    | कालिदास      | 224   | सहस्रशीर्षा पुरुषः      | त्रहसा १०.१३.१ | 386    |
|--------------------------|--------------|-------|-------------------------|----------------|--------|
| श्रद्धत्स्व सोम्य        | छां १।       | 327   | साम्ये समाधानम्         | -              | 246-47 |
| श्रीशाय जनतात्मने        | तिलकजी       | 1.1   | सांस सांस पर            | कबीर           | 343    |
| संयतेन स्वैरम्           | सासू 94      | 310   | सिर धुनि गिरा           | त्रा बाल।।     | 167    |
| सगुनहि अगुनहि            | तुरा बाल ।।6 | 280   | सुखं गच्छ               | वारा           | 15     |
| स ग्रामाद् ग्रामं        | छां 93       | 331   | सुनु कपि तोहि समान      | तुरा स्ंदर 32  | 98     |
| सत्यं ब्रूयात्           | मनु 4.35     | 19    | सूर श्याम मिलने की      | सूरदास         | 289    |
| सत्यश्रुनाः कवयो         | ऋवे 5.57.8   | 360   | सो अस्नातृन्            | ऋसा 2.2.14     | 359    |
| स नः पर्षदिन             | ऋसा 1.16.7   | 13    | स्वदेशो भुवनत्रयम्      | गुबो4.8.2      | 16     |
| सनातनो नित्यनूतनः        | यास्काचार्य  | 5,178 | स्वपर-हिताय उद्यतं      | गुबो2.2.2      | 293    |
| सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति | कठ 39        | 355   | हरिनो मारग छे           | प्रीतम         | 295    |
| सर्वेषां अविरोधेन        |              | 374   | हृदयग्रंथेर् विच्छेदकरं |                | 292    |
|                          |              | •     |                         |                |        |

### नाम-सूचि

अक्राणी महाल 388 अगस्त्य ऋषि 116,202 अग्नि 230, 253, 361-62 अधमर्षणसूकत 143 अंग्रेज 6, 13, 23, 52, 72, 272, 299 अंग्रेजी 23, 33, 36, 39, 43-49, 52, 54, 56, 59 - 61, 64-76, 78, 84, 90-91, 95, 109, 144, 179, 207, 265, 284, 291, 300 (देखें इंग्लिश) अथर्ववेद 73 अनंतनाग ।।। अप्परस्वामी 34 अफगानिस्तान 124, 130-31 अफ्रीका 211 अमदाबाद 410 अमरनाथ 106 अमेरिका 23, 26, 30, 33, 48, 64, 70, 77, 118,124,157,165, 191, 228, 271,308 अयोध्या 15 अरबी 45,53,55, 70,77,92,96,169

अर्थशास्त्र ३९५ अर्धमागधी 84,88,92 अवेस्ता ८६ अशोक चक्र 30 अशोक राजा 30 असम 9, 10, 34-35, 68, 160, 329 अहिल्यादेवी 19 आइन्स्टीन 344-45 आइसलैंड 87 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 91 आणविक अस्त्र 222 आंध्र ६० आंबेडकर 163 आंबेडकर-स्मृति 163 आर.एस.एस. 186 आर्य 13, 20, 47, 48 आर्यसमाज 58, 193-94 इंग्लिश 34,51,53,77,82,84-85,90-91. 204,408 (देखें अंग्रेजी) इंग्लैंड 54, 56, 62, 64, 70, 77, 271, 273,

इंद्र 190, 358, 361-62, 364 इमरसन 48 इस्लाम 116, 136-37, 169, 194, 259, 268, 269.401 (देखें मुसलमान) ईरान 12 ईश्पिना 137 ईसप की कहानियां 54 ईसा, ईसामसीह 6, 12, 31, 162,258, 278. 310, 370-71 ईसाई, ईसाईधर्म 31,35,37,115-16,136, 139,159, 161-62, 169-70, 182, 258. 259, 268-69, 336, 384 उड़िया 73,88,95-97 उड़ीसा 19,35 उत्तरध्रव 47,110 उत्तरप्रदेश 35 उपनिषद 7, 25, 26, 28, 40, 41, 45, 47, 48, 54, 137, 143, 146, 167, 194-95, 288, 298, 319-20, 331-32, 335, 355-63, 365, 382, 386 उमा (पार्वती) 29 उमा हैमवती 362 उरुलीकांचन 366 उर्दू 56, 59, 75, 77, 84, 85, 92, 96, 100 उर्मिला (लक्ष्मणपत्नी) 314 ऋनुसंहार 45 ऋषभ 9 ऋषिकेश 292 (देखें ह्षीकेश) ऋषिपत्नी 361 एकनाथ 19, 162, 248, 278 एटमबम 125, 219, 223, 283, 384 एण्डुज ।। ए बी सी ट्रॅंगल 130 एशिया 81,88,302

प्रशिया मायत्र । 10

80, 83, 85-86, 88, 95-97 कन्याक्मारी 9, 10, 12, 16, 21, 29, 59, 105 कपिल 375 कबीर 19, 21, 34, 82, 87, 248, 302, 393 कम्युनिस्ट 186, 200 कर्नाटक 17, 18, 33, 59, 60, 86 कलकता 205,227 कलिंग 33 कलिंगड़ा 33 कलियुग 162 कश्मीर 21,34,35,59,101-132,284,384 कश्मीरी जबान 109 कश्मीरी पंडित 122 कश्यप ऋषि । 16 काकासाहब (कालेलकर) 287 कांग्रेस 186,188,200 काठियावाइ 58 कांट 32 कानड़ा 33 कामरूप 384 कामाख्या मंदिर 189 कारंत (लेखक) 88 कालड़ी 393 कालनेमि असुर 356 कालिदास 14,47 कालीकमलीवाले 135 कावेरी 17 काश-मेरु 110 काशी 5, 16, 19, 21, 89, 297, 385 काश्मीरपुरवासिनी शारदा 112 कास्पियन 116 किशोरलालभाई 373-74 कुबेर 249 कुंभकोणम् 43

कंभ्रमेला ३६ ३७०

गांधी निधि 375

#### शेषामृतम्

```
कृष्ण, श्रीकृष्ण 8, 10, 23, 31, 37, 38, 49,
                                           गांधी-विचार 370,396
                                           गांधी शताब्दी 376
    137,139,162,195,236,272,297,319,
                                           गाय 23
    351, 370, 376, 385, 389
कृष्णकथा 25
                                           गायकवाड संपतराव 403
कृष्णार्पण 28
                                           गायत्रीमंत्र 328
केन् 204
                                           गीता 7,11,21,25,26,37,40-42,45,47,
केनोपनिषद 362
                                               49-50, 66, 85, 135-38, 150, 171,
केरल 16,60,61,79,80,86,106, 117,
                                               182, 196-97, 222, 243, 245, 248, 251,
    384, 405
                                               258, 263, 285, 287, 297, 301, 306,
केसरी (अखबार) 56,78
                                               331,335,338, 363, 375, 379, 386,
कैथोलिक 158
                                               391, 398-99
                                           गीताई 379
कैलास 9,132
कोणार्क 349
                                           गीताजयंती 186, 188
कोशानंद 92
                                           गीता-प्रचार 374
                                           गीता-प्रवचन 78,85,378
क्लाइव 119
क्विट इंडिया 272
                                           गीता-रहस्य 11,83
                                           गीर्वाण-लघुकोश 100
क्वेकर 294
खादी परिवार 213
                                           गुजरात 9, 18, 35, 85, 269, 373
गंगा 16-17, 21, 24, 59, 113, 141, 274,
                                           गुजराती 60, 63, 75, 76, 78, 79, 83-85,
    351, 389
                                               86, 90, 92, 95, 96, 99, 181
गंगासागर 393
                                           गुरुप्रथ 408
गंगोत्री 351
                                           गुरु नक्षत्र 265
गजेंद्रमोक्ष 324
                                           गुरुवाणी 26
गणपति 190
                                           गुलबर्गा 68
गणितानंद 92
                                           गुलमर्ग 112-14
गांधारदेश 331
                                           गृत्समद 8
गांधी, गांधीजी, बापू 7,23,25,31,35,40,
                                           गेटे 47
                                           गोखलेजी 78
    52, 56, 58, 60, 64, 78, 80, 90, 139,
                                           गोडसे 374
    173-75, 179, 181, 183-85, 191, 211,
    219, 221, 223, 240, 243, 245, 265, 267-
                                           गोदावरी 17.86
                                           गोलमेज परिषद 369
    68, 272, 278, 285, 287, 298, 307, 318,
    365-377, 381-82, 391, 396
                                           गौडपाद की कारिकाएं 137
गांधी आश्रम 366
                                           गौतम 9,17,25,31
गांधी जयंती 211
                                           ब्रामदान 103, 105-6, 121, 142-43, 157.
```

170, 236, 243, 262, 332, 352, 378, 389

期 12,45,48,51,91 य्रीन 32 घटोत्कची माया 237 चरखा जयंती 211 चर्मवाद्य 358 चीन 6, 13, 14, 33, 53, 56, 66, 87, 123-24, 131, 188 चीनी 12,53,70,78,81,84,87-88,135, चैतन्य महाप्रभु 19, 218, 248, 278, 302, 304, 393 छांदोग्य उपनिषद । 178 जगन्नाथ 393 जगन्नाथपुरी 19 जड़भरत 324 जंबद्वीप 123 जम्म् 115, 129-30 जय जगत् 129, 142, 190-92, 262, 267, 283,329 जर्मन 47-48, 51, 53, 70, 82, 91, 352 जर्मनी 33,44,47,48,64-65,404 जागतिक राजनीति 66 जापान 6,13,30,53,129 जापानी 53,70,81,84,87 जावा 14 जीसस (देखें ईसा) 310 जैन 8,18,34,92,136,170,259 जोग प्रपात 29 ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर 10,17,34,72,75,77,138, 149-50,194, 211-12, 278, 291, 330, 374, 393, 399 ज्ञानदेव चिंतनिका 268 ज्ञानेश्वरी 10,78,138,268,291,330,399

टांगानिका 182

डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रन्स 122 डोग्रा 108 तंत्वाद्य 358 नमिल 23,34,36,43,54,60,61,63,64,70, 74-76,79,80,83,85-86, 88,95-98 तमिलनाड 17, 23, 34, 49, 60, 68, 86 तमिलभाई 75 ताओ 135, 137 ताडका 196 तारा 196 तिब्बत 12, 13, 130, 413 तिरुपति 26 तिरुवाचकम् 20,21 तिलकजी 6,10,47,56,69,83,110,163,278 तिलक विद्यापीठ, पुणे 86 तुकाराम 8,11,16,34,194,278,290,306, 309-10, 355, 390, 401, 412 त्ंगभद्रा । 7 तुलसी का पौधा 22 तुलसीदासजी 9, 15,19, 21, 25, 31, 34, 58, 72, 94, 167, 248, 278, 293, 302, 366, 393, 409, 411 तुलसीरामायण 37,94,98,219 तेलंगाना 33,68,111,399 तेलुगु 34, 43, 54, 60-61, 63, 68, 75, 80, 83, 85-86, 96, 97, 100 तैत्तिरीय आरण्यक 15 तैलंगी 33 त्रिपिटक 81,92 थोरो 48 दक्षिण अफ्रीका 78,368 दक्षिण महासागर 16 दत्तात्रेय 136 दयानंद 58

दिनमणी (पत्रिका) 43 दिल्ली 15, 23, 39, 67, 77, 131, 142, 205-6. 227, 237, 240, 369 दुर्गादेवी 189-90 दुर्गा-सप्तशती 190 देवनागरी 89 देहु ।। द्रविड़ 20,21 द्वारका 269, 297 धम्मपद 162 धर्मचक्रप्रवर्तन 222 धर्मराज युधिष्ठिर 146 धारवाइ 68 धीरेंद्रभाई 405 धुलिया जेल 173 धृतराष्ट्र 15,287 नम्मालवार 34 नरसिंह मेहता 9.10 नवबौद्ध 162-63 नागपुर 404 नागरी लिपि 53,81-100 नानक 19, 248, 278, 302 नामघर 160 नामदेव 19,278 नारद 386 नासिक 11,237 निमाड़ी 73 निवृत्तिनाथ 330 नृसिंह 184 नेपाल 130 नेपाली 83-84,88,92 नेपोलियन 185,217 नेशनल कॉन्क्रन्सवाला ।22 नेहरू पं. 287,350

inite was

पंजाब 35, 107, 132 पंजाबी 36,92 पठान 108 पंढरप्र 11, 38, 103, 162, 408 पतंजलि 340 परंधाम 410 पलासी 119 पवनार, पवनार आश्रम 92,236,238,316. 382, 387 पाकिस्तान 108, 118-19, 124-25, 129-31, 266, 413 पाणिनि 15, 40, 44, 95 पातंजलयोग 340 पारसी 12, 86, 122, 136, 183, 356 पार्वती, गिरिजा 12.16 पालघाट 43 पाली 81, 84, 88, 92, 169 पाश्पत (अस्त्र) 190 पिताजी (विनोबाजी के) 46,361,379 पिताजी (श्रीअरविंद के) 54 पी एस पी (पार्टी) 188,200 पीकिंग 227 पीरपंजाल 15, 107-8, 110-11, 120 पृष्टप्पा 88 पुनर्वसु 202 पुराण 41, 76, 110, 356 पुना 365 पेरिस 15,39 पेरू 13 प्रजा परिषदवाले 122 प्रयाग 297 प्रशांत महासागर 30 प्रह्लाद 184-86 प्राकृत 52,94

----

प्लेटो 32 फारसी 53, 55, 59, 69, 77, 92, 96, 169 फिरोजशाह महता 122 फिलिस्तीन 370 फ्रान्स 33, 44, 64 फ्रेन्च 6, 13, 45-47, 51, 53, 70, 82, 90-91 बंगलोर 68, 410 बंगाल 19, 34-35, 54, 85, 119, 194, 268. 314, 393 बंगाली, बंगला 54, 55, 60, 69, 73, 74-76, 79, 83-85, 95-96, 100, 119, 402 बंगालीभाई 206 बजाजवाड़ी 403 बडकोडी 34 बड़ौदा 403,410 बडौदा कॉलेज 45 बद्री 297 बद्री-केदार 56 बंबई 158 बर्नार्ड शॉ 90 बर्मा 128, 130 बर्लिन 65 बसवेशवर 37, 393 बाइबिल 6, 182, 194, 215, 247, 268 बादरायण 15 बाप्कटी 372 बाबा, विनोबा 53, 58, 60, 82, 85-87, 89-92, 110, 113, 202, 267-68, 287, 289-91, 309, 317, 332, 344, 352, 363, 378-414 (देखें विनोबा) बाबाजी मोघे 330 बारडोली सत्याग्रह 185 बाली राक्षस 196

बिहार 19, 105, 393

ब्द्धधर्म 6, 162, 163, 268 बेझवाडा 68 बेंद्रे ४४ बैलेस्टिक वेपन 219 बोधगया 163 बौद्ध-बौद्धधर्म 81,92,108, 115, 116, 120, 126, 136, 169, 259 बौद्धावनारे 162 ब्रह्मदेव 199,202 ब्रह्मदेश ।3 ब्रह्मपुत्र नदी 413 ब्रह्मविद्या 129 ब्रह्मविद्या-मंदिर 154, 298, 303 ब्रह्मसमाज 193-94, 268 ब्रह्मस्त्र 25, 26, 40, 41, 363 ब्राउनिंग 308 ब्राह्मी 82,89 ब्रिटेन 303 भक्तगाथा 76 भगीरथ 17 भरत (राजा) 10 भरत 14 भरतखंड 41,381 भरद्वाज ऋषि 357 भागवत 24, 25, 37,41, 42, 160, 183, 186, 228, 252, 317, 363, 398 भांडारकर डॉ. 194 भारत 3-12,14-16, 24-39,42-44,46, 59, 61-63, 69, 76, 79, 85, 88, 116-17, 151, 163, 169-70, 180, 190, 239, 252, 297, 303, 308, 316, 349, 384, 404, 413 भारतन् कुमारप्पा ५८

भारत-राग 32-33

भारतीय 21-39, 44.48, 53, 69-71, 336, 377, 384 भिंड-मुरैना 272 भीमयान 163 भीष्म 321 भूटान 130 भूदान, भूदान-यज्ञ 60, 103, 170, 221, 273, 316, 332, 352, 378, 383–85, 393 भूदान-यात्रा 388 भूमि क्रांति 384 भूमिति 342 भूषण (राजकवि) 68 भोजप्री 73 मंगल प्रभात 371 मंगोलिया 15 मंडाले जेल 83 मंडी-राजपुरा 107, 113 मथ्रा 49, 385 मद्रा 49 मद्रास 52, 60, 69 मध्सदन 248 मध्यएशिया 13 मध्यप्रदेश 35 मध्यप्रांत 179 मध्व, मध्वाचार्य 21, 61 मनाचे श्लोक 98 मनु 38, 174, 277, 370 मन्स्मृति 38, 185, 363 मंथरा 196 मंदोदरी 196 मराठा 191 मराठी 10, 49, 53, 54, 58, 60, 63, 69, 73, 74-79, 83-85, 87-89, 92, 94-100, 138, 181, 288-89, 291, 304, 379,

384, 402

मर्क 184 मलबार 75, 106, 169 मलयालम् 34, 41, 43, 55, 60, 61, 74-76, 79, 80, 83, 85, 96-98 मसूरी 29 महमूद गजनी 107 महादेवभाई 330 महानदी 212 महाभारत 14, 24, 25,41,45,252,288, 304,306, 363 महायान 163 महाराष्ट्र 12, 17, 34, 35, 69, 78, 85, 87, 179, 193-94, 291, 373 महाराष्ट्रीय 69 महावीर 9, 21, 32, 36, 203, 223, 367, 393 महिषास्र 190 मां (विनोबाजी की) 47, 294, 378-79, 391 माउंटबैटन 69 मांसाहार परित्याग 18 माणिक्कवाचकर 19 माधवदेव 9, 10, 278, 329 मारवाड़ी 73, 95 मारवाड़ी विद्यालय 178 मारीच 185 मार्क्स 161, 188 मालव 33 मालवी 73 मालवीय 33 मिस्टिसिजम 27 मिस्र 5 मीराबाई 301 मुगल, मुसलमान, मुस्लिम 12,37, 43, 73, 77,107-8, 115, 119-20, 126, 139. 159, 169-70, 183-84, 187-88, 191,

258, 325, 374, 384

मेघदूत 45 मेदिनीप्र 19 मेरी (ईसा की मां) 12 मेरु 110 मेव 187 मेवाड़ी 73 मेवात 186 मैक्समूलर 47 मैत्रेयी 332 मैथिली 73 मैथिलीशरणजी (कवि) 202 मोड़ी लिपि 97, 99 मोरोपंत 388 यंग इंडिया 330 यम्ना 24, 59 ययाति 108 यवन 12 यहदी 12 याज्ञवल्क्य 15, (जागबलिक) 58, 332 यास्काचार्य 5, 178 युगोस्लाविया 53 युनान 5, 6, 7 युरोप 6, 7, 17, 22-23, 26, 33, 42, 62, 64, 76, 82, 117, 162, 356 युरोपियन 53, 76 योगशास्त्र 404 योगसूत्र 26, 41, 338, 340, 397 रवींद्रनाथ 6,13-14,15,26,32,58,72,100, 115, 171, 210, 248, 269, 298,314, 381, 384 रशियन 70 राजस्थान 35, 301 राजा राममोहन 7,269 राणाप्रताप 301

रानडे 6,7,194

336, 351, 370, 376 रामकथा 25 रामकृष्ण परमहंस 6, 31, 34, 35, 269, 393 रामकृष्णहरि 162,218 रामचरितमानस 409 रामजन्म 202 रामदास गांधी 374 रामदास समर्थ 77,98, 162, 278, 349, 400 रामनाम 170, 185, 285, 293, 343, 366, 390 रामानंद 21 रामानुज 19, 21, 31, 34, 35, 52, 61, 158-59, 278, 393 रामान्ज - गीताभाष्य 159 रामायण 10, 14, 21, 24, 25, 41, 45, 58, 60, 76, 196, 252, 306 रामायण वाल्मीकि 42,185 रामावतार 384 रामेश्वर (म्) 5, 16, 21, 56, 385 रायच्र 68 रायशुमारी (पार्टीवाले) 122, 124 रावण 196 राष्ट्रसंघ 227 राह 204 板田 33, 56, 64, 66, 118, 124, 131, 142, 157, 188, 191 रूसी 33 रोम 5,6 रोमन 91 लक्ष्मण 15, 314 लक्ष्मी 65, 228, 249 लंका 13, 128 लद्दाख 115, 130 लंदन 39, 65, 158, 240, 291, 369 लंदन टाइम्स 90

लल्ला 109

लेनिन 161 लैटिन 42, 45, 48, 51, 53, 82 लोकनागरी लिपि 93-100 लोरेन 112, 114 वट-सावित्री ३६ वर्धा 178-79, 370, 400-1 वर्धा आश्रम ४()7 वलसाड 410 वल्लभस्वामी 407 वल्लभाचार्य 19, 61, 249, 269, 292 वसिष्ठ 321 वाल्मीकि 15, 21, 185, 314 वाशिंग्टन 227 विटमन 48 विठोबा 408 विठ्ठलंबाबा 390 विनोबा 365, 367, 374 (देखें बाबा) विवेकानंद 6, 34, 40, 45, 62, 278 विश्वमानव 24.37 विश्वामित्र 321, 356, 357 विष्णु 139,190,193, 228,249,355-56,375 विष्णुसहस्रनाम 151, 363 विस्मृता उर्मिला (लेख) 314 वेद, ऋग्वेद 5, 8-11, 13, 15, 16, 24-26, 40, 41, 43, 47-49, 123, 135-39, 164, 167, 194, 200, 265, 300, 355-63, 364, 382, 386, 403 वेदांत 24, 45, 62,116, 161, 163, 169, 268, 297, 344 वेलूर जेल 34,60 वैदिक, वैदिक ऋषि 5, 8, 9, 21, 25, 136-37. 287, 356 वैदिकधर्म 10, 163, 362 वैद्यनाथधाम 19

वैष्णव, वैष्णवधर्म 25, 34, 76, 137, 268

शंकरदेव 9, 10, 19, 278, 329 शंकर संप्रदाय 34, 159 शंकराचार्य 16, 19, 21, 31, 34, 35,41, 52, 61,106,117,142,159,161,222, 264, 269, 272, 274, 278, 293, 310, 325, 365, 367, 374, 380, 393, 398, 400 शाकृतल 47 शांकरभाष्य 272 शांकर विचार 269 शांतिनिकेतन 13 शांतिसेना 103, 142, 214, 227, 405 शास्त्रीय मराठी व्याकरण 78 शिमोगा 410 शिया 122 शिव-तांडव 199 शिवाजी 68, 69, 163 शिवाबावनी (काव्य) 68 श्क्र नक्षत्र 265 शूर्पणखा 196 शेक्सपीयर 291 शैव 25, 76, 137-38 शोपेनहावर 32,47 श्रमण 25, 367 श्रीअरविंद 6, 7, 54, 78, 278, 324 श्रीनगर 16, 106, 117, 120 श्वेतकेत् 327, 363 षंड 184 संविधान की 70 वीं कलम 66 संस्कृत 21.25, 34, 36, 40-52, 57-62, 72-79, 81-85, 88-92, 94, 98-100, 111, 120, 123, 137, 139, 167, 169, 178, 183-84, 196, 244, 289, 294, 301, 303, 346, 357-59, 361, 363 संजय 15

सत्य के प्रयोग 318,397

सरस्वतीदेवी 112 सर्व-सेवा-संघ २२। सर्वोदय 126, 211-13, 215, 293, 393 सर्वोदय दिन 211 सर्वोदय परिवार 213 सर्वोदयपात्र 103, 195, 214, 405 सर्वोदय समाज 213 सर्वेदिय सम्मेलन 373, 394 सॉक्रेटिस, स्करान 32, 181, 244 सांख्य विचार 268 सांख्यसूत्र 41 साबरमनी 382 साम्ययोग 215-16 सायणभाष्य 47 सावित्री 195 सिक्ख 115-16, 120, 122, 126, 136, 138, 169, 183, 408 सिक्खधर्म 136 सिंधी 95-96 सिमला 29 सीज फायर लाईन 117-18 सीता 15, 195 सीलोन 130 (देखें लंका) सुदर्शन चक्र 190 स्त्री 122 सुबाह् 185 सुमात्रा 14 स्रगांव 404 सुरसा राक्षसी 219 स्शीरवाद्य 358 सूरदास 150, 289 सुरे बकर 113 सूर्यनारायण 230, 245, 250, 253, 273, 304, 356-57, 376, 388, 402 सेंट टॉमस 12

सौराष्ट्र ३३ स्वामीनाग्यण 269 हन्मान 219 हरि 162, 272, 283 हरिजन (पत्रिका) 381 हरिद्वार 135 हरिनाम 218 हरिपाट 378 हरिश्चंद्र 321 हिंद स्वराज 365-66 हिंदी 34, 35, 43, 52-85, 88-90, 92, 95-98, 183, 222, 373, 384, 408 हिंदीकोश 73 हिंदुस्तान 1-39, 41-42, 47, 48,53-57, 61, 63, 64, 68, 71, 72, 75, 77, 79, 81-85, 92, 93, 96, 106-8, 110, 115-19, 122-25, 128, 130-31, 159, 165-66, 175, 177, 183, 187, 208, 212, 221-22, 243, 257, 262, 266, 269, 273, 282, 303,336-37,356, 369,372, 406, 408 हिंदू, हिंदूधर्म 10, 35, 37, 51, 73, 77, 107, 108, 115-16, 119-20, 122, 126, 135-36, 139, 147, 158-59, 162-63, 169-70, 183-84, 186, 188, 191, 194, 261, 363, 374, 384 हिंदू-मुस्लिम एकता 183-84 हिंदू संगठन 373-74 हिमाचल 35, 52 हिमालय 4, 10, 16, 21, 41, 117, 132, 291, 310 हिमालयपुत्री 16 हिरण्यकशिपु 184-85 हिरोशिमा 384 हीनयान 163

हषीकेश 135 (देखें ऋषिकेश)

# संदर्भ-सूचि

| <b>ਧ੍ਰਾ</b> ਤ | पॅरा  | संदर्भ                     | पृष्ट | पॅरा | संदर्भ                |
|---------------|-------|----------------------------|-------|------|-----------------------|
|               | भार   | तीय संस्कृति               |       | 7    | भूय 11.5.70           |
| 3.            | 1     | 5.5.56 तिरुपनि             | 15.   | 1-2  | भूय 11.5.70           |
| ." •          | 2     | 1.2.58 धारवाड़             |       | 3    | 1.2.58 धारवाड़        |
|               | 3     | 5.5.56 तिरुपति             | 16.   | 1    | 2.2.59 वल्लभनगर       |
| 4.            | 1     | 5.5.56 तिरुपति             |       | 2-3  | मधुकर ४१              |
| ٠,            | 2     | 7.9.57 मड़िकेरी            |       | 4    | 14.8.59               |
|               | 3-4   |                            |       | 5    | 2.4.58 साबडांग        |
| 5.            | 1 -4  | 5.12.76                    | 17.   | 1    | 2.4.58 साबडांग        |
| ~1.           | 2     | 15.4.58 खारेपाटण           |       | 2    | 15.5.58+20.9.59 जम्मू |
|               | 3     | 23.4.52 जौनपुर             |       | 3    | 22.3.58 निपाणी        |
| 6             | पूर्ण | 25.2.58                    |       | 4    | 1.2.58 धारवाड़        |
| 7.            | 1-2   | 25.2.58                    | 18.   | (    | 1.2.58 धारवाड़        |
| 7.            | 3     | 5.3.66 जमशेदपुर            |       | 2    | 23.12.49+भूगं 8.43    |
| 8.            | 1-2   |                            |       | 3    | 5.10.61               |
| 0.            | 3     | 29.1.50                    | 19.   | 1-2  | 5.10.61               |
| 9.            | 1     | सत्याग्रहदर्शन – दूसरी खोज |       | 3    | 20.9.56 मेकपालेयम्    |
| 7.            | 2     | 8.4.79+11.3.58             |       | 4    | साम्ययोग साप्ताहिक    |
|               | 3     | 5.10.61 जांजी              | 20.   | 1    | साम्ययोग साप्ताहिक    |
| 10.           | 1     | सर्वो अक्तू ४९.१४३ (पुणे   |       | 2    | 17.1.57               |
| 10.           | •     | 21.8.49)                   |       | 3-4  | 27.12.54              |
|               | 2-3   | 2.8.60 इंदौर               |       | 5    | 17.2.57 तिरुपुकुड     |
| 11.           | 1     | 2.8.60 इंदौर               | 21.   | 1    | 5.10.53 भागलपुर       |
|               | 2-4   | 17.12.59 सिरसा             |       | 2    | गीताई चिंननिका        |
|               |       | 13.3.58                    |       | 3    | 14.3.59 सीकर          |
| 12.           |       | 16.12.59 सिरसा             | 22.   | 1    | 14.3.59 सीकर          |
|               | 4     | 20.9.59                    |       | 2    | विप्र 2.35            |
|               |       | 1.3.55 (उड़ीसा)            |       | 3    | 15.5.48 अजमेर         |
| 13.           |       | सर्वी जन 50.324            |       | 4    | 14.11.56              |
| 1.7.          | 2     | 1.3.55                     | 23.   | 1    | 5.5.48 अजमेर          |
|               |       | 30.12.54                   |       | 2-4  |                       |
|               | 7-7   | JV. 12.74                  | 2.4   | 1    | ८०६० भारतारी          |

| 25. | 1     | 25.6.56 पुदुपट्ट           |     | 2     | 7.5.59             |
|-----|-------|----------------------------|-----|-------|--------------------|
|     | 2     | विप्र 20.4.64 पवनार        |     | 3-5   | 15.4.63            |
|     | 3     | 8.9.65 काशी + 7.5.59       | 41. | 1     | 15.4.63            |
| 26. | 1-3   | 5.5.56 तिरुपति             |     | 2     | शिक्षाविचार        |
| 27. | 1     | 5.5.56 तिरुपति             |     | 3     | 20.4.40 दिल्ली     |
|     | 2     | 9.5.55+24.3.55 +           | 42. | 1     | 26.8.57 मंगलोर     |
|     |       | 15.3.55                    |     | 2     | 11.5.58 जयसिंहप्र  |
| 28. | 1-2   | 5.5.56 तिरुपति             |     | 3     | 8.3.58 इल्याळ      |
| 29. | 1-2   | 23.2.58 जोग                |     | 4     | खंड 2.325          |
|     | 3-5   | 15.4.57                    |     | 5     | 8.3.58             |
|     | 6     | 30.7.58                    | 43. | 1     | 9.4.57 तिरुनवेली   |
| 30. | 1     | 25.2.57 नत्तम्             |     | 2     | 14.6.57            |
|     | 2     | 14.3.59 सीकर               |     | 3     | 14.3.59 सीकर       |
|     |       | +30.12.54                  | 44. | 1     | 14.3.59 + 10.1.59  |
| 31. | 1     | 21.4.53 पकरीबरावां         |     | 2     | शिक्षाविचार        |
|     | 2     | 3.9.65 इलाहाबाद            |     | 3     | 13.9.71 उषा डायरी  |
|     | 3     | 13.9.57 आनेचौकुर           | 45. | 1     | मै मार्च 69.110    |
|     | 4     | भूय 11.5.70                |     | 2-5   | शिक्षाविचार        |
| 32. | 1     | 22.8.56 भावानी             | 46. | 1     | 14.3.59 सीकर       |
|     | 2     | 14.2.58                    |     | 2     | 15.12.60 काशी      |
|     | 3     | 1.2.58                     | 47. | 1-2   | 15.12.60 काशी      |
| 33. | 1     | 14.2.58                    |     | 3     | 17.7.59 गुलमर्ग    |
|     | 2-3   | 16.3.65 पवनार              | 48. | 1     | 17.7.59 गुलमर्ग    |
| 34. | l     | 16.3.65 पवनार              |     | 2     | शिक्षाविचार        |
|     | 2     | 1.6.57 (सेवक मार्च 57.108) |     | 3     | 14.3.58 बेलगांव    |
| 35. | 1-4   | 1.6.57 (सेवक मार्च 57.108) |     | 4     | 15.12.60 काशी      |
|     | 5     | 16.1.57 त्रिची             | 49. | 1     | 19.9.57            |
| 36. | 1     | 24.4.58 हातखंबा            |     | 2     | 27.1.59 ऋषभदेव     |
|     | 2     | 1.2.58 धारवाड़             |     | 3     | 11.3.58 नंदगढ़     |
| 37  | पूर्ण | 1.2.58 धारवाड़             |     | 4     | 21.8.49 पुणे       |
| 38. | 1     | मै 77.253                  | 50. | 1     | 5.2.6। पूर्णिया    |
|     | 2     | में 76.265                 |     | 2     | 21.8.49 पुणे       |
|     | 3     | 27.4.60 इंदौर              | 51  | पूर्ण | 15.6.63 कलकना      |
|     | 4     | 3.6.58 पंढरपुर             | 52  | पूर्ण | जन।942 मद्रास      |
| 39. | 1     | 9.7.58 गेवराई              | 53  | पूर्ण | आकल22+ शिक्षाशिक्ष |

|     | 3-4   | 26.2.49               | 68.   | 1     |                           |
|-----|-------|-----------------------|-------|-------|---------------------------|
| 55  | पूर्ण | 26.2.49               |       | 2-4   | 1956                      |
| 56. | 1     | 27.1.58 हुबळी         |       | 5     | सेवक 52.53                |
|     | 2-3   | 12.2.58 गोकर्ण +      |       | 6     | 8.9.50                    |
|     |       | 18.7.57 नीलेश्वर      | 69.   | 1     | 8.9.50                    |
| 57. | ı     | मवि2.132 +            |       | 2     | 11.12.50 (सेवक)           |
|     |       | 19.10.57 तुमकुर       |       | 3     | भूय 17.8.56               |
|     | 2     | 7.12.67 पूसारोड़      | 70.   | 1-3   | सेवक दिसं 50.558          |
| 58. | 1-2   | 7.12.67 पूसारोड़      |       | 4     | 1.2.58                    |
|     | 3     | भाषा का प्रश्न 35+80  | 71.   | 1-2   | सेवक दिसं 50.558          |
| 59. | 1     | 11.10.57 बिड़की       |       | 3-4   | महाराष्ट्र धर्म साप्नाहिक |
|     | 2-4   | 17.3.65 पवनार         | 72.   | I     | महाराष्ट्र धर्म साप्ताहिक |
| 60. | 1-2   | 1.1.58                |       | 2     | 19.4.60                   |
|     | 3-4   | 19.10.57 तुमकुर       | 73    | पूर्ण | 19.4.60                   |
|     | 5     | भाषा का प्रश्न        | 74.   | 1-2   | 5.9.71 उषा डायरी          |
| 61. | 1     | भाषा का प्रश्न        |       | 3     | सर्वो सितं 52.परि32       |
|     | 2     |                       |       | 4-5   | सेवक 1952.196-202         |
|     | 3     | 1.8.58 शिमोगा         | 75-76 | पूर्ण | सेवक 1952.196-202         |
| 62. | 1     | 12.2.58 गोकर्ण        | 77.   | 1     | 2.6.61                    |
|     | 2     | भाषा का प्रश्न 38,30+ |       | 2-3   | 19.6.63 कलकत्ता           |
|     |       | 27.1.58 हुबली +       |       | 4     | 29.10.58 बड़ौदा           |
|     |       | 19.10.57              | 78.   | 1     | 27.7.58 भानसहिवरे         |
|     | 3-4   | 28.1.58 हुबली         |       | 2-3   | 17.3.65 पवनार             |
|     | 5     | शांतियात्रा ४६+       | 79-80 | पूर्ण | 27.6.57 मलप्पुरम्         |
|     |       | भाषा का प्रश्न 30     | 81-82 |       |                           |
| 63. | 1     | भाषा का प्रश्न 45+    | 83.   | 1     |                           |
|     |       | 9.11.57 अरसीकेरे      |       | 2     | 27.6.57 मलप्पुरम्         |
|     | 2     | 9.11.57               |       | 3     | सेवक 49.125               |
|     | 3     | 3.3.65 पवनार          | 84-85 |       |                           |
| 64. | 1-2   | 27.1.58 हुबली         | 86.   | 1-3   |                           |
|     | 3-4   |                       |       | 4     | सर्वी नवं 49.226          |
| 65. | 1     | 1.10.49 विजयवाड़ा     | 87    |       |                           |
|     | 2     | 14.2.58 कुमठा         | 88.   | 1     |                           |
| 66. | 1-2   | -                     |       | 2-7   | में 74.192                |
|     | 3-4   | 1965 पवनार            | 89.   | 1-2   | में 74.547                |

|       | 2   | सर्वो दिसं 49.314        | 1    | 2-3 | 10.8.59 मार्तण्ड |
|-------|-----|--------------------------|------|-----|------------------|
| 93 से | 99  | लोकनागरी लिपि            |      | 4-5 | 6.8.59 श्रीनगर   |
| 100.  | 1-2 | लोकनागरी लिपि            | 113. | 1   | 6.8.59 श्रीनगर   |
|       | 3   | सर्वो 55.440 (4.2.55)    |      | 2-3 |                  |
|       |     |                          | 114. | 1   | 26.7.59          |
|       | क   | श्मीर का प्रश्न          |      | 2-3 | 15.7.59 गुलमर्ग  |
|       |     |                          |      | 4-5 | _                |
| 103.  | 1   | 1.6.58 पंढरपुर           | 115. | 1-4 | 10.6.59 जम्म     |
|       | 2   | 28.2.59 अजमेर            | 116. | 1-2 | 6,               |
|       | 3   | 21.5.59 पठानकोट          |      | 3   | 31.5.59 रामकाट   |
|       | 4   | 22.5.59 लखनपुर           | 117. | 1   | 15.7.59 गुलमर्ग  |
|       | 5   | भूमिपुत्र 16.4.59        |      | 2   | 14.8.59 पहलगांव  |
| 104.  | 1   | भूमिपुत्र 16.4.59        |      | 3   | 17.6.59 सुंदरबनी |
|       | 2-5 | 22.5.59 लखनपुर           |      | 4   | 21.6.59 नारियां  |
|       | 6   | 2.6.59 मानसर             |      | 5   | 20.6.59 नौशेरा   |
| 105.  | 1-2 | 22.5.59 लखनपुर           | 118. | 1-5 |                  |
|       | 3-4 | 26.5.59 सबार             |      | 6   | 1.7.59 पूंच      |
|       | 5   | 20.7.59 बाबारेषि         | 119. | ı   | 1.7.59 पूंच      |
| 106.  | 1   | 22.8.59 बेरीनाग          |      | 2-3 |                  |
|       | 2-4 | 29.5.59 मांडली           |      | 4   | 4.9.59 गढ़ी      |
|       | 5-6 | 20.9.59 कठुवा            | 120. | 1-2 | 4.9.59 गढ़ी      |
| 107.  | 1   | 20.9.59 कठुवा            | 1    | 3   | 20.9.59 कठ्वा    |
|       | 2   | 15.7.59 गुलमर्ग          |      |     | 22.8.59 बेरीनाग  |
|       | 3-4 | 26.7.59 हिंदवारा         | 121. |     | 22.8.59 बेरीनाग  |
|       | 5-7 | मै सितं। 994 कुसुमब. लेख |      | 5   | 28.6.59 सुरतकोट  |
|       | 8   | 2.8.59 श्रीनगर +         |      | 6   | 20.9.59 कठ्वा    |
|       |     | 14.7.59 गोरबन            | 122. | 1   | 23.9.59 पठानकोट  |
| 108.  | 1   | 14.7.59 गोरबन            |      | 2-3 | 2.8.59 श्रीनगर   |
|       | 2-3 | 25.8.59 रामसू            | 123. | 1   | 14.8.59 पहलगांव  |
| 109.  | 1   | 25.8.59 रामसू            |      | 2-4 | 6.8.59 श्रीनगर   |
|       | 2   | 22.7.59 पट्टण            | 124. |     | 6.8.59 श्रीनगर   |
|       | 3   | 30.6.59 पूंच             |      |     | 20.7.59 बाबारेषि |
|       | 4-5 | 25.8.59 रामसू            |      |     | 21.7.59 मागाम    |
| 110.  | 1-2 | 25.8.59 रामसू            | 125. |     | 25.6.59 थानामंडी |
|       | 3-4 | 15.7.59                  |      | 3   | 14.6.59 गंधारवान |
|       |     |                          | I    | -   |                  |

| 127.   | l     | 1.6.59 बिलासपुर       | 147.   | 1-2   | भूय 10.10.58 मीरा डायरी |
|--------|-------|-----------------------|--------|-------|-------------------------|
|        | 2     | 30.5.59 गुजरु नगरौटा  |        | 3     | भूय 5.9.58              |
|        | 3     | 2.9.59 उधमपुर         | 148    | पूर्ण | भूय 5.9.58              |
|        | 4     | 31.7.59 सिंगपुर       | 149.   | 1     | 27.9.66 वैनी            |
|        | 5     | 14.8.59 पहलगांव       |        | 2     | 8.3.67 वैनी             |
| 128.   | 1     | 14.8.59 पहलगांव       | 150.   | 1-2   | 29.9.63                 |
|        | 2-4   | 6.8.59 श्रीनगर        | 151.   | 1     | 29.9.63                 |
| 129.   | 1     | 6.8.59 श्रीनगर        |        | 2-3   | 6.1.64 भाठागांव (दुर्ग) |
|        | 2-3   | 30.5.59 गुजरु नगरौटा  | 152.   | t     | 6.1.64 भाठागांव (दुर्ग) |
|        | 4     | सितं 65 इलाहाबाद      |        | 2     | 11.9.58                 |
| 130.   | 1-2   | सितं 65 इलाहाबाद      | 153    | पूर्ण | 11.9.58                 |
|        | 3-4   |                       | 154.   | 1-6   | रामरस बरसे ६।           |
|        | 5     | 23.7.59 दिलना         |        | 7-9   | रामरस बरसे 16           |
| 131.   | 1-2   | 23.7.59 दिलना         | 155.   | 1-2   | रामरस बरसे 16           |
|        | 3     | 14.6.59 गंधारवान      |        | 3-4   | 18.3.42 कापडणें         |
| 132.   | 1     | 21.9.59 सुजानपुर      | 156.   | 1-2   | 2.5.64 सोनेगांव आबाजी   |
|        | 2     | 23.9.59 पठानकोट       | 157    | पूर्ण | भूय 14.3.58             |
|        | 3-4   | 2.8.59 श्रीनगर        | 158.   | 1-2   | भूय 14.3.58             |
|        |       | The fallow            |        | 3     | मैं 73.619              |
|        | नामम  | ालादि विविध           | 159    | पूर्ण | मै 73.619-22            |
| 135-37 | पूर्ण | सर्वोदय जून 1952      | 160.   | 1-2   | 31.5.64 किन्हाळा        |
| 138.   | 1-6   | सर्वोदय               |        | 3     | ग्रासेवृ जुला। 940      |
|        | 7-12  | महादेवी पत्र 15.11.64 |        | 4     | 18.3.42 कापडणें         |
| 139.   | 1 - 7 | महादेवी पत्र 15.11.64 | 161    | पूर्ण | 18.3.42 कापडणें         |
|        | 8-10  | 4.6.64 ठाणेगांव       | 162-63 | पूर्ण | 10.6.64                 |
| 140.   | 1     | 4.6.64 ठाणेगांव       | 164.   | 1     | मधर्म 20.7.25           |
|        | 2-4   | 20.5.64 आष्टी         |        | 2-3   | भूय 1.4.58              |
|        | 5     | सर्वो जन 50.962       | 165    | पूर्ण | भूय 1.4.58              |
| 141.   | 1     | सर्वो जन 50.962       | 166.   | 1     | भूय 1.4.58              |
|        | 2     | 30.3.60               |        | 2     | 8.10.58 ओरी (भरूच)      |
|        | 3     | 20.2.66               | 167    | पूर्ण | 8.10.58 ओरी (भरूच)      |
| 142    | पूर्ण | 20.2.66               | 168    | पूर्ण | में 1990.175            |
| 143.   | 1-3   | 20.2.66               | 169.   | I     | भूय 10.4.64             |
|        | 4-5   | 23.11.66 मुजफ्फरपुर   | 170.   | 1     | भूय 10.4.64             |
| 144.   | 1-3   | 23.11.66 मुजफ्फरपुर   |        | 2-4   | 24.1.63 पथर्रा          |

| 172    | पूर्ण | 31.8.60 कस्तूखाग्राम | 197. | ı    | पत्र कनुभाई 15.7.60        |
|--------|-------|----------------------|------|------|----------------------------|
| 173-74 |       | 61                   |      | 2-3  | •                          |
| 175-77 |       | 31.10.63             |      | 4    | पत्र केलकर 2.10.55         |
| 178.   | 1     | 4.3.47 पवनार         |      | 5    | भूय 18.7.58                |
|        | 2-4   | 3.9.1924             | 198. | 1    | भूय 29.12.58               |
|        | 5     | मधर्म 3.8.25         |      | 2    | 20.12.58 अमदाबाद           |
| 179.   | 1-2   |                      |      | 3    | 17.10.58 उदेपुर            |
|        | 3     | मधर्म 12.11.24       |      | 4    | 18.9.63 सुकिंदागढ़         |
| 180    |       | मधर्म 12.11.24       | 199. | 1-2  |                            |
| 181    | पूर्ण | 1945                 |      | 3    | 29.12.58                   |
| 182    | _     | मधर्म 20.9.26        |      | 4    | 6.10.61 जानी               |
| 183    |       | मधर्म प्रासंगिक।85   | 200. | 1    | 5.6.66 रानीपतरा            |
| 184-85 | पूर्ण |                      | 200. | 2    | 20.7.64                    |
| 186.   | ı     | मधर्म 22.2.26        |      | 3    | भूय 11.10.57               |
|        | 2-4   | सर्वो सिनं 49.115    |      | 4    | 20.9.66 वैनी               |
|        | 5     | सर्वो अग49.39        | 201. | 1-2  | 3.3.60 जालंधर +            |
| 187.   | 1     | सर्वो अग49.39        |      | 1 20 | 27.4.64 वाटखंड             |
|        | 2-3   |                      |      | 3    | 29.11.58                   |
| 188    | पूर्ण |                      | 202. |      | भूय 6.12.57                |
| 189.   | -     | 19.10.61 बरुआ पोखरी  | 202. | 3    | सर्वो फर 52.1277           |
| 190.   | 1-3   | 19.10.61 बरुआ पोखरी  |      | 4    | 16.1.58                    |
|        | 4     | 6.7.58               | 203. | 1    | पत्र कृष्णचंद्रजी 14.12.58 |
| 191    | पूर्ण | 6.7.58               |      | 2    | 29.12.58 सिद्धप्र          |
| 192.   | 1     | 6.7.58               |      | 3    | 1.6.58 पंढरप्र             |
|        | 2-4   |                      | 204. | 1    | सर्वो सितं 52. परि4        |
| 193.   | 1-3   |                      |      | 2    | सर्वो मार्च 52.1347        |
|        | 4     | 23.6.63 कलकत्ता      |      | 3    | 29.9.63 तालचेर             |
| 194    | पूर्ण | 23.6.63 कलकत्ता      | 205. | 1    | 29.9.63 तालचेर             |
|        | -     |                      |      | 2    | 17.12.59 छोटा उदेपुर       |
|        | वि    | चार-कणिका            |      | 3    | 24.1.63 निरोल              |
| 195.   | 1     | भूय 8.8.58           | 206  | 1    | 27.1.63 कटवा               |
|        | 2     | भूय 3.1.58           |      | 2    | 13.11.61 बरहाट             |
|        | 3     | 18.9.66 वैनी         |      | 3    | 15.7.66 बिहपुर             |
|        | 4-6   | भूय 3.1.58           |      | 4-5  | 8.9.63 भद्रक               |
| 196.   | 1     | भूय 6.12.57          | 207. | 1    | 8.9.63 भद्रक               |
|        |       |                      |      | •    | Y o                        |

| 208. | 1     | 18.10.63 राउरकेला    | 219. | 1-3 | 30.3.63 भालरा             |
|------|-------|----------------------|------|-----|---------------------------|
| 200  | 2     | 1.2.6। बलिया         |      | 4   | 11.1.62 ठकुवाखाना         |
|      | 3     | 6.10.61 जांजी        |      | 5   | 13.11.62 भृंगोल           |
|      | 4     | 25.2.62              | 220. | 1-3 | . 1                       |
|      | 5     | भूय 24.8.56          |      | 4   | 1.11.58 आणंद              |
|      | 6     | 7.1.58 हंसभावी       | 221. | l   | 1.11.58 आणंद              |
|      | 7     | 10.11.58 सोनगढ़      |      | 2   | 8.8.58 चालीसगांव          |
| 209. | i     | 27.7.60 इंदौर        |      | 3   | भूय 18.7.58 निर्मला डायरी |
| 200  | 2     | 27.7.58 भानसहिवरे    |      | 4   | 6.10.61 जांजी             |
|      | 3-4   |                      |      | 5   | भूदानयज्ञवार्ता।।.8.55    |
| 210  | पूर्ण |                      | 222. | 1-2 |                           |
| 211. | 1     | 28.12.60 कुद्रा      |      | 3   | 9.12.62 जियागंज           |
| 211. |       | 7.1.49 धुलिया        |      | 4   | 22.11.62 विरामपुर         |
| 212. | 1     | 18.4.58 ओणी          | 223. | 1   | 21.11.68 रामानुजगंज       |
|      | 2     | 23.3.49 औरंगाबाद     |      | 2   | 24.7.60 इंदौर             |
|      | 3     | 28.9.63 तालचेर       |      | 3   | 8.10.49 वर्धा             |
|      | 4     | 13.1.49 धुलिया       | 224. | 1   | 8.10.49 वर्धा             |
| 213. | 1     | 14.11.66 मुजक्फरपुर  |      | 2   | 23.3.49 औरंगाबाद          |
|      | 2     | 4.1.49 धुलिया        | 225. | 1   | 4.1.49 ध्लिया             |
|      | 3     | 31.5.58 पंढरपुर      |      | 2   | 4.12.62 रघुनाथगंज         |
| 214. | 1     | भूय 9.6.69           |      | 3   | 10.11.62 पीपला            |
|      | 2     | 31.12.49 पवनार       |      | 4   | 28.4.70 गोपुरी            |
|      | 3     | भूय 28.2.58          | 226. | 1   | 28.5.58 पंढरपुर           |
|      | 4     | भूय 25.7.58          |      | 2-3 | 15.10.63 चारीपोष          |
|      | 5     | 7.3.62               | 227. | 1   | मिव 3                     |
| 215. | 1     | 19.9.58              |      | 2   | प्रेप 9/60                |
|      | 2     | भूय 23.9.55          |      | 3   | भूदानयज्ञवार्ता । 1.8.55  |
|      | 3     | 16.5.63 सोरिसा       |      | 4   | 24.8.60 इंदौर             |
|      | 4     |                      | 228. | 1   | सर्वो अग 49.53            |
| 216. | 1     | 10.8.60 इंदौर        |      | 2   | 7.3.62                    |
|      | 2     | 10.10.58 मांगरोळ     |      | 3   | भूय 15.7.55               |
| 217. | 1     | 9.8.58 चालीसगांव     |      | 4   | 26.7.60 इंदौर             |
|      | 2     | प्रेप 184/45         | 229. | 1   | पत्र द्वारको नवं 52       |
|      | 3     | पत्र द्वारको ।।.5.52 |      | 2   | रामरस 36                  |
| 218. | 1     | 2.11.58 बोरसद        |      | 3   | पत्र गोविंदराव 7.12.51    |
|      |       |                      |      |     |                           |

|              |     | 21.11.60 11.31          | 210  | 1   | में 73.1246                |
|--------------|-----|-------------------------|------|-----|----------------------------|
|              | 2   | 21.11.58 राजकोट         | 240. | 2.2 | म 73.1240<br>15.8.60 इंदौर |
|              | 3   | 8.3.57                  |      | 2-3 |                            |
| 231.         | 1   | 8.3.57                  |      | 4   | 14.9.59                    |
|              | 2   | 22.12.58 कोबा           |      | 5-6 | 16.5.49                    |
| •            | 3   | 26.7.58 चिलखनवाडी       | 241. | 1   | 6.6.66 रानीपतरा            |
| 232.         | 1   | भूय 23.9.55             |      | 2   | 22.12.63 सम्बपुर           |
|              | 2   | 25.8.60 इंदौर           |      | 3   | 18.10.63 राउरकला           |
|              | 3   | भूय 13.11.56            |      | 4   | 15.9.71 उषा डायरी          |
|              | 4   | भूय 7.12.56             | 242. | 1   | 20.8.60 इंदौर              |
| 233.         | 1-2 | भूय 9.11.56             |      | 2   | 15.11.58 बावळा             |
|              | 3-4 | भूय 28.12.56            |      | 3   | 8.5.65 गोपुरी              |
| 234.         | 1   | 31.8.60 कस्तूरबाग्राम   |      | 4   | 27.2.58 वनवासी             |
|              | 2   | 24.3.64 महादुला         | 243. | 1   | 27.2.58 वनवासी             |
|              | 3   | भूदानयज्ञवार्ता। 1.8.55 |      | 2-3 | 9.12.58 धांगध्रा           |
|              | 4   | भूय 15.8.58             |      | 4   | 22.10.58 औरवाड़            |
|              | 5   | 10.9.66 पूसारोइ         | 244. | 1   | 15.7.66 बिहपुर             |
|              | 6   | सर्वो अग ४९.53          |      | 2   | 11.11.61 बरहाट             |
| 235.         | 1   | सर्वो सितं 52. परि2     |      | 3   | 23.5.49 तिरुपुर            |
|              | 2   | 2.7.66 बिहप्र           |      | 4   | प्रेप 65/7                 |
|              | 3   | सर्वो सितं52. परि14     |      | 5   | 12.1.49 धुलिया             |
|              | 4   | 19.10.50 सागताला        | 245. | 1   | 23.3.49 औरंगाबाद           |
|              | 5   | भूय 9.11.56             |      | 2   | 22.5.49                    |
|              | 6   | भूय 21.12.56            |      | 3   | 30.1.49 दिल्ली             |
| 236.         | 1   | 7.7.58 औरंगाबाद         |      | 4   | 7.3.49                     |
|              | 2   | भूय 5.8.58              | 246. | 1   | भूय 1.3.57                 |
|              | 3   | 5.11.65                 |      | 2   | 23.11.66 मुजफ्फरपुर        |
|              | 4   | भूय 13.12.57            |      | 3   | मै 67.99                   |
|              | 5   | मै अक्तू 70 आश्रमवृत    |      | 4   | 16.8.60 इंदौर              |
| 237.         | 1   | भूय 26.9.55             | 247. | 1   | 19.4.58 वाकेड़             |
| <b>2</b> .1. | 2   | 15.10.71 उषा डायरी      |      | 2   | भूय 12.8.55                |
|              | 3   | सर्वो मार्च 52.1325     |      | 3   | पत्र गौतम 22.6.59          |
| 238.         | 1   | 17.10.58                |      | 4   | भूय 17.1.58                |
| 2.41.        | 2   | 1.1.64                  | 248. | 1   | भूय 17.1.58                |
|              | 3   | पत्र पंढरी 28.5.59      |      | 2   | 17.7.58 औरंगाबाद           |
| 239.         | 1   | 11.2.62 घेयारी          |      | 3   | 9.8.60 इंदौर               |
| 2.17.        | 2   | १८ १० ६३ राउरकेला       | 249. | 1   | 9.11.58 वरतज               |

|      | 2-4 | में 1990,395          |      | 4   | 2.3.63 वैद्यपुर      |
|------|-----|-----------------------|------|-----|----------------------|
|      | 5   | भूय 5.4.57            | 263. |     | 2.3.63 वैद्यप्र      |
| 251. | J   | 21.5.63               |      | 2   | 24.2.62 दिग्नगर      |
|      | 2   | 15.10.58 रंगप्र       | İ    | 3   | 4.6.64 ठाणेगांव      |
|      | 3-4 |                       | 1    | 4-5 | 15.8.67              |
| 252. | 1   | 21.2.58 हलगेरी        | 264. | 1   | भूय3.5.57 मीरा डायरी |
|      | 2   | 25.2.63 फूलिया        |      | 2   | 1.11.58 आणंद         |
|      | 3   | 1.3.63 अकालपोस        | 265. | 1   | भूय 14.4.69          |
| 253. | 1   | 1.3.63                |      | 2   | पत्र द्वारको १६.६.५६ |
|      | 2-3 | 15.10.71 उषा डायरी    |      | 3   | 27.7.60 इंदौर        |
|      | 4   | 5.10.58 शुक्लतीर्थ    |      | 4   | में 73.622           |
| 254. | 1   | 2.12.66 मध्बनी        |      | 5   | सर्वी जन 50.367      |
|      | 2   | 9.12.65 विक्रमगंज     | 266. | 1   | सर्वो सितं 49.117    |
|      | 2   | 24.7.60 इंदौर         |      | 2-6 |                      |
|      | 4   | 28.7.60 इंदौर         | 267. | 1-4 |                      |
| 255. | .1  | भूय29.3.57 मीरा डायरी | 268. | 1   |                      |
|      | 2   | 8.5.61 गोमरी          |      | 2   | भूय 10.5.57          |
| 256. | 1   | 6.3.68 भागलपुर        |      | 3   | 3.1.63 बसौजा         |
|      | 2   | भूय 23.9.55           | 269. | 1   | 1.6.58 पंढरप्र       |
|      | 3   | 1.2.61 बलिया          |      | 2   | मै 90.96             |
|      | 4   | 28.2.63 नोअरागोअरा    |      | 3   | 12.12.62 सादी गांछी  |
| 257. | 1-3 | 5.1.63 तारापीठ        | 270. | i   | 23.8.58 पिंपळनेर     |
| 258. | I   | 4.8.58                |      | 2   | भूय 24.8.56          |
|      | 2   | भूय 3.6.58            |      | 3   | सर्वो 2.11.51        |
|      | 3   | 7.2.64 फास्टरपुर      |      | 4   | प्रेप 28/175         |
|      | 4   | 30.12.49 पवनार        |      | 5   | पत्र मनमोहन ४.4.56   |
| 259. | 1   | भूय 6.4.56            | 271. | 1   | 19.1.58              |
|      | 2   | 18.7.64               |      | 2-3 | 11.11.58 सणोसरा      |
|      | 3   | 11.12.58 वढवाणसिटी    |      | 4   | भूय 9.6.69           |
| 260. | -   | 11.12.58 वढवाणसिटी    | 272. | 1   | 8.5.65 गोपुरी        |
|      | 2-3 | 4.6.64 ठाणेगांव       |      | 2   | 2.4.65 पवनार         |
|      | 4   | 19.1.58               |      | 3   | 13.9.66              |
| 261. | 1   | 28.9.60               |      | 4   | 7.12.67 पूसारोड़     |
|      | 2   | 23.4.58 रत्नागिरी     |      | 5   | मई 1966              |
|      | 3   | सर्वो जन50.362        | 273. | 1   | 25.2.65 पवनार        |
| 262. | 1   | 31.8.60 कस्तूरबाग्राम |      | 2   | 15.9.58 तरावद        |

|      | 5   | 25.8.60 इंदौर            |      | 9   | पत्र सरस्वतीप्रसाद १.४.५६ |
|------|-----|--------------------------|------|-----|---------------------------|
|      | 6   | 3.10.68                  |      | 10  | प्रेप 31/198              |
| 274. | 1   | 22.10.58                 |      | 11  | प्रेप 42/277              |
|      | 2-3 | 27.3.67 वैनी             | 281. | ī   | पत्र बाबा लक्ष्मणदास जी   |
|      | 4   | भूय 9.6.69               |      |     | 13.4.62                   |
| 275. | 1   | 5.1.63 नारापीठ           |      | 2   | पत्र बाबाजी 17.4.62       |
|      | 2-3 | रामरस १०-१।              |      | 3   | पत्र पारसवान् १.२.५४      |
| 276. | 1   | रामरस 22                 |      | 4   | पत्र लालबिहारी 27.6.55    |
|      | 2-4 | रामरस 58-59              |      | 5   | भूय 8.11.57               |
| 277. | 1   | रामरस 60                 |      | 6   | पत्र श्रीमन्जी 7.10.52    |
|      | 2   | रामरस 62                 |      | 7   | पत्र सुखराम 13.8.53       |
|      | 3   | रामरस 66                 |      | 8   | पत्र जयप्रकाशजी 20.10.52  |
|      | 4   | रामरस 72                 |      | 9   | में 67.371                |
|      | 5   | रामरस 42                 |      | 10  | प्रेप 74/76               |
| 278. | 1   | रामरस 107                |      | 11  | प्रेप 127/9               |
|      | 2   | 16.10.68                 |      | 12  | प्रेप 158/66              |
|      |     | (कालिंदीताई नोटस्)       | 282. | 1   | पत्र हरिश्चंद्र 12.7.61   |
|      | 3   | 8.5.62 कुमरीकटा          |      | 2   | पत्र द्वारको 5.10.61      |
|      | 4   | भूय 4.11.68              |      | 3   | पत्र विमला 5.12.53        |
|      |     |                          |      | 4   | प्रेप 6/31                |
|      |     | अमृत-बिंदु               |      | 5   | पत्र झवेरभाई 27.11.56     |
| 279. | 1   | पत्र कृष्णदासजी 18.12.59 |      | 6   | प्रेप 8/53                |
|      | 2   | प्रेप 29/182             |      | 7   | पत्र रामभाऊ 25.7.56       |
|      | 3   | प्रेप 187/67             | į.   | 8   | प्रेप 23/141              |
|      | 4   | पत्र रामेश्वरजी 20.1.60  |      | 9   | प्रेप 29/184              |
|      | 5   | पत्र अंबादास 4.1.52      |      | 10  | पत्र गिरधर । . । । . 55   |
|      | 6   | पत्र वेंकटरमण 27.4.55    |      | 11  | 16.12.60 काशी             |
|      | 7   | सर्वो सितं 52.परि10      | 283. | 1   | 29.12.58 सिद्धपुर         |
|      | 8   | पत्र डॉ. जोशी 2.1.57     |      | 2   | 14.11.61 बरहाट            |
|      | 9   | पत्र पंढरी 14.11.59      |      | 3   | मै सितं 69                |
|      | 10  | पत्र सुशीला 8.2.58       |      | 4   | में 67.104                |
| 280. | 1-2 | पत्र गौतम 16.7.57        |      | 5   | भूय 19.9.58               |
|      | 3   | पत्र द्वारको ३.1.59      |      | 6   | भूय 7.11.58               |
|      | 4   | में 67.159               |      | 7   | भूय 11.10.57              |
|      | 5   | भूय 27.12.58 बालम        |      | 8-9 | भूय 6.12.57               |

|      | 2   | प्रेप 95/1              |      | 8  | में 81.786        |
|------|-----|-------------------------|------|----|-------------------|
|      | 3   | विप्र 18.7.64           |      | 9  | में 67.356        |
|      | 4   | 31.5.64 किन्हाळा        |      | 10 | में 79.55         |
|      | 5   | पत्र चारुबाबू 15.5.66   | 288. | 1  | मैं 67.479        |
|      | 6   | 5.6.66 रानीपतरा         |      | 2  | मै 78.468         |
|      | 7   | 13.9.71 उषा डायरी       |      | 3  | में 78.970        |
|      | 8   | पत्र महेश 18.7.59       |      | 4  | में 77.430        |
|      | 9   | 20.12.62 कान्दी         |      | 5  | मैं 81.808        |
|      | 10  | भूय 23.9.55             |      | 6  | में 79.291+78.705 |
| 285. | 1   | प्रेप 172/23            |      | 7  | में 69.682        |
|      | 2   | पत्र मनोहरजी 4.1.52     |      | 8  | मै 81.677         |
|      | .3  | पत्र सतीशप्रकाश 5.11.55 |      | 9  | मै 71.1151        |
|      | 4   | पत्र दिवाकर 29.10.57    |      | 10 | मै 74.1054        |
|      | 5   | पत्र गोविंदन् १.12.51   | 289. | 1  | मै 77.95          |
|      | 6   | प्रेप प्रबोध से         |      | 2  | में 71.864        |
|      | 7   | पत्र सुखराम 17.1.72     |      | 3  | मै 70.821         |
|      | 8   | प्रेप 65/5              | 1    | 4  | मै 70.288         |
|      | 9   | 27.12.63 रायपुर         |      | 5  | में 76.107,349    |
|      | 1() | पत्र रामभाऊ 14.1.59     |      | 6  | मै 71.1061        |
|      | 11  | पत्र शिवानंदजी 23.4.24  |      | 7  | मै 77.783         |
|      | 12  | प्रेप 4/21              |      | 8  | मै 79.771         |
| 286. | 1   | प्रेप 36/232            |      | 9  | मै 73.199         |
|      | 2   | प्रेप 38/250            |      | 10 | मै 72.937         |
|      | 3   | प्रेप 56/43             | 290. | 1  | मै 70.496         |
|      | 4   | पत्र रविशंकर 18.1.52    |      | 2  | में 74.976        |
|      | 5   | पत्र एली 30.9.62        |      | 3  | मै 73.400         |
|      | 6   | पत्र सद्रेजी 9.1.63     |      | 4  | मैं 68.88         |
|      | 7   | पत्र दीपचंदजी 1.7.63    |      | 5  | मै 77.855         |
|      | 8   | पत्र दिवाकर 21.6.60     |      | 6  | मैं 71.549        |
|      | 9   | पत्र गौतम 14.2.60       |      | 7  | मै 74.1054        |
|      | 10  | पत्र सत्यनारायण 28.1.54 |      | 8  | मै 76.87          |
| 287. | 1   | में 77.426              | 291. | 1  | मैं 67.345        |
|      | 2   | में 71.1151             |      | 2  | में 80.254        |
|      | 3   | मैं 78.184              |      | 3  | मै 74.706         |
|      | 4   | मै 72.1231              |      | 4  | में 77.494        |
|      | 6   | \$ 10000                |      |    |                   |

|      | 8  | में 74.352               |      | 2 | पत्र प्रमोद 5.9.56         |
|------|----|--------------------------|------|---|----------------------------|
|      | 9  | में 70.351               |      | 3 | पत्र शांताबाई 13.7.55      |
|      | 10 | में 78.740               |      | 4 | पत्र साधुजी 1.11.55        |
|      | 11 | में 77.853               |      | 5 | 26.12.58                   |
| 292. | 1  | मै 76.870                |      | 6 | 22.2.58 जोग                |
|      | 2  | में 77.593               |      | 7 | विप्र 15.8.58              |
|      | 3  | में 79.193               | 297. | 1 | पत्र कृष्णचंद्रजी 14.12.58 |
|      | 4  | 27.10.58 सावली           | ł    | 2 | पत्र ज्ञानदेव १.1.58       |
|      | 5  | में 80.7                 |      | 3 | 22.11.58 राजकोट            |
|      | 6  | में 77.782               |      | 4 | सर्वी मार्च 52.1327        |
|      | 7  | मैं 79.836               |      | 5 | भूय 25.11.55               |
|      | 8  | में 77.2                 |      | 6 | मवि 3.13                   |
|      | 9  | में 70.352               |      | 7 | साधना 24.5.56              |
|      | 10 | मै 71.795                | 298. | 1 | पत्र द्वारको 23.8.59       |
| 293. | 1  | में 76.483               |      | 2 | 10.2.66 जमशेदपुर           |
|      | 2  | में 67.250               |      | 3 | विप्र 20.2.66              |
|      | 3  | में 74.888               |      | 4 | विप्र 8.12.67              |
|      | 4  | भूय 5.8.58               |      | 5 | 18.9.67 वैनी               |
|      | 5  | विप्र 12.8.58            |      | 6 | 21.8.61 खसौल               |
|      | 6  | सर्वो सितं 52परि।5       |      | 7 | मै 67.11                   |
|      | 7  | सर्वो सिनं 52.परि।9      |      | 8 | विप्र 16.7.64              |
|      | 8  | पत्र मुन्नालालजी 27.2.5। | 299. | 1 | भूय 26.9.58                |
| 294. | 1  | पत्र यमुनाताई।.2.51      |      | 2 | भूय 5.10.56                |
|      | 2  | पत्र मीरा 26.1.60        |      | 3 | 15.10.58 रंगपुर            |
|      | 3  | पत्र मीरा 20.4.60        |      | 4 | 21.12.58 सिद्धपुर          |
|      | 4  | प्रेप 110/70             |      | 5 | 6.10.58 राजपारड़ी          |
|      | 5  | प्रेप 111/73             |      | 6 | 11.7.60 शाजापुर            |
|      | 6  | 18.9.58 चिंचपाड़ा        |      | 7 | ।।.9.7। उषा डायरी          |
|      | 7  | भूय 31.3.69              |      | 8 | पत्र दिवाकर ३.11.61        |
| 295. | 1  | पत्र प्रभाकर 9.11.60     |      | 9 | 18.9.58 चिचपाड़ा           |
|      | 2  | पत्र गोविंदन् 3.9.60     | 300. | 1 | 14.3.63 कलानवग्राम         |
|      | 3  | भूय 10.6.55              |      | 2 | 20.10.58 देवगढ़बारिया      |
|      | 4  | भूय 12.8.55              |      | 3 | 15.10.71 उषा डायरी         |
|      | 5  | पत्र रमाकांत 20.9.59     |      | 4 | सर्वो जुला 52.परि27        |
|      | 6  | पत्र वत्सला 19.3.59      |      | 5 | पत्र बाबाजी ४.9.60         |

|      | 9   | मै 72.396               | 1      |     | प्रश्नोत्तर            |
|------|-----|-------------------------|--------|-----|------------------------|
| 301. | i   | में 67.98               |        |     |                        |
|      | 2   | मै 71.1152              | 305.   | 1   | 7.8.7() पवनार          |
|      | 3   | प्रेप 34/222            |        | 2   | पत्र प्रेमाबाई 24.9.60 |
|      | 4   | प्रेप 73/67             |        | 3   | 3.11.65 बलिया          |
|      | 5   | 12.1.65                 |        | 4   | 24.11.54               |
|      | 6-7 | 5.2.66                  |        | 5   | 28.3.70                |
|      | 8   | 1.9.65 रींवा            | 306.   | 1   | 4.5.70 गोप्री          |
|      | 9   | 23.8.68                 |        | 2   | भूय 3.1.72             |
|      | 10  | 30.12.49 पवनार          |        | 3   | 20.5.70 गोपुरी         |
|      | 11  | भूय 31.3.69             | 307.   | 1-2 |                        |
| 302. | 1   | 19.3.65                 |        | 3   | 19.8.67 वैनी           |
|      | 2   | 20.11.65                |        | 4   | भूय 14.11.56           |
|      | .3  | मै 13.277               |        | 5   | पत्र देशराज 19.1.51    |
|      | 4   | में 10.400              | 308.   | 1   | मैं 66.684             |
|      | 5   | 5.3.65                  |        | 2   | मैं 73.198             |
|      | 6   | भूय 24.8.56             |        | 3   | मै 74.442              |
|      | 7   | भूय 23.9.55             |        | 4   | मै 72.496              |
|      | 8   | पत्र हरिश्चंद्र 3.11.61 |        | 5   | में 73.301             |
|      | 9   | मै सितं 80 (18.12.58)   | 309.   | 1   | मै 73.301              |
| 303. | 1   | 8.11.58 भावनगर          |        | 2   | मै 77.1122             |
|      | 2   | 1.12.66 मुजफ्फरपुर      |        | 3   | मै 77.165              |
|      | 3   | 14.4.68 रानीपतरा        |        | 4   | मै 71.366              |
|      | 4   | 23.11.63 भैंसा          |        | 5   | में 69.374             |
|      | 5   | रामरस 115               |        | 6   | मै 72.1230             |
|      | 6   | रामरस 119               |        | 7   | मै 76.500              |
|      | 7   | रामरस 124               | 310.   | 1   | मै 77.64               |
|      | 8   | रामरस 125               |        | 2   | मै 79.756              |
|      | 9   | रामरस 126               |        | 3   | मै 70.208              |
| 304. | 1   | रामरस 89                |        | 4   | मै 73.1143             |
|      | 2   | 23.1.51 जगन्नाथ         |        | 5   | में 73.198             |
|      | 3   | मै 71.783               | 1<br>1 | 6   | में 69.219             |
|      | 4   | भूपु 8.6                |        | 7   | में 80.271             |
|      | 5   | भूपु 8.10               |        | 8   | में 81.864             |
|      | 6   | भूपु 8.16               |        | 9   | में 77.952             |
|      |     |                         |        |     | 3                      |

|        | 4     | मै 74.442                     | 344. | 1     | मै जून 96.199          |
|--------|-------|-------------------------------|------|-------|------------------------|
|        | 5     | में 66.1103                   |      | 2-3   | मै जून 96.201-3        |
|        | 6     | 22.1.64 देवरबीजा              | 345. | 1-3   | मै जून 96.201-3        |
|        | 7     | भूपु वर्ष 5,अंक19,पृष्ठ5      |      | 4     | मै जून 96.205          |
| 312.   | 1     | भूपु वर्ष 5 . अंक 19. पृष्ठ 5 | 346. | 1     | मै जून 96.206          |
|        | 2-3   | भूय 15.10.57 + 7.10.66        |      | 2-4   |                        |
|        | 4-6   | भूय 7.10.66                   | 347. | 1-4   | मैं जून 96.209-10      |
| 313    | पूर्ण | भूय 7.10.66                   |      | 5-6   | तत्त्वबोध 98-99        |
| 314.   | 1-3   | सर्वी सिनं 52.29-30           | 348  | 1-2   | नन्वबोध 98-99          |
|        | 4-6   | में 65.172                    |      | 3-4   | तत्त्वबोध42            |
| 315.   | 1     | में 65.172                    | 349. | 1     | तत्त्वबोध 48           |
|        | 2     | रामरस 57                      |      | 2     | तत्त्वबोध 60           |
|        | 3-4   | रामरस ७०                      |      | 3     | 13.11.58 मालपरा        |
|        | 5-6   | रामरस 115-16                  | 350. | 1     | तत्त्वबोध 93           |
|        | 7-8   | समरस 120-21                   |      | 2-3   | मै जून 96.200          |
| 316.   | 1     | रामरस 121                     |      | 4     | सर्वो सितं 52.परि।3    |
|        | 2-3   | रामरस 124                     | 351. | 1     | 13.11.58 मालपरा        |
|        | 4     | रामरस 126                     |      | 2     | मै ।।.35।              |
|        | 5     | में 76.596                    |      | 3     | सर्वो जुला 52.परि३१-32 |
|        | 6     | मै 77.177                     | 352. | 1     | तत्त्वबोध 78           |
|        | 7     | मै 71.489                     |      | 2-3   | मै जून 96.200          |
|        | 8     | मै 78.546                     |      | 4     | भूपु 9.10              |
| 317.   | 1     | मै 71.681                     |      |       | पूर्ति                 |
|        | 2     | में 71.728                    |      |       | पूरि                   |
|        | 3-5   |                               | 355. | 1-4   | खंड 13.6               |
| 318-20 | पूर्ण | 61                            |      | 5     | 8.3.62                 |
| 321-23 | •     | मै जून 96.155-159             | 356. | 1-2   | 10.4.62 नलबाड़ी        |
| 324-32 |       | मै जून 96.163-170             |      | 3     | खंड 4.408              |
| 333-38 | _     |                               |      | 4-5   | 28.7.60 इंदौर          |
| 339    | पूर्ण |                               | 357. | 1     | खंड 18.329             |
| 340.   | 1-2   |                               |      | 2     | खंड 12.367             |
|        | 3-6   | मै जून 96.189-90              |      | 3     | खंड4.335               |
| 341    | पूर्ण | मै जून 96.189-90              |      | 4     | 6.4.64 सेवाग्राम       |
| 342.   | 1     | मैं जून 96.189-90             | 358  | पूर्ण | 19.4.63 गोघाट          |
|        | 2-5   | में जुन 96.195                | 359. | 1     | खंड 13.94              |

|      | 5   | खंड 18.319            |      | 2     | 8.12.54               |
|------|-----|-----------------------|------|-------|-----------------------|
|      | 6   | खंड 9.226             | 369. | l     | 1.10.58 सियालज        |
|      | 7   | खंड 17.137            |      | 2     | 8.4.60 बागपत          |
| 360. | 1   | खंड 17.278            |      | 3     | 1.12.61 बलिया         |
|      | 2   | मैं 68.135            |      | 4     | विप्र 7.1.61 (बोधगया) |
|      | 3   | 17.12.60              | 370. | 1     | 7.10.49 सेवाग्राम     |
|      | 4   | भूय 11.1.57           |      | 2     | 9.9.49 वर्धा          |
| 361. | 1-2 | 24.10.67 वैनी         |      | 3     | ।।.।०.६। बारुवती      |
|      | 3   | 20.3.64 तुमसर         |      | 4     | 30.1.64 बिलहा         |
|      | 4   | मैं 68.183            |      | 5     | 19.7.64 पवनार         |
|      | 5   | सर्वो सितं 53.65      | 371. | 1     | 23.6.66               |
|      | 6   | सर्वो अक्तू 52        |      | 2     | 9.5.65                |
|      | 7   | भूय 22.3.57           |      | 3     | 18.6.67 वैनी          |
| 362. | 1-3 | खंड 4.389-91          |      | 4     | 20.2.66 जमशेदपुर      |
|      | 4   | भूय 9.6.69            |      | 5     | 14.3.63 कलानवग्राम    |
|      | 5   | 17.12.60              | 372. | 1     | 14.3.63 कलानवग्राम    |
|      | 6   | 17.11.65              |      | 2     | 18.7.53 हजारीबाग      |
| 363. | 1   | खंड 4.404             |      | 3     | मै 85.523             |
|      | 2   | 1.1.64 रायपुर         |      | 4     | मै 81.803             |
|      | 3   | भूय 5.1.55            |      | 5     | भूय 17.10.58          |
| 364. | 1   | 11.9.69 रांची         |      | 6     | 16.7.64               |
|      | 2   | 3.8.80 कुसुम डायरी    | 373. | 1     | 14.3.63               |
|      | 3   | 12.2.80 कुसुम डायरी   |      | 2     | !4.11.61 बरहाट        |
|      | 4   | 18.4.80) कुसुम डायरी  |      | 3     | 24.9.58 व्यारा        |
|      | 5   | वेदामृत 21            |      | 4     | सर्वो फर 52.1278      |
|      | 6   | वेदामृत 34            | 374. | 1     | 20.8.66 वैनी          |
|      | 7   | 12.5.60               | 375. | 1     | 15.8.49 सेवाग्राम     |
| 365. | 1   | पत्र भाऊ 8.7.61       |      | 2-3   | 2.10.66               |
|      | 2   | पत्र गोपालकाका 4.2.34 | 376. | 1-2   | 2.10.66               |
|      | 3   | 8.8.58 चालीसगांव      |      | 3     | 7.1.69 राजगीर         |
| 366. | 1   | 9.8.58 चालीसगांव      |      | 4-5   | 12.9.66 वैनी          |
|      | 2   | सर्वी सितं 50.170     | 377  | पूर्ण | 12.9.66 वैनी          |
|      | 3   | 16.9.71 उषा डायरी     | 378. | 1     | भूय ३।.।.58           |
|      | 4   | 24.11.54              |      | 2     | 26.7.60 इंदौर         |
| 367. | 1   | 1.10.58 सियालज        |      | 3     | नंदुरबार 1934         |

|      | 2   | भूय 23.9.55               | 390. | ı     | 23.12.58 कलोल            |
|------|-----|---------------------------|------|-------|--------------------------|
|      | 3   | 11.12.58 सुरेंद्रनगर      |      | 2     | 4.6.63 पाथरत्रतिमा       |
|      | 4   | 25.5.63 राजनगर            |      | 3     | 29.10.58 बड़ौदा          |
| 381. | 1   | 25.5.63 राजनगर            | 391. | 1     | 25.3.65 पवनार            |
|      | 2   | भूय 10.10.58              |      | 2     | 2.8.69 रांची             |
|      | 3   | 21.12.58 अमदाबाद          |      | 3     | 29.12.58 सिद्धपुर        |
|      | 4   | 1966                      | 392. | 1-2   | 9                        |
|      | 5   | 21.12.58 साबरमती          |      | 3     | सर्वो अग 52.परि 5        |
|      | 6   | 27.9.58 बारडोली           |      | 4     | 22.9.58 सोनगढ़           |
| 382. | ì   | 24.7.60 इंदौर             | 393. | l     | अग 1960 इंदौर            |
|      | 2   | 27.10.63 करमडीह           |      | 2     | भूय 21.2.58              |
|      | 3   | 3.6.66 रानीपतरा           |      | 3     | भूय 18.4.58              |
| 383. | 1   | 3.3.64                    |      | 4     | 26.5.63 रुद्रनगर         |
|      | 2   | सर्वो फर 52.1273          | 394. | 1     | पत्र द्वारको 11.5.52     |
|      | 3   | 13.7.53                   |      | 2     | 9.9.64 पवनार             |
|      | 4   | 10.5.65 गोपुरी            |      | 3     | 25.7.60 इंदौर            |
|      | 5   | भूदानयज्ञ वार्ता।।.४.५५   |      | 4     | पत्र मित्तलजी 30.5.60    |
| 384. | 1-3 | 12.5.63 कलकत्ता           |      | 5     | 8.11.58 भावनगर           |
| 385. | 1-2 | 15.9.71 उषा डायरी         | 395. | 1     | भूय9.11.56 निर्मला डायरी |
|      | 3   | सर्वो जुला 52.परि।4       |      | 2     | सर्वो नवं 49.227         |
|      | 4   | सर्वो फर 52.1271          |      | 3-4   | 16.1.58                  |
|      | 5-6 | 9.11.63 अताबिरा           | 396  | पूर्ण | 16.1.58                  |
|      | 7   | 1.2.64 बिलासपुर           | 397. | 1-3   | 16.1.58                  |
| 386. | 1   | 1.2.64 बिलासपुर           |      | 4-5   | 18.9.58 नवापुर           |
|      | 2   | सर्वो मार्च 52.1331       | 398. | 1     | 5.10.58 शुक्लतीर्थ       |
|      | 3-4 | 3.3.64                    |      | 2     | 7.7.58 बीड़              |
| 387. | 1   | 3.3.64                    |      | 3     | विचिं 52.160             |
|      | 2-3 | 18.4.62 धमधमा             |      | 4     | भूय8.3.57 पदयात्रा डायरी |
| 388. | 1-2 | 21.12.58 अमदाबाद          | 399. | 1     | 27.5.58 गारेगांव         |
|      | 3   | 5.9.58 घाटली              |      | 2     | 23.12.58 कलोल            |
|      | 4   | भूय 1.8.58 पदयात्रा डायरी |      | 3     | 6.5.58 मीरा डायरी        |
|      | 5   | भूय 23.9.55               | 400  | पूर्ण | 19.7.45 गोपुरी           |
| 389. | 1   | 25.9.58 वेड़छी            | 401. | 1     | 19.7.45 गोपुरी           |
|      | 2   | पत्र सत्यमभाई 25.4.62     |      | 2     | 18.4.63 पुखुरियापथ       |
|      | 3   | भूय 27.12.58              |      | 3-4   | 16.9.71 उषा डायरी        |

|      | 4   | 16.1.58 इनगळ         |      | 3   | 3.3.64 आमगांव           |
|------|-----|----------------------|------|-----|-------------------------|
| 403. | 1   | मै 11.792            |      | 4   | पत्र द्वारको 18.3.52    |
|      | 2   | 13.11.58 मालपारा     |      | 5   | विप्र 9.9.64            |
|      | 3-4 | विचिं 52.152         |      | 6   | पत्र लोचनदासजी । 7.3.57 |
| 404. | 1   | 23.11.49 पवनार       | 410. | 1   | पत्र अनस्या 1.4.59      |
|      | 2   | 20.8.60 इंदौर        |      | 2   | 9.8.58 चालीसगांव        |
|      | 3   | 20.10.61 नजीरा       |      | 3   | 11.9.64 पवनार           |
|      | 4   | 16.2.68 मुंगेर       |      | 4   | 2.8.49                  |
| 405. | 1   | 3.4.67 वैनी          |      | 5   | 2.10.58 धामरोद          |
|      | 2   | 11.8.58+2.10.58      | 411. | 1   | 2.10.58 धामरोद          |
|      | 3   | 25.3.65 पवनार        |      | 2   |                         |
| 406. | 1   | भूय 22.2.54          |      | 3   | सर्वो जुला 52.परि 13    |
|      |     | 11.9.58              |      | 4   | 26.5.63 रुद्रनगर        |
| 407. |     | 20.12.58 अमदाबाद     | 412. |     | 15.3.67 वैनी            |
|      |     | 8.12.67 पूसारोड़     |      | 3-5 |                         |
|      | 4   | 18.7.65 पवनार        | 413. | 1   |                         |
| 408. | 1   | 30.5.58 पंढरपुर      |      | 2   | मवि                     |
|      | 2   | 29.5.58 पंढरपुर      |      | 3   |                         |
|      | 3   | पत्र पारसबाबू 5.9.59 |      | 4   |                         |
|      | 4   | 31.8.58 नंदुरबार     |      | 5   | 30.10.68                |
| 409. | 1   | पत्र निर्मला 15.3.61 | 414. | 1   | 11.9.61 हेनसुवापुखुरी   |
|      | 2   | पत्र रविशंकर 15.5.59 | 717. | '   | 11.2.01 (1)             |

# शुद्धिपत्र

| खंड. पृष्ठ. लाईन     | अशुद्ध            | शुद्ध                              |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1.प्रास्ता ५. अंनिम  | त्वदीय            | त्वदीयं                            |
| 1. प्रास्ता 9.1      | प्रथमावृत्ति की   | ऋग्वेदसारः के प्रथमावृत्ति की      |
| 1.6.3                | दवस्य नाम         | देवस्य नाम                         |
| 1.92.10              | आरोहत्रुनरां      | आरोहन्रुनगं                        |
| 1.93.4               | गणांना त्वा       | गणानां त्वा                        |
| 1.95.2               | विश्वामानुषः      | विश्वमान्षः                        |
| 1.96.14              | श्रद्धा सूर्यस्य  | श्रद्धां सूर्यस्य                  |
| 1.96.14              | श्रद्धापयेहः      | श्रद्धापयेह                        |
| 1.96.16              | भुवना संच         | भ्वना सं च                         |
| 1.100.18             | रस न आयेगा        | रस नहीं आयेगा                      |
| 1.102.17             | 10558             | 10552                              |
| 1.111.14             | ज्याति            | ज्योति                             |
| 1.116. 22            | जाकी रही          | जिन्ह कें रही                      |
| 1.162.18             | इन उय्र ऋषि ने    | उग्र ऋषि ने                        |
| 1.187.17             | सिर्फ दो जगह      | सिर्फ दो-नीन जगह                   |
| 1.189.17             | ॐ भुर् भुवः       | ॐ भूर् भ्वः                        |
| 1.189.22             | 'अवेम वोहु'       | 'अशेम वोहु'                        |
| 1.190.17,20,21,25,30 | भुर् भुवः         | भूर् भुवः                          |
| 1.202.20             | वाळ्वरे           | वाळ्वारे                           |
| 1.227.1              | तद् धामं          | तद् धाम                            |
| 1.227.19             | यजन करता है।      | यजन करता है। और वह स्वर्गीपम हो    |
|                      |                   | गया। यानी उसका जीवन स्वर्गमय है।   |
| 1.232.18             | हम नेत्रों शुभ ही | हम नेत्रों से श्भ ही               |
| 1.261.11             | तो मैं कैसे       | तो मैं घी कैसे                     |
| 1.272.16             | माता छोड्या       | मातु छोड़ि                         |
| 1.297.4              | पब्बट्ठो व        | पञ्चतट्ठो व                        |
| 1.301.25             | (10.8.3)          | (10.18.3)                          |
| 1.330.अंतिम          | -पॅरा हो गया है-  | -पॅरा नहीं चाहिए, चालू (रिनंग) है- |
| 1.346.18             | ॐकार के सूर में   | ॐकार के सुर में                    |

१ ४११ अंतिम

### शेषामृतम्

| 1.425.2.17                     | 310                  | 309                                    |  |  |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--|--|
| 1.425.2.18 307                 |                      | 306                                    |  |  |
| 1.426.1.15                     | 113.187              | 113,286                                |  |  |
| 1.427.1.23                     | विश्वतचक्षुरुत       | विश्वतश्चक्षुरुत                       |  |  |
| 1.427.1 नीचे से 6              | 10.32.2              | 10.23.2                                |  |  |
| 1.427.2.22                     | 308                  | 307                                    |  |  |
| 1.427.2 नीचे से 3              | स्वस्तिपंथामनु       | स्वस्ति पंथामनु                        |  |  |
| 1.431.2.13                     | 308                  | 307                                    |  |  |
| 1.431.2.15                     | 307                  | 306                                    |  |  |
| 1.431.2 नीचे से 2              | 307                  | 306                                    |  |  |
| 1.434.23                       | 3 मै 71.850          | 3 मैं जन 71.850                        |  |  |
| 1.442.2.15                     | टेनीसन               | 'टेनीसन' शब्द ज्ञानेश्वरी के बाद चाहिए |  |  |
| 1. <del>414</del> .। नीचे से 2 | व्यास 310            | व्यास 309                              |  |  |
| 1.445.1.13                     |                      | के बाद जोड़ना                          |  |  |
|                                |                      | एष देवो विश्वकर्मा श्वे ५। पृ. ३४०     |  |  |
| 1.446.1.13                     | यो वै धर्मः          | यो वै स धर्मः                          |  |  |
| 1.446.1 अंतिम                  | सच्च त्यच्चाभवात्    | सच्च त्यच्चाभवत्                       |  |  |
| 2.प्रास्ता 6.17                | ऐस प्रमुख            | ऐसे प्रमुख                             |  |  |
| 2.79. नीचे से 5                | मुदमाप देवाः         | मुदमाप देवः                            |  |  |
| 2.163.6                        | लोग ते हैं           | लोग कहते हैं                           |  |  |
| 2.163.6                        | के ारा               | के द्वारा                              |  |  |
| 2.165.20                       | पोषण करनेवाला के     | पोषण करनेवाले के                       |  |  |
| 2.224.4                        | यः (नीचे के लाईन में | यः (ऊपर की लाईन में चाहिए)             |  |  |
|                                | आया है)              |                                        |  |  |
| 2.251.21                       | दांत लोक             | दान्त लोक                              |  |  |
| 2.285 नीचे से 8                | (अष्टा. बृ. 80)      | (अष्टा. बृ. 60)                        |  |  |
| 2.313.12                       | एकमेकां करूं साह्य   | एक एका साह्य करूं                      |  |  |
| 2.323.2. अंतिम                 | सूत्र चुनाव          | सूत्र-चुनाव                            |  |  |
| 2.376 नीचे से 3                | परिणाम               | परिमाण                                 |  |  |
| 2.377. नीचे से 3               | का मूंह              | का मुंह                                |  |  |
| 2.387 नीचे से 3 प्रथम          | अव्यहार्यम्          | अव्यवहार्यम्                           |  |  |
| 2.411. नीचे से 3               | यो वे भूमा           | यो वै भूमा                             |  |  |
| 2.413.20                       | वह शांस्त्रीय        | वह शास्त्रीय                           |  |  |
| 2.416.4 गयम                    |                      | गमय                                    |  |  |
|                                |                      |                                        |  |  |

काय जनांसवें

### शुद्धिपत्र

| 2.478.21                 | (ब्रस् 1.2.28)       | (ब्रस् 1.2.24)                          |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2.480.6                  | विचित्र अति समझी     | बिचित्र हरि! समुझि                      |
| 2.492.26                 | दृष्टार्था हि विद्या | दृष्टार्था च विद्या                     |
| 2.494 नीचे से 6 (हेडिंग) | सूत्र चुनाव          | सूत्र-चुनाव                             |
| 2.527.2 नीचे से 10       | बृ 80                | ন্থ 60                                  |
| 2.528.2.7                | श्वे 51              | श्वे 50                                 |
| 2.529.2 नीचे से 3        | ए एको                | य एको                                   |
| 2.530.1.20               | श्वे 28              | श्वे 27                                 |
| 2.530.1 नीचे से 7        |                      | वृक्ष इव स्तन्धः - 'विश्वस्यैकं परि' के |
|                          |                      | बाद चाहिए                               |
| 2.533.1.21               | 80 आकाशे             | 60 आकाशे                                |
| 2.535.1.10               | असंमजसमिव            | असमंजसमिव                               |
| 2.535.1.12               | 4.1.4                | 4.1.1                                   |
| 2.535.1.14               | उत्कमिष्यन् एवं      | उत्क्रमिष्यत् एवं                       |
| 2.535.1.16               | परपक्षनिराकरेण       | परपक्षनिराकरणेन                         |
| 2.535.2.4                | दृष्टार्था हि        | दृष्टार्था च                            |
| 2.535.2.10               | रचनानुपतेश्च         | रचनानुपत्तेश्च                          |
| 3.100 नीचे से 7          | परामात्मा            | परमात्मा                                |
| 3.258 नीचे से 8,9        | श्रम-संजात वारिणा    | श्रमसंजात-वारिणा                        |
| 3.275.10-11              | विचार-प्रचार         | विचार-प्रवाह (?)                        |
| 3.318.1                  | संगीत-शात्र          | संगीन-शास्त्र                           |
| 3.464.1.11               | 454                  | 455                                     |
| 3.467.1.9                | नमोः नमः स्तेनानां   | नमो नमः स्तेनानां                       |
| 3.469.2.11               | शास्त्रीय-संयमेन     | शास्त्रीय संयमेन                        |
| 4.प्रा 13.6              | येथ प्रियासी भेटे    | तेथ प्रियाची परमसीमा तो भेटे            |
| 4.54.18                  | आपुल्याचा जिह्नाळा   | आपुल्याचा कळवळा                         |
| 4.125.12                 | निमित्रमात्रं        | निमित्तमात्रं                           |
| 4.129.11                 | अगले पांच            | अगले तीन                                |
| 4.146 नीचे से 2          | करते                 | कहते                                    |
| 4.247, नीचे से 9         | जदगुरू               | जगद्गुरु                                |
| 4.265 नीचे से 3          | अर्थ हैं             | अर्थ है                                 |
| 4.334.13 (हेडिंग)        | सोलहंवां             | सोलहवां                                 |
| 4.501.2.11               | आपुल्याचा जिह्नाळा   | आपुल्याचा ऋळवळा                         |
| 4.502.2 नीचे से ।        | द्विशरं              | द्भिः शरं                               |
| 4.504.1.6                | येथ प्रियासि         | नेथ प्रियाची                            |

|     |   | A   |
|-----|---|-----|
| O   | ı | 4   |
| 8.7 |   | - 4 |

| 5.155.6     | 199               | 198                    |  |
|-------------|-------------------|------------------------|--|
| 5.155.7     | 201               | 200                    |  |
| 5.155.8     | 204               | 203                    |  |
| 5.155.9     | 206               | 205                    |  |
|             | 211               | 210                    |  |
| 5.155.10    |                   |                        |  |
| 5.199.14    | बीचे में          | बीच में                |  |
| 5.224.3     | काम-कौतुकम्       | काम कृत कौतुक (बाल 85) |  |
| 5.256.13    | श्वास श्वास श्वास | सांस सांस सांस         |  |
| 5.306.16    | दोन्हीं सामर्थ्ये | दोनी सामर्थ्ये         |  |
| 5.489.9     | प्राणेय देवमुनयः  | प्रायेण देवमुनयः       |  |
| 5.496.10-11 | तरुतल किये आप     | तरुतर किए आपु          |  |
| 5.496.15    | कृष्ण से          | कृष्ण सो               |  |
| 5.497.9     | भावी तद्          | भावि तद् (?)           |  |
| 5.506.2.3   | 43                | 432                    |  |
| 5.506.2.8   | 40                | 403                    |  |
| 5.506.2.9   | 47                | 472                    |  |
| 5.506.2.13  | 46                | 468                    |  |
| 5.506.2.15  | 45                | 459                    |  |
| 5.506.2.16  | 40                | 401                    |  |
| 5.506.2.17  | 43                | 433                    |  |
| 5.506.2.20  | 47                | 475                    |  |
| 5.506.2.23  | 39                | 396                    |  |
| 5.506.2.29  | 43                | 433                    |  |
| 5.506.2.30  | 46                | 460                    |  |
| 5.508.2.6   | 47                | 478                    |  |
| 5.508.2.9   | 44                | 444                    |  |
| 5.508.2.12  | 47                | 476                    |  |
| 5.508.2.15  | 46                | 466                    |  |
| 5.508.2.22  | 42                | 421                    |  |
| 5.508.2.23  | 42                | 421                    |  |
| 5.508.2.24  | 38                | 381                    |  |
| 5.508.2.26  | 46                | 462                    |  |
| 5.508.2.27  | 46                | 463                    |  |
| 5.508.2.28  | 47                | 470                    |  |
| 5.508.2.29  | 38                | 380                    |  |
| 5.508.2.30  | 46                | 467                    |  |
| 6.117.20    | वर्डस्वर्थ        | वर्ड्स्वर्थ            |  |
| 6.167.9     | भजन्तु देवान्     | भजन्तु देवताः (?)      |  |
| 6.173.19    | नहि वरधाताय       | न हि वरघाताय           |  |
| 6.183.19    | आत्मास्थिति       | आत्मस्थिति             |  |

### शुद्धिपत्र

| 6.416.2.2         |                       | कुंदः के बाद कुमुदः 63,87 चाहिए |  |  |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| 6.416.2.23        | दमः 91                | दमः 92                          |  |  |
| 6.414.2.24        | दमनः 22               | दमनः 21                         |  |  |
| 6.431.1.19        | <u> नु</u> लसीदासजी   | नीनक                            |  |  |
| 6.431.2.1         | ऋसा 10.13.8           | ऋसा 10.13.9                     |  |  |
| 6.432.1.14        | मनु 4.70              | मन् 4.71                        |  |  |
| 6.432.2.3         | धम्मपद 9.6            | धम्मपद १.1                      |  |  |
| 6.433.1.7         | मनु 2.59              | मन् 2.49                        |  |  |
| 6.434.1.4         | शांतै अनन्यमितभिः     | शांतैः अनन्यमितभिः              |  |  |
| 6.434.1.7         | शिणवील म्हातारा       | शिणवील म्हणती म्हातारा          |  |  |
| 6.434.1.8         | शैशवेऽभ्यस्तवृत्तीनां | शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां           |  |  |
| 6.434.1.17        | संतसंगत               | सनसंगत                          |  |  |
| 7.311.12          | होत                   | होता                            |  |  |
| 7.344.13          | स्वतंत्रा             | स्वतंत्रता                      |  |  |
| 7.397.9           | निस्वप्न              | निःस्वप्न                       |  |  |
| 7.400.14 (हेडिंग) | (2)                   | (3)                             |  |  |
| 7.402.21 (हेडिंग) | (3)                   | (4)                             |  |  |
| 7.411.17          | संकल्प उन्मूलय        | संकल्पं उन्मूलय                 |  |  |
| 7.436.10          | बुद्धासी ही           | बुद्धीसी ही                     |  |  |
| 7.472.2 अंतिम     | ज्ञाने 13.440         | ज्ञाने 13.441                   |  |  |
| 8.189.14          | विथ दाय               | विथ दाइन                        |  |  |
| 8.225.15          | नामनिर्घोषितः         | नामभिर्घोषितः                   |  |  |
| 8.227. नीचे से 6  | विध्येनमिह            | विद्ध्येनमिह                    |  |  |
| 8.236.8           | पचंविधं               | पंचिवधं                         |  |  |
| 8.419.2 नीचे से 3 | खातिमुन               | खातिम्न्                        |  |  |
| 8.422.1.2         |                       | अर्जुन, अरबस्तान के बाद चाहिए   |  |  |
| 8.428.2.3         | 219                   | 219 पत्र अच्युतभाई 4.7.59       |  |  |
| 9.163 नीचे से 2   | अरण्य ३०              | अरण्य ३१                        |  |  |
| 9.167.15          | गय                    | गयी।                            |  |  |
| 9.203.9           | (ज्ञाने 13.440)       | (ज्ञाने 13.441)                 |  |  |
| 9.332.1           | गंगासागर              | सागर (?)                        |  |  |
| 9.333 नीचे से 11  | 1.70                  | 1.71                            |  |  |
| 9.498.1.13        | 1.70                  | 1.71                            |  |  |
| 9.498.2.15        | अयो 5                 | अयो 51                          |  |  |
| 9.499.1.16        | अरण्य ३०              | अरण्य ३१                        |  |  |
| 9.503.2.4         | ज्ञाने 13.440         | ज्ञाने 13.441                   |  |  |
| 10.95.2           | जीवनस्वरूप            | जीवस्वरूप                       |  |  |